# संत चरनदास

[ संत चरनवास के युग, दार्जनिक विचार तथा आध्यात्मिक साधना का गंजिस आलीवनात्मक अध्ययन ]

#### विलोको नारायण दीक्षित

एम० ए०, एल-एल० बी०, पी-एच० डी०, डी० लिट्० लखनऊ विश्वविद्यालय

> प्रकाशक हिन्दुस्तानी एकेडेमो, इलाहाबाद

प्रकागक हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद

प्रथमावृत्तिः १८६१ मूल्यः पचीस रुपये

मुद्रक सरयूप्रसाद पाण्डेय नागरी प्रेस दारागंज, इनाहाबाद स्वर्गीय रावराजा

डां० श्कदेव विहारी मिश्र

को

पुण्य-समृति में

### प्रकाशकीय

हिन्दी भाषा और साहित्य की अभिद्यद्वि में उत्तर भारत की सन्त परम्परा से जो योगदान मिला है, उससे सभी लोग भली-माँति परिचित हैं। कबीर, दादू तथा दिया साहब आदि सन्तों ने अपनी अप्रपटी-वाणी द्वारा ब्रह्मानन्द की जो अभिन्यक्ति की है, यह अपूर्ण अथ च अप्रतिम है। 'चरनदास' का नाम भी हिन्दी के सन्त-साहित्य में महत्त्व का स्थान रखता है। सन्तों की जीवित परम्परा में चरनदास का 'चरनदास सम्प्रदाय' ब्रह्मोगसना के जैत्र में आज मी आकर्षण का केन्द्र है। इस अन्य में डाक्टर त्रिजाको नारायण दीचित ने 'चरनदास' के जीवन, सम्प्रदाय, दशन एवं क्रिन्दि का सांगोंपांग अध्ययन प्रस्तुत किया है। डाक्टर दीचित को इस अन्य पर लखनऊ विश्वविद्यालय ने डी॰ लिट्॰ की उपाधि देकर सम्मानित किया है।

हिन्दुस्तानी एकेडेमी को इस प्रन्थ का प्रकाशन करने में हर्ष है। आशा है, सन्त साहित्य में हिच रखने वाले विद्वानों, साधारण पाठकों एवं विद्वार्थियों के लिए यह प्रन्थ हर प्रकार से उपयोगी सिद्ध होगा।

हिन्दुस्तानी एकेडेमी इलाहाबाद **विद्या भास्कर** मन्त्री तथा कोवास्यज्ञ जड़ चेतन गुन दोषमय विस्व कोन्ह करतार। संत हंस गुन गहहिं पय परिहरि बारि विकार।

गोस्वामी तुलसीदास

प्रमाण सिद्धान्त विरुद्धमत्र यहिंकविदुक्तम् मतिमान्चरोषात्।

मात्सर्यमुत्सार्य तदार्यचिताः प्रसादमाध्याय विशोधयन्तु ।

#### प्राक्कथन

संत चरनदास का व्यक्तिस्व तीन दृष्टिकोणों से महस्वपूर्ण है :-

- (क) ग्राध्यात्मिक साधक,
- (ख) धर्म तथा समाज सुधारक तथा
- (ग) कवि

प्रस्तुत-प्रन्थ में इन तीनों दृष्टियों से उदारचेता मनस्वी महाकवि का परिचयात्मक विवरण तथा ब्रालोचनात्मक ब्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है। संत चरनदास का व्यक्तित्व हिन्दी के संत कियों में विशेष महत्वपूर्ण है। उनकी काव्यकला, योग-साघना तथा स्वरोदय-विज्ञान की त्रिवेणी किसी भी पाठक के मन को ब्राकर्षित कर खेती है। हठयोग का जितना गंभीर ज्ञान इस कि को था, उतना व्यापक ज्ञान संत सुन्दरदास के ब्रातिरिक्त सम्भवतः श्रन्य किसी कि को नहीं था। कि के सन्देश श्रनुभृति, साम्य भावना तथा ज्ञान से ब्रोत-प्रोत होने के कारण ब्राज भी उत्तरी भारत तथा राजस्थान के कोने-कोने में प्रतिध्वनित हो रहे हैं। उनके द्वारा संस्थापित संप्रदाय ब्राज भी समाज की विषमता ब्रो को दूर करने में समर्थ हैं। सबसे महान कार्य जो इमारे किया था, वह साम्य भावना की स्थापना तथा स्वस्थ्य समाज के निर्माण का प्रयत्न। इस दृष्टि से संतों के साहित्य तथा संदेशों की ब्राज भी ब्रावश्यकता प्रतीत हो रही है। संतों का साहित्य तथा श्रमर सन्देशों का अध्ययन श्राज इस भौतिकता से श्रीभशत युग में विशेष महत्त्व रखता है।

संत-साहित्य का श्रध्ययन प्रस्तुत करते हुए 'संत चरनदास' मेरी पंचम रचना है। इससे पूर्व तीन रचनाएँ, 'सन्त दर्शन', 'सुन्दरदर्शन', तथा 'परिचयीसाहित्य' साहित्य प्रेमियों के समच श्रा चुकी है।

लेखक डॉ॰ घीरेन्द्र वर्मा जी के प्रति कृतज्ञ है कि उन्होंने प्रस्तुत-प्रत्थ 'चरन दास' को हिन्दुस्तानी एकेडेमी द्वारा प्रकाशित कराने का प्रवन्ध कर दिया। उन्हीं की कृपा से यह प्रन्थ पाठकों तक पहुँच रहा है। सन्त चरनदास के प्रन्थों की पायडुलिपि प्राप्त करने में लेखक को अपनी छात्रा श्रीमती उर्मिला भागव एम॰ ए॰, महन्त गुलाव दास तथा श्री गर्णेशदत्त मिश्र, एम॰ ए॰, एल-एल॰ बी॰, से बड़ी सहायता मिली। लेखक के शिष्य श्री ब्रजेन्द्र सेंगर, एम॰ ए॰ ने नामानुकमिणका प्रस्तुत करने में परिश्रम किया। लेखक इन सभी के प्रति कृतज्ञ है।

मौरावां, उन्नाव २६ जून, १६६१

त्रिलोकी नारायण दीक्षित

## विषय-सूची

| उपक्रम                     | *****           |
|----------------------------|-----------------|
| प्रयम श्रध्याय—            |                 |
| चरनदास का युग              | १-२४            |
| द्वितीय श्रध्याय—          |                 |
| चरनदास का जीवन-वरित्र      | २५-७२           |
| तृतीय अध्याय—              | •               |
| चरनदास का साहित्य          | ७३-१४६          |
| चतुर्भे श्रध्याय—          |                 |
| चरनदास की साधना            | १५०-२७०         |
| पंचम श्र <sup>६</sup> याय— |                 |
| चरनदास भी विचारधारा        | २७१-३३१         |
| क्ष्डम अध्याय—             |                 |
| चरनदासी सम्प्रदाय          | <b>३३२-३५</b> ३ |
| सप्तस अध्यांब—             |                 |
| चरनदास की काव्य-दृष्टि     | ₹4.8-8•€        |
| बच्टम शब्दाब—              |                 |
| चरनदाव का जीवन-दर्शन       | ४०७-४२२         |
| परिशिष्ट                   | 845-886         |
|                            |                 |

धर्म एवं हतो हिन्त धर्मो रच्चति रच्चितः। तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतोऽवधीत्।।

गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है कि 'स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मी-भयावहः ।'' श्रातः मानव के लिए यह श्रापेत्रित है कि वह सदैव धर्म में रत रहे :—

> न धर्मकालः पुरुषस्य निश्चितो । न चापि मृत्युः पुरुष-प्रतीक्षते ॥ सदा ही धर्मस्य क्रियेव शोभना । सदाऽमरा मृत्युमुखेऽभिवर्तते ॥

वास्तव में धर्म ही मानव का जीवन है :--

नामुत्र हि सहायार्थं पिता माता च तिष्ठतः ।

न पुत्रदारा न ज्ञातिर्धर्मस्तिष्ठति केवलः ॥

एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते ।

एकोऽनुभुंक्तं मुक्कतमेक एव च दुष्कृतम् ॥

मृतं शरीरमुत्सृष्य काष्ठलोष्टसमं ज्ञितौ ।

विमुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥

तस्माद्धमं सहायार्थं नित्यं संचिनुयाच्छनैः ।

धर्मेण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम् ॥ :—मनुस्मृति

इस प्रकार समाज, संस्कृति, नीति श्रौर व्यक्ति सभी धर्म के श्रंग हैं। धर्म इन समस्त का प्रेरक है। श्राधुनिक संस्कृति तथा वर्तमान समाज के विकसित होने से बहुत पूर्व धर्म की स्थित सुनिश्चित हो चुकी थी श्रौर वह श्रपने कल्याणकारी अस्तित्व के माध्यम से मानव सभाज को सद्-श्रसद् कल्याण एवं चिरन्तन सत्य की श्रोर उन्मुख करता रहा है। इसी धर्म ने समाज को स्वस्थ तथा उन्नत श्रवस्था की श्रोर प्रेरित किया। धर्म पूर्ण श्रद्धा के श्राधार पर ही तिध्ठित है। धर्म सामाजिक जीवन को सुसंस्कृत तथा श्रनुशासन-सम्पन्न बना देता है। धर्म कर्तव्य चेत्र की श्रोर प्रोत्साहित करता है।

धर्म की साधना के लिये श्रनेक साधन तथा मार्ग हैं। धर्म सत्याचरण से भी सिद्ध होता है श्रौर इन्द्रिय संयम से भी। धर्म साधन के समस्त मार्गों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा मर्यादित साधन है भक्ति। भक्ति, धर्म साधना का श्रमोत्र श्रस्त तथा साधन है। भक्ति के विकास पर प्रकाश डालते हुये श्राचार्य शुक्ल जी ने लिखा है—"शब्दावलम्बी शासनपन्न दशीं शुक्क धार्मिक के लिए धर्म राजा है जिसके सामने वह प्रजा की तरह बड़े श्रदव-कायदे के साथ नियम श्रौर विधि के पूरे पालन के

साथ डरता जाता है, बुद्धि पत्तदशीं के लिए धर्मगुरु या स्त्राचार्य है जिसके सामने वह विनीत शिष्य के रूप में शंका-समाधान करता पाया जाता है; पर भक्ति धार्मिक के लिए धर्म प्यार से पुकारने वाला पिता है। उसके सामने वह भोले-भाले छोटे बच्चे की तरह जाता है, कभी उसके ऊपर लोटता है, कभी सिर पर चढ़ता है—वह धर्म को प्यार करता है, धर्म उसे स्त्रच्छा लगता है। उसका स्त्रानन्द लोक भी शुष्क मार्मिकों के स्वर्ग के ऊपर है। वह प्रिय या उपास्य का सामीप्य है।"

वैदिक युग से बहुत पूर्व द्राविड़ सभ्यता काल में भी भक्ति के द्वारा धर्म-साधना की प्रथा या प्रचलन का उल्लेख सम्प्राप्त होता है। द्राविङ सम्यता में शक्ति उपासना का विधान विद्यमान था । उस युग की पूजा विधान की प्रेरणा बौद्धिक या हार्दिक नहीं थी, वरन् वह वाह्य या भय-प्रेरित थी। वैदिक युग को उपासना भी बहुत कुछ भयजनित ही थी। भय से ऋसंतृष्ट, ऋातंक से प्रपीड़ित, कल्यार का प्रार्थी तत्कालीन मानव-समाज श्रानिष्ट निवार ए। श्रज्ञान महाशक्ति के प्राप्ति विनम्र या प्रार्थी वन में रहता था। उस युग का मानव प्राकृतिक राक्तियों का प्ररोप देखकर प्रकंपित हो उठता था, श्रीर श्रपनी समस्त श्रद्धा के उस महती शक्ति के ऋणों में समर्पित करके स्वयं तथा पर कल्याण की कामना करता था। उस युग की उपासना में चार मनोवैज्ञानिक तत्व समन्वित थे - भय. श्रद्धा. लाभ तथा कृतज्ञता की भावना । यह भक्ति द्रव्य यज्ञ के रूप में प्रचलित थी। इस भक्ति में उपादानों का प्रचुर प्रचलन था। इस प्रकार की भक्ति में तत्कालीन समाज अपने कल्याण की सिद्धि के दर्शन करता था। मूलतः यह बाह्य साधना थी। क्रमशः इस साधना या भक्ति में हृदय-पत्त का भी संयोग हुन्ना। इस समस्त साधनों में बाह्य शिष्टाचार, तथा प्रदर्शन के साथ ही साथ प्रेम भावना का भी संचार होने लगा। प्रदर्शन के स्थान पर हृदय पत्त का भी संचार हुन्ना। शनैः शनैः वैदिक युग के प्राची के हृदय में भावकता का भी संचार होने लगा। 'उषा-स्तित' में उस युग के भक्ति साधना में ऋनुरक्त प्राणियों की भावुकता, मननशीलता तथा श्रद्धालु होने का स्पष्ट प्रमाख मिलता है। ऋग्वेद में भगवान की पुरुष रूप में प्रतिष्ठा मिलती है। पुरुष-सूक्त इसका सुदृढ प्रमाण है। भारतीय धर्मों में सर्वाधिक प्राचीन तथा व्यापक हिन्दू-धर्म की ऐतिहासिक परम्पपराश्रों का श्री गर्णेश वैदिक-काल से माना जाता है । वैदिक-काल का स्थूल वर्गीकरण तीन प्रकार से सम्भावित है:-(क) कर्म प्रधान वैदिक काल, (ख) ज्ञान-प्रधान उपनिषद् काल तथा (ग) भक्ति-प्रधान पौराणिक काल ।

बेद साहित्य के भी चार प्रमुख श्रंग हैं:—(१) संहिता, (२) ब्राह्मण, (३) श्रारण्यक (४) उपनिषद्।

हिन्दुश्रों की भक्तिभावना का प्रारम्भिक रूप या विकाससूत्र वैदिक-साहित्य में उपलब्ध होता है। वेदों में भक्ति-भावना के प्रारम्भिक किन्तु परिपक्च बीज उपलब्ध होते हैं। श्रतः श्रव हम यहाँ पर किंचित् विस्तार के साथ वेदों तथा उसके प्रमुख चार श्रंगों में प्राप्त भक्ति के स्वरूप पर विचार करेंगे। वेद यह-प्रधान होते हुये भी भक्ति भावना से सम्बन्धित हैं। सर्वप्रथम हम संहिता में व्यक्त भक्ति के स्वरूप पर विचार करेंगे।

संहिता-साहित्य में भक्ति भावना का स्वरूप—संहिता-साहित्य में प्रमुख रूप से कमों की विविधता वर्णित है। कमों की विविधता के साथ अनेकानेक स्तुतियों में तत्कालीन साधकों की भक्तिभावना के दर्शन होते हैं। उपर्युक्त प्रार्थनाओं एवं स्तुतियों में अनुरागात्मिका भावना भी उपलब्ध होती है। संहिता-साहित्य में अगिन, सूर्य, इंद्र, वरुण तथा वायु जैसे प्रत्यच्च देवताओं की वन्दना की गई है। इन प्रार्थनाओं में भक्त के सम्बन्ध भावना तथा भक्ति की भावना के प्रत्यच्च रूप से दर्शन होते हैं। इन प्रंथों में अभिव्यक्त वन्दनाओं में परमात्मा के स्तृत्य तथा गरिमा से पूर्ण महत्व की ओर संकेत किया गया है। अगिन, सूर्य, इंद्र, वरुण तथा वायु के स्वरूप में स्तृति लेखक वा प्रार्थों को परब्रह्म का महत्त्व दृष्टा हुआ। उदाहरणार्थ, अगुग्वेद में अगिन की स्तृति से संवन्धित निम्नलिखित शब्द ध्यान देने योग्य है। इस उदाहरण में कहा गया है कि हे अग्ने! हे परमात्मन! तृ इंद्र अथवा अनन्त ऐश्ववों से सम्पन्न है। अतः तू सज्जनों के हेतु वृज्य है। तू विष्णु है, दिगुग व्यापक है अतः तू आगण्य है। तू वंदनीय तथा नमस्कार्य है। हे ब्रह्म (यावेद के पति) तू ब्रह्म है तथा राय है। हे विधायक सर्वाधार तू पुरन्धि है:—

त्वमिन इंद्रो वृषभः सतामित त्वं विष्णुरूरूगायो नभस्यः। त्वं ब्रह्मारियविर् ब्रह्मणस्पते त्वं विधर्तः सचरो पुरंध्या॥

प्रस्तुत उदाहरण में अगिन की अनन्त शक्ति तथा ब्रह्मस्वरूप होने का भाव व्यक्त हुआ है। साथ ही इस उदाहरण में भक्त के हृद्य की श्रद्धा एवं तन्मयता के दर्शन होते हैं। संहिता में अभिव्यक्त प्रार्थनाओं में अनन्त शक्ति ब्रह्म की भक्त- बरसलता का भी उल्लेख मिलता है। निम्निर्जाखत उदाहरण में यथा गाय ग्राम की ओर शीवता से जाती है, यथा आर अपने बैठने के हेतु अग्रसर होते हैं, यथा स्तेह-पूरित मनवाली, बहुत दुग्ध देने वाली गाय बळुड़े के पास शीवता से गमन करती है, यथा पित अपनी सुन्दर पत्नी के पास मिलन के लिये गमन करता है, उसी प्रकार अखिल विश्व द्वारा वरण करने वोग्य अतिशय चिरन्तन आनन्ददायक सविता भगवान् हम शरणागतों के समीप आता है:—

जं गाव इव ग्रामं यूयुधिरिवाश्वान् वाश्रेव वत्सं सुमना दुहाना ।
पितिरिव जायां त्र्यमिनो नयंतु घर्ता दिवः सविता विश्ववारः ॥
उपुर्यक्त उभय उदाहरणों के मनन से सुस्पष्ट हो जाता है कि संहितासाहित्य में भक्ति-भावना तथा भगवान की भक्त-वस्सलता के साथ ही साथ महान्
शिक्त सर्वात्मा के स्वरूप वर्णन करने की चेष्टा भी की गई है:—

"एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्तत्यग्निं यमं मातिरिश्वानमाहः"

तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण एक सत्य तस्व को अनेक रूपों में वर्णन करते हैं। वे उसे कभी अग्नि, कभी यम कभी मातीश्वर कहते हैं।

संहिता-साहित्य में भिक्त भावना सेर्वाधिक करू-सूत्रों में उपलब्ध होती है। वैदिक साहित्य में अचित-वंदित देशतायों में करुण का स्थान इस प्रकार से मूर्धन्य है। ऐसा दिन्य शक्ति से सम्पन्न करुण दिन्यचतु है, धृतन्नत है, सुकृत तथा समृष्ट है श्रोर सर्वज्ञ है। वह श्रंतरित्त में उड्डीयमान् पित्त्यों का मार्ग उसी प्रकार जानता है यथा वह समुद्र में संतरित नौकाश्रों का मार्ग जानता है। इन समस्त स्तुतियों में श्रोता को देया तथा करुणादि गुणों का श्राग्रह मानता है।

प्राह्मण प्रन्थों में भक्ति भावना—संहिता साहित्य में भक्ति भावना का पर्यालोचन कर लेने के अनन्तर अब हम ब्राह्मण प्रन्थों में भक्ति भावना का स्वरूप अकित करने की चेष्टा करेंगे। सर्व प्रथम ब्राह्मण शब्द ही स्वतः विचारणीय है। ब्राह्मण शब्द की ब्युत्पित ब्रह्मणों यिति ब्राह्मणां है। जिसका तात्पर्य है जो वेदों से ब्रह्म से सम्बन्धित है, वह ब्राह्मण है। वेदों की प्रत्येक अपचा, मंत्र प्रार्थना, जो देनताओं के चरणों में सादर समापित है, वह ब्राह्मण है। ब्राह्मण है। ब्राह्मण काल में यश्च अनुष्ठान में जटिलता का समावेश हो गया था और यश ही धर्म का एक सुदृद्ध स्वरूप बन गया था। यज्ञ तथा कर्मकायङ की प्रधानता होने पर भी उस समय भित्त भावना का अभाव नहीं था। उस कान में श्रद्धा के साथ ही साथ हृदय की रागातिमक भावना का विकास भी स्वाभाविक रूप से होता गया। इस समय तक विष्णु समस्त प्रकार की भिक्त के केन्द्र बिन्दु बन चुके थे। इन प्रन्थों में विष्णु को सोम' का प्रतिनिधि माना गया है। सोम में पोपक तत्व होते हें और उसी प्रकार विष्णु में भी अपनन्त पोषक भावना विद्यमान थी। ब्राह्मण अन्थों में रूद्ध को अगिन का प्रतिनिधि माना गया है:—

श्रिग्निवेंयु देवः । तस्येतानि नामानि शर्व इति यथा प्राच्या श्राचक्तते । भव इति यथा बाहीकाः । पश्रुनां पती रूद्रो तान्यस्य श्रशान्तरन्येवेतराणि नामानि । श्रिग्निरित्येव शान्ततम्—शतपथ १।७।३।८ श्रारण्यक में भक्तिभावना—श्रारण्यक तथा उपनिपद् ग्रन्थों की गण्ना ब्राह्मण्-ग्रन्थों के ग्रान्तर ही होती है। विषय की दृष्टि से ब्राह्मणों के ग्रान्तर ही श्रारण्यक की परिगण्ना होती है। ग्रारण्यक का वर्ण्य-विषय धार्मिक एवं दार्शनिक है जब कि इसका सम्बन्ध बन से विशेष रूपेण है। ग्ररण्य में धृत व्याख्यानों को ग्रारण्यक कहा गया ग्रीर उनकी परिगण्ना उत्कृष्ट कोटि के ग्राध्यात्मिक साहित्य में हुई। वानप्रस्थ प्राप्त व्यक्ति इनका विशेष ग्रध्ययन करते थे। इनका वर्ण्य-विषय है याज्ञिक कियायें तथा वानप्रस्थ प्राप्त व्यक्तियों के कर्तव्य। इनमें विश्विंच की ग्रपेचा ग्रान्तर्यक पर ग्राधिक वल दिया गया है। इस काल में योग विशेष प्रकार था। ग्रातः ग्रारण्यकों में भी ग्रान्तरिक साधना पर बल दिया गया है। फलतः साधक, भक्ति की ग्रोर स्वतः ग्राक्षित हुए। ग्रान्तर्यक्त भी भित्त की ही पृष्टभूमि है। ग्रान्तरिक विरोध के ग्रान्तर ही मानव बहिरंग वृत्तियों का विरोध कर सकता है। ग्रान्तरिक विरोध के ग्रान्तर ही मानव बहिरंग वृत्तियों का विरोध कर सकता है। ग्रान्तरिक का प्रतिपादन हुग्रा है, वह स्वाभाविक रूप में हुग्रा। ग्रारण्यक में जिस मानत का प्रतिपादन हुग्रा है, वह स्वाभाविक है तथा उसके पाठकों के ग्रानुरूप एवं ग्रानुकृल है।

उपनिषद्-साहित्य में भक्तिभावना—संहिता साहित्य, ब्राह्मण-प्रन्थों तथा श्रारण्यक-साहित्य में भिन्त भावना का श्रध्ययन कर लेने के श्रनन्तर श्रव हम उपनिषद् साहित्य में उपलब्ध भिन्त के स्वरूप पर विचार करेंगे। उपनिषद्-युग ज्ञान के प्रकाश से श्रालोकित युग था। यदि इसे हम भारतीय दर्शन तथा श्राध्यात्मिक साधना का स्वर्णयुग कहें तो श्रत्युक्ति नहीं है। यह ज्ञान-प्रधान काल था। उपनिषद् ज्ञान के प्रतीक तथा श्राधार हैं। इनमें ज्ञान, कर्म तथा भिन्त की श्रद्भुत सम्बन्धित चर्चा है। उपनिषद् साहित्य में बड़े विस्मय तथा गांभीर्थ्य के साथ उपासना के महत्व, उपास्य के स्वरूप तथा उपासक के लच्चणों के उल्लेख मिलते हैं। कठोपनिषद् में उपास्य के स्वरूप का वर्णनिम्नलिखित रूप में है—श्रात्मा श्राणु से भी श्राणु तथा महान् से भी महान् है। यह श्रात्मा प्राणी की हृदय-गुहा में स्थान करती है। उसके दर्शन मात्र से भी साधक में सर्वज्ञता का श्राविभाव होता है तथा शोक से उत्तीर्ण हो जाता है:—

श्राणोरणीयन् महतो महीयानात्मास्य जन्तोर्निहितो} गुहायाम् । तमक्रतुं पश्यति वीतशोको घातुः प्रशादान्महिमानमात्मनः ॥

- कठोपनिषद् शशर०

केनोपनिषद् में उल्लेख मिलता है कि भजनीय होने के कारण ब्रह्म की उपायना करनी चाहिए:—

तद्वनिमत्युपासितव्यम् — केनोपनिषद् ४।६

कठोपनिषद् में एक स्थान पर उल्लेख मिलता है कि यह श्रात्मा उत्कृष्ट शास्त्रीय व्याख्यान के द्वारा उपलब्ध नहीं किया जाता, मेघा के द्वारा नहीं प्राप्त होता श्रीर बहु पारिष्डत्य के द्वारा भी नहीं प्राप्त होता है। यह जिसको वरण करता है उसी को सम्प्राप्त होता है। उसी के समन्न यह श्रात्मा का स्वरूप व्यक्त करता है। इस उल्लेख में प्राप्त तत्व के प्रति भक्ति भावना की चर्चा की गई है:—

> नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेघया न बहुना श्रुतेन । यमेवैष वृण्ते तेन लभ्यस्तस्यैष स्रात्माविवृग्गुते तन् स्वाम् ॥

- कठोपनिषद् १।२।२३

इसी प्रकार मुंडक उपनिषद् में ब्रह्म के प्रति सख्यभाव की उपासना का प्रतिपादन हुन्ना है। यह उल्लेख प्रतीक के माध्यम से हुन्ना है। कहा गया है कि एक ही हुन्न पर दो पन्नी सखा के समान एक ही हैं। उनमें से एक पन्नी स्वादुफल का त्राहार करता है त्रीर दूसरा फल देखता रहता है, त्राहार नहीं करता है:—

सुपर्णं सयुजा सखाया समानं वृत्ते परिषस्वजाते। तयोरन्यः पिप्लं स्वाद्वत्य नरननन्यो ऋभिचाकशीति॥

—मुग्डकोपनिषद् ३।१।१

उपनिषद् से ब्रह्म की शक्ति तथा स्वरूप का विस्तार मानव के अतिरिक्त अन्त, प्राण, मन, ज्ञान, अ्रानन अप्रादि अन्तर्वाह्म रूपों में परिव्याप्त माना गया। इससे यह स्पष्ट हो गया कि उपनिषद् काल में उपासना का स्वरूप भी विस्तृत होता गया। ब्रह्म के अन्तर्यामी तथा सर्वव्यापी रूप भी पूर्णतः या सर्वतः स्वीकृत किये गए।

उपनिषद्काल में विष्णु की उपासना और मिक्त साकार बहा के रूप में हुई । इस युग में पालक एवं रच्चक के रूप में विष्णु की उपासना की गई । इसी काल में बुद्धि, योग एवं भावयोग का समन्वय हुआ। ज्ञानमार्ग का अनुसरण करने वाले विरक्त साधक, रहस्य के प्रति जिज्ञासा प्रशांत करने के हेतु निष्काम कर्मयोग में अनुरक्त हुए । विष्णु के सगुण रूप की उपासना तथा भ्रमण के साथ-साथ मिक्त मार्ग परिष्कृत होते गये। इस समय निष्काम कर्म पर विशेष बल दिया गया। कर्म तथा उपासना, भिक्त के स्थायी रूप के स्तंभ के रूप में ग्रहीत हुए । इसी समय में अहिंसा भावना, संतवाद की प्रवृति, और लोकरक्जनकारी तथा शैतल्य प्रदायिनी भूतियों ने उस युग की जनता के हृदय में भिक्त के ऐसे कल्पतर को विकिसत किया जो आज भी सजीव तथा पल्लवित है।

सूत्र-प्रनथ-साहित्य में भक्ति-- स्त्र-प्रन्थों में ब्रह्म साधना तथा इन दुरूह

विषयों का समाहार तथा व्यापक एवं गम्भीर विवेचन स्त्रात्मक पद्धित से सम्पन्न हुन्त्रा। कर्म-काएड विपयक स्त्र तीन प्रकार के बे—(क) श्रीत-स्त्र, (ल) गृह्य-स्त्र, (ग) वर्म-स्त्र।

कर्मकांड सम्बन्धी इन सूत्रों में विधि-विधानों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इन्हीं सूत्रों में द्वैधी-भक्ति का स्वरूप उपलब्ध होता है। यह्यसूत्रों में चरम विराट की उपासना के तत्व सम्प्राप्त होते हैं। यह्य-सूत्रों में पंच महायहों का भी विवरण प्राप्त होता है। इन स्त्र-प्रन्थों को इम सरलता से भक्ति का पृष्टभूमि निर्माता साहित्य कह सकते हैं।

वेदांग तथा उपवेदों में भक्ति —वेदांग के ६ श्रंग मान्य हुए हैं — (क) शिचा, (ख) कला, (ग) ब्याकरण, (घ) निरुक्त, (इ) छुन्द एवं ज्योतिष । इन षट श्रंगों के कला विशेष ध्यान देने योग्य हैं। कला में श्रोत, एछ, राजनीति एवं सामाजिक कार्यों की विधियों का उल्लेख मिलता है। शेष पंचांगों में वैदिक साहित्य के कला-पन्न तथा श्रन्य श्रानेक विषयों की व्याख्या की गई है। वेदों के श्रान्तर्गत उपवेदों का भी वर्णन कहा गया है—"उपगतः वेदम् इति उपवेदः।" श्राप्तेद के श्रान्तर्गत श्रायुर्वेद, यजुर्वेद के श्रान्तर्गत धनुर्वेद, सामवेद के श्रान्तर्गत गान्धर्य वेद का भक्ति से निकट सम्बन्ध है। स्थापत्य उपवेद के माध्यम से ब्रह्म सम्बन्धी प्रतीकों का निर्माण हुश्रा श्रीर गान्धर्यवेद ने कीर्तन तथा भिन्त सम्बन्धी गीतों के निर्माण में सहायता प्रदान की। भगवान ने गीता में कहा भी है।

> नाहं वसामि वैक्रुएठे थोगिनां हृदये न च। मद्भक्ता यम् गायन्ति तत्र तिष्टामि नारद्।

श्रव इम वेदीपांगों में भिवत के स्वरूप पर विचार करेंगे।

वेदोपांग में भक्ति का स्वरूप—वेदोपांग मित का स्रोत तथा सूत्र है। वेदोपांग ही षड् दर्शन के नाम से प्रसिद्ध है। पड् दर्शन हैं:—(क) सांख्य, (ख) वैशेषिक, (ग) पूर्व मीमांसा, (घ) न्याय (च) उत्तर मोमांसा। इन समस्त वेदोपांगों का लच्य है आतम-दर्शन। इनका लच्य है आज्ञान के अधकार में भ्रमीभूत तथा माया द्वारा भटकाये हुए मानव को कल्याण मार्ग पर अधसर करना। इन समस्त वेदोपांगों ने अपने-अपने ढंग से मानव समाज की ब्रह्म-विषयक जिज्ञासा को प्रशांत करने की चेध्या की। इन्होंने मानव की सहज्ञ रागात्मिक-वृत्ति को प्रबुद्ध किया और विशुद्ध प्रेम तथा भक्ति भावना को जायत किया। इनमें कोरे ज्ञान की चर्चा नहीं हुई है वरन् मित क तत्व भी उपलब्ध होते हैं। मित्ति मार्ग के प्राथमिक रूप तथा विकसित चिन्तन के दर्शन इस साहत्य में निरन्तर होते हैं।

तंत्र-साहित्य में भक्ति के स्वरूप—वैदिक साहित्य के समान ही तंत्र साहित्य प्राचीन है। इस साहित्य में शक्ति सिद्धान्तों का प्रतिपादन हुन्ना है। इस में सर्वशक्तिमान् की श्राराधना पिना के रूप में नहीं वरन् माता के रूप में करने का उपदेश दिया गया। भक्तिमार्ग में इन ग्रन्थों का प्रचुर प्रभाव पड़ा। देवीसूत्र को तो वैदिक साहित्य तक में स्थान प्राप्त हुन्ना। शैव सम्प्रदाय के मिद्धान्तों की रचना तथा उद्भव इन्हीं ग्रन्थों के श्राधार पर हुन्ना। वैव्याव सम्प्रदाय के पांचरात्र त्रागम इसी साहित्य के श्रान्तर्गत परिगणित होते हैं। तंत्र-साहित्य में भक्ति का बड़ा तीत्र, उज्ज्वल तथा महत्वपूर्ण रूप व्यक्त हुन्ना है। इस साहित्य में भक्त के चरित्र, साधना पद्धति तथा श्राचार-विचार का भी सविस्तार उल्जेख मिलता है। तंत्र-साधना में भक्ति का स्वरूप बड़ा स्पष्ट है।

पांचरात्र—सात्वतों से लेकर गुप्त सम्राटों के उत्कर्पकाल में वैष्णव धर्म तथा भागवत धर्म का त्रम्युदय हुत्रा। गुप्त सम्राटों ने वैष्णव धर्म को राष्ट्रधर्म के पद पर प्रतिष्ठित किया। इसी समय पांचरात्र संहिता का प्रण्यन हुत्रा। ब्रह्म के भक्तों को भागवत कहा गया श्रीर इसी कारण यह धर्म भागवत धर्म के नाम से प्रख्यात हुत्रा। भागवत धर्म ही पांचरात्र-मत के नाम में प्रसिद्ध है। इसका सात्वत-मत नाम भी है। यह श्रीतम नाम इसलिये प्रसिद्ध हुत्रा कि सात्वत नरेशों ने इस मत के प्रचार में विशेष उद्योग किया था। पांचरात्र शब्द का निर्माण पांच तथा रात्र शब्दों से हुत्रा है। रात्र शब्द ज्ञान का पदी है। पांचरात्र साहित्य में परमतत्व मुक्तियोग तथा सत्तंग की विवेचना की गई है। चारों वेद तथा योग के सिद्धान्तों का निरूपण होने के कारण भी यह साहित्य पांचरात्र के नाम से प्रख्यात हुत्रा:—

इदं महोपनिषदं तेन पंचरात्रान्तुशाब्दितम् । नारायखमुखाद्गीतं नारदै श्रावयत् पुनः ॥

—महा॰, शांति पर्व, ऋध्याय ३३६

- ( क ) স্থার্যন্দনকায—কাষা, वाक্ एवं भन স্থাহিत কংক देवगृह के लिए प्रस्थान
- (ख) उपादान-पूजा द्रव्य-ग्रर्जन या संग्रह
- (ग) इज्या-पूजा
- (घ) स्वाध्याय-मन्त्रों का जा, दार्शनिक प्रन्यों का संग्रह, ग्रवलोकन
- (ङ) योग-ध्यान

पांचरात्र साहित्य में ब्रह्म, जीवन, जगत् तथा मायादि के स्वरूप का विश्लेषण हुआ है। इसमें ईश्वर के उभय रूपों—िनर्गुण एवं सगुण का विश्लेषण एवं प्रतिपादन हुआ है। जीव के सम्बन्ध में उल्लेख है कि वह अनादि चिरानंदवन तथा ब्रह्म प्रेरित है। यह जीव ब्रह्म निग्नह शक्तिमाया के कारण भ्रम में पड़ जाता है। वह ब्रह्म की शक्ति से ही पुनः मुक्ति प्राप्त करता है। पांचरात्र साहित्य में वाह्म सात्वत विधियों से अर्चना करने का आदेश है और इसके साथ ही साधक को ब्रह्म की शरण में जाने या प्रपक्ति मार्ग पर अप्रसर होने का आदेश दिये गये हैं। शरणागित के भी षट् प्रकार हैं:—

- (क) ऋनुकूलस्य संकल्पः इंश्वर से ऋनुकूल होने का दृढ़ निश्चय
- (ख) प्रतिकृलस्य वर्जनम् —ईश्वर के प्रतिकृल वस्तुत्रों का परिहार
- (ग) रिच्चिष्यतीति विश्वासः —ईश्वर के रच्चकत्व पर अप्रटल विश्वास
- (घ) गोपप्तृत्व वरण्म् प्रमुकारेत्तक मानकर
- (ङ) त्रात्मिनच्चेपः त्रात्म समर्पण
- (च) कार्परयम् दैन्य भाव

पांचरात्र साहित्य में मोक्त-तत्व भी विवेचित है। इसके अन्तर्गत मोक्त का अर्थ है—"ब्रह्मभावापत्ते" अपुनर्भवता।" ब्रह्म की कृपा से सभी के साथ एकात्मकता संस्थापित हो जाना ही मोक्त है।

नारद्पांचरात्र भक्ति—भक्ति के मार्ग में देवनारद कृत भक्ति-सूत्रों का व्यापक तथा अत्यन्त उत्कृष्ट महत्व है। भक्ति सम्प्रदाय की प्रत्येक जह इन सूत्रों के मधुर रस से सिंचित तथा पोषित है। भक्ति की चेत्र यात्रा, रूपरेखा, आवश्यक तत्व, वातक तत्व, अष्ठिता आदि का सविस्तार उल्लेख किया गया है (स्वरूप की भक्ति सूत्र—२,३)। भक्ति को प्राप्त भक्त समस्त मनोविचारों से रहित होकर आत्माराम हो जाता है (स्वरू ६)। भक्ति की वास्तविक स्थिति है प्रभुत्वाकरण में अत्यन्त आकुलता की विद्यमानता (वही, १६)। भक्ति कर्म तथा ज्ञान से भी अष्ठतर है (वही, सूत्र-२५)। ब्रह्म की अनुकंपा तथा सज्जनों की कृपा से प्रेमाभक्ति उपलब्ध होती है (वही, सूत्र—२८)। भक्त के लिए कुसंगति त्याज्य है (वही, सूत्र-४३)। ग्यारह प्रकार की आसक्तियों में भक्ति अष्ठ है (वही, सूत्र-४२)। इन समस्त विवेचनों को हिन्द में रखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि पांचरात्र-मत को इस बात का अय सम्प्राप्त है कि उसने भक्ति के उन्नयन में आशातीत सहायता प्रदान की।

पुराणों में भक्ति का स्वरूप—भक्ति-सूत्र के सदश ही पुराण भी भक्ति भावना के श्रमूल्य मिण, सुदृद स्तम्भ तथा कल्याणकारी तत्वों से सुसम्पन्न है। मानव जीवन के लिए पीयूष-वर्षी जिन तत्वों को वेदों ने गृद् बनाये रखा उन्हें पुराणों ने सौन्दर्य शिरोमिण रूप प्रेम का रूप प्रदान किया। भक्तिसाधना के जो वीज वेदों की संहिता श्रों में सन्निहित हैं, वे ही क्रय विकास के पत्न पर श्रयसर होकर उपनिपदों में श्रंकुरित एवं पल्लिवत हुए तथा पुराणों में वह शाखा-प्रशाखा युक्त होकर फूल-फल से सुसम्पन्न होकर वृत्त के रूप में परिण्यत होते गये। समस्त १८ पुराणों में से श्रिधकांश वैष्णव-धर्म के निकट हैं। ब्रह्म वैवर्तपुराण, पद्मपुराण, विष्णुपुराण तथा श्रीमद्मागवत पुराण विष्णु के स्वरूप, महत्व निरूपण तथा मिक्त निरूपण की दृष्टि से विशेष श्रध्ययनीय हैं। प्रायः इन सभी पुराणों में श्रीमद्भागवत की महिमा वर्णित है। श्रीमद्भागवत मिक्त का श्रोत, मिक्त का शास्त्र तथा मिक्त का श्राधार है। इस ग्रन्थ में ब्रह्म ने श्रयना तालिक निरूपण ब्रह्म से किया है।

श्रहमेवासमेवाग्रे नान्यदात्सदसत्परा।

पश्चादहं यदेतच्च योऽविशाष्येत सोऽस्म्यहम्।।—भा० २। ६। ३२ स्पष्ट है कि ब्रह्म सगुण-निर्गुण दोनों है। जगत् भी वही है, संसार उसी का विवर्त्त रूप है। भागवत में उल्लेख है कि भक्तों पर विशेष अनुप्रह करने के हेतु भगवान सगुण रूप घारण करता है। उसकी लीलाओं के रसात्मक स्वरूप में जीव तन्मक होकर रसमन्न हो जाता है। भागवत में ब्रह्म के स्वरूप, महत्व तथा दिव्य प्रभाव का विस्तृत विवेचन हुआ है। ब्रह्म के निर्गुणात्मक रूपधारण कर्ता विष्णु, ब्रह्म तथा महेश के स्वरूप की व्याख्या के साथ ही साथ दशमस्कंघ में विशुद्ध सत्व रूप परात्पर ब्रह्म परम विष्णु का स्वरूप भी वर्णित है। भागवत में ब्रह्म की अनन्य सत्ता के वर्णन के साथ ही साथ इपमुख शक्तियों का भी वर्णन है। ब्रह्म की तीन प्रमुख शक्तियाँ है:— 21, 41।

- (१) खरूप शक्ति चिच्छक्ति या अन्तरंग शक्ति
- (२) मायाशक्ति जड़ शक्ति या बहिरंग शक्ति
- (३) जीव शबित—मध्य शक्ति या तटस्थ शक्ति I

भागवत में भाँकत के स्वरूप तथा साधना का भी उल्लेख निम्नलिखित रूप में सम्पन्न हुन्ना है:—

श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्। श्रर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवदेनम्।।

इति पुंसार्पिता विष्णो भेक्तिरचेन्नवलक्षणा। — भागवत ७। ५ २३-२४ इस भक्ति में ज्ञान एवं वैराग्य के समावेश स्पृहणीय तथा अपेन्तित हैं:—

इत्यच्युताङ्षिं भजतोऽतुवृत्या भिनतविरिक्तभँगवत्प्रवोधः। भवन्ति व भागवतस्य राजैस्ततः परां शांतिसुपैति साज्ञात्।।

—भागवत ११ । ३ । ४३

कपिल मुनि के मत से भिक्त दो प्रकार की है—सगुण भिक्त तथा निर्गुण-भिक्त । निर्गुणभिक्त का पर्याय है ब्रहेनुकी भिक्त । यही सर्वश्रेष्ठ प्रेम है:—

भिक्तयोगो बहुविधौ मार्गेभिर्मिनी माध्यले ! स्वभावगुण्मार्गेण पुंतां भावो विभिन्नत ॥ स्वभावगुण्मार्गेण पुंतां भावो विभिन्नत ॥ स्वरंभी भिन्न हम्मावं मिथ कुर्यास्य तामसः ॥ विषयानभिस्त्भाय यश ऐश्वर्यमेव वा । स्राचार्यादावचेयद्यो मां पृथम्भावः स राजसः ॥ कर्मिनहांग्मुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्णम् । यज्ञैधष्टव्यमिति वा पृथाभावः स तात्वकः ॥ मद्गुण्श्रुतिमात्रेण मिय सर्व गुलाशये । मनोगतिरिविद्यन्ता यथा गंगाम्मसोऽम्बुधौ ॥ स्वष्णं भक्तिथोगस्य निर्गुणस्य ह्युदाहृतम् । स्रहेतुक्यव्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे ॥ सालोक्यसार्थिसामीप्य सार्थ्येकत्वमम्यत ।

दीयमानं न ग्रह्णन्त बिना मत्सेवनं जनाः ॥--भागवत ३।२६ ७-१३

भिनत के उच्चासन तक पहुँचने के हेतु सात्विकी दृति को प्रह्ण करना ज्वाहिये। इसके अन्तर्गत भक्त कर्मजन्य वासनात्मक प्रदृति की निदृति के हेतु भिनत योग का अवलम्य अहण करता है तथा भगवत् कृपा से तत्वज्ञान सम्प्राप्त कर भगवद्र्पण भाव से कर्मानुष्टान करता है। इस कोटि की भावना से देह, मन, इन्द्रिय एवं बुद्धि पवित्र होती है तथा आत्म रूप उज्ज्वल भाव में प्रतिभासित होता है। तदन्तर भगवत्येम सम्पन्न ही साध्य बन जाता है। भागवत में सर्वेतिम भक्त के सच्चणों का उल्लेख निम्नांकित रूप में हुआ है:—

सर्वभृतेषु यः पश्येद् भगवद्भावमात्मनः । भूतानि भग्वत्यांत्मन्येपं भागवतोत्तमाः ॥—भागवत ११।२।४५

भागवत भिवतत्व का अपार सागर है। इसमें भिवत के आलम्बन भगवान के तत्वों का विशद तथा विस्तृत विश्लेषण हुआ है। इस महासागर में भिवत की जो विविध प्रकार की उर्मियां उठती हैं, सर्वोपिर हैं। निष्काम भिवत प्रेमा-भिवत की तरंग भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। प्रेमाभिवत के समन्न अन्य समस्त साधन व्यर्थ है। ज्ञान भी उसकी समता नहीं कर पाता है। भागवत का परम लह्य है भगवत के चर्गारिवन्द में अहर्निश भ्रमरवत अपने मन को आयोजित रखना। भागवत के अनन्तर भिवत के स्रोत में विष्णु पुराण का उल्लेख करना आवश्यक है। इसके अन्तर्गत आध्यात्मिक तत्वों की व्यापक विवेचना हुई है। इस महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अन्थ में ब्रह्म की प्राप्ति के उपाय योग तथा स्वाध्याय निर्घारित किये गये हैं। इस अन्थ में योग एवं भिवत के अद्भुत समन्वय के द्वारा मोन्न प्राप्ति की ओर संकेत किया गया है।

ब्रह्मवैवर्तपुराण में भक्ति के विविध पत्तों पर विस्तार के साथ विचार करने के साथ हो ब्रह्म शक्ति राधा के चिरत्र एवं रहस्य की उत्कृष्ट विवेचना की गई है।

पौराणिक युग में विष्णु की महत्ता संस्थापित, करने के लिये विशेष उद्योग किए गये। 'विष्णु पुराण्', 'नारद पुराण्', 'गरइ पुराण्', 'परइपुराण्', 'पद्मपुराण्', 'ब्रह्म वैवर्त-पुराण्', 'मागवत पुराण्', आदि में विष्णु की भक्ति का प्रचार तथा प्रसार करने का प्रयत्न हुआ है। इन ग्रंथरत्नों में विष्णु के साथ ही साथ दिव्यशक्तियों से समलंकृत अन्य देवताओं का भी अभ्युदय हुआ है। शिचा, शक्ति स्र एवं गण्ंश से सम्बन्धित पुराणों में इन सभी देवताओं की महत्ता का वर्णन है। शैव पुराण् में भी देव कृपा को ही भक्ति का साधन निर्धारित किया गया है:—

प्रसादात् देवता भिवतः प्रसादो भिवत संभवः । यथाङ्कुरतो बीजं बीजतो वा यथाङ्कुरः ॥—शिव-पुराण १।१४

शक्ति पुराण में भी भिवत की महिमा का गान हुआ है। भिवत की महत्ता, प्रकार, रूप-स्वरूप, प्रक्रिया आदि के वर्णन की दृष्टि से श्रीमद्भागवत सबसे महत्वपूर्ण तथा अनुपम अन्थ है। प्रस्तुत अन्थ भिवत का समुज्ज्वल, स्निग्ध, शीतल तथा मधुर प्रकाश-स्तम्भ है। यह अन्थ समस्त वैध्णव-सम्प्रदायों का आधार है। उपनिषद्, गीता या ब्रह्म-सूत्र के समकत्त्व यह अन्थ शतशः वर्षों से भारतीय भवत-जनता को उचित मार्ग की ओर अअसर कर रहा है। प्रस्तुत प्रन्थ की सरस गीतों में, सरस एवं लिलत भाषा के अन्तर्गत आध्यात्मिकता से परिष्लावित भिवत रस भवत-तृनद को आनन्द-जलिंघ में आप्यायित कर तृप्त कर देता है।

द्त्रिण भारत में भक्ति का विकास तथा आलवार संतों में भक्ति भावना का स्वरूप—पुराण-काल के अनन्तर द्विण भारत भक्ति के विकास, प्रसार-प्रचार एवं समृद्धि का केन्द्र बना। द्राविण देश में प्रवाहित भक्ति मंदािकनी में अवगाहन करके दूसरों को पथ-प्रदर्शित करने वाले आलवार संत दे। प्रकार के थे। इनमें से प्रथम थे शैव-संत तथा द्वितीय थे वैध्णव-संत। तािमल के आलवार शब्द का अर्थ ही होता है भगवद् भक्ति में लीन व्यक्ति। इस समय (पुराणकाल के अनन्तर)

श्रालवार संतों ने मधुर, सरस एवं पावन पदों में भक्ति भावना को भरकर जनता के अल्यासार्थ प्रसाद रूप में वितरित किया। बाह्य श्रालवार संतों ने भक्ति के चेत्र को रस-परिष्लावित करके उसके प्रसार में आशातीत सफलता प्राप्त की । इन संतों ने भक्ति को शास्त्रीय पद्धति पर श्रारूढ़ किया । श्रालवारों की भक्ति उस पावन सलिला सरिता की नैसर्गिक धारा के सदृश है, जो स्वयमेव जन-कल्याए के हेत उद्देलित होकर प्रखर गति से प्रवहमान रहती है और असारतत्वों को दूर फैंक देने में हर प्रकार से समर्थ है। श्रायों को यह भक्ति-धारा मंदािकनी के सदृश विशुद्ध तथा पवित्र है। उन संतों के जीवन का एक मात्र लच्य था विशुद्ध भक्ति तथा मंजुल समन्वय । ज्ञालवारों में हृदय पत्त की प्रवलता थी तो ज्ञाचायों में बुद्धि पत्त की हत्ता। शेव ग्रालवारों की संख्या थी ६४ तथा वैध्यव ग्रालवारों की संख्या १२ थी। वैष्णव संतों के नाम थे-पोयगे श्रालवार (सरो योगी), भूतत्तालवार ( भूतयोगी ), पेयालवार ( महतयोगी ), भक्तिसार तिरूमिडसे ग्रालवार, शठकोप नामालवार (पैरांकुश मुनि), मधुर कवि, कुलशेखर ब्रालवार, विष्ण चित्त (परिश्रालवार), गोदा श्राडाल (रंगनायकी), विप्रनारायण (भक्तपदरेण). सोडाडिप्पोलि, मुनिवाहक (योगवाह), तिरूप्पन तथा नीला (पाकाल), तिरूमंगैयालवार ! शैव संतों के दो प्रन्य 'देवाम्' तथा 'तिरूवाचकम्' मक्ति शाखा के अत्यन्त प्रामाणिक तथा महत्वपूर्ण प्रन्य हैं। वैष्णव संतों के 'पराकासंग्रह' नाला या प्रबंध के नाम से प्रसिद्ध है। श्रालवारों की भक्ति-घारा के सभी जाति, वर्ग तथा वर्ण के भक्तों ने श्रलक हल किया। उनमें कोई भेदभाव नहीं था।

वैध्याव आलवारों की भक्ति भावना—ग्रालवार वैध्यावों ने विधि-विधानों से युक्त करके भिक्त को कर्म एवं ज्ञान से समन्वित किया। इन्हें इस बात का श्रेय प्राप्त है कि इन्होंने वेदों एवं ग्रालवार संतों के भिक्तिग्रन्थों का गम्भीर ग्राध्ययन किया। दोनों के मध्य सम्बन्ध संस्थापित करके भिक्त को शास्त्रीय पद प्रदान किया। इसी ग्राधार पर इन्हें उभय वेदान्ती भी कहते हैं। इन ग्राचार्यों में प्रमुख रूप से उल्लेखनीय थे:—रंगनाय सुनि, श्री रामानुजाचार्य, श्रीमध्याचार्य। ग्राव इम इन पर पृथक् पृथक् विचार करेंगे।

श्री रंगनाथ मुनि—श्री रंगनाथ का श्रम्युदय शठकोपचार्य की शिष्य-परम्परा में हुआ । इन्होंने तामिल भिन्त काव्य के उद्धार का महत्वपूर्ण कार्य किया है । ये विशिष्टाद्वेतवाद के प्रवर्तक तथा गम्भीर विचारक थे । मुनि जी ने न्याय तत्व तथा योग रहस्य प्रन्थों की दार्शनिक व्याख्या की है ।

श्रीरामानुजाचार्यं की भक्ति भावना—नाथ मुनि द्वारा प्रवर्तित वैष्णुव-सम्प्रदाय के सिद्धान्तों को उनकी शिष्य-परम्परा में श्रवतरित यामुनाचार्य ने, विकस्ति

करने का प्रयत्न किया किन्तु रामानुज ने इस सम्प्रदाय के मूल को स्वचिन्तन-जल से सिंचित कर किव संजीवनी शक्ति प्रदान की । श्री रामानुजाचार्य के प्रमुख ग्रन्थ हैं वेदान्त संग्रह, वेदांत सार, वेदांत दीप, गद्य-त्रयः गोता भाष्य स्त्रादि । गद्यत्रय के अपन्तर्गत भगवान एवं प्रपत्ति विषयक तत्वों की सम्यक् विवेचना सम्पन्न हुई है। रामानुजाचार्य के सिद्धान्तों की कुछ विशेषतायें हैं। संवार में तीन ही तत्व हैं चित्, श्चित्, तथा 'ईश्वर' । चित् ब्रह्मवाचक है, श्चचित् जगत् का वाचक है, तथा ईश्वर से ऋभिप्राय है ऋण्-ऋण् व्यापी परब्रह्म। परब्रह्म सगुण एवं सविशेष है। माया उसकी प्रमुख शक्ति है। ब्राचित् जगत् का उपादान कारण ब्रह्म है। जीवन, जगत् उसका शरीर है श्रीर वह उसकी श्रात्मा है। ब्रह्म का स्वरूप ५ प्रकार का है-(१) पर, (२) व्यूह, (३) विभव (४) अप्रन्तर्यामी तथा (५) अर्चा। ब्रह्म का वाह्य रूप है जगत्। जगत् भी साया है। जीव भी ब्रह्म का ही शरीर है। स्रंतर यह है कि ब्रह्म ईश्वर है, जीव दास है, ईश्वर कारण है ऋौर जीव कार्य है, जीव कर्ता एवं भोक्ता है। वह उपाधियों के कारण सांसारिक लोगों में संलिप्त रहता है। ब्रह्म के सदृश जीव भी पाँच प्रकार का है-(१) नित्य, (२) मुक्त, (२) केवल, (४) मुमुक्त तथा (५) बद्ध । ब्रह्म की सेवा ही मुक्ति है। मुक्ति भी पाँच प्रकार का है—(१) कर्मयोग, (२) ज्ञानयोग, (३) प्रपत्ति योग, (४) स्त्राचय्याभिमान योग स्त्रादि । साधक वा भक्ति स्ववेदना, ध्यान तथा उपासना के माध्यम से ही ऋपनी भक्ति उस प्रभु के प्रति व्यक्त करता है । प्रभु के प्रति सर्वस्व न्यास से ही प्रपत्ति है । ब्रह्म के प्रति पूर्ण समपर्ण ही भगवत् प्रसन्नता का प्रमख साधन है। भक्त एवं प्रयत्न में भावना का श्रंतर है। ब्रह्म के चरणों में अपने को हर प्रकार से समर्पित कर देना ही प्रयत्न का प्रमुख लच्चण है। यक्त भगवान को केवल अपना ही मानता है तथा अपने को भगवान का मानता है, उसका जो कुछ है वह भगवान का है। भक्त एवं प्रपन्न में वही अन्तर है जो सेवक और पत्नी में है। सेवक स्वामी के आदेशानुसार केंकर्य करता है परन्तु पत्नी का पति सर्वस्व है। स्वामी के छुट जाने पर सेवक अन्यत्र आजीविका खोज तोता है परन्तु पति के परित्याग कर देने पर पत्नी के लिए कहाँ स्थान है, पति ही पत्नी का उपाय तथा अप्रवलम्ब है। तथैव प्रपन्न का ग्राश्रय, बुद्धि तथा उपाय एक मात्र ब्रह्म है। प्रपन्न सदा अपने को अपराधी तथा आर्त मानता है। प्रपत्ति भाव के अन्तर्गत अर्थ पंचक का ज्ञान अनन्य शेपत्व, अनन्यशरणत्व तथा अनन्य योग्यता आवश्यक है। साधन समिष्ट के अन्तर्गत प्रपत्ति मार्ग का विशेष स्थान है। व्यावहारिक ज्ञेत्र में यह सबसे सुगम तथा सरल साधन है। विशिष्टाद्वैत में गुरु-महत्व को भी विशिष्ट स्थान प्राप्त है। गुरु की अनुकम्पा से पुरस्कृत जीव से ही भगवान ग्रह्ण करते हैं। इस सम्प्रदाय में विष्ण या नारायण की उपासना का

प्रधानता दी गई है। ब्रह्म का सर्वाधिक श्रेष्ठ रूप वैक्क्स्याधिपति श्री भगवान है जिसमें वे श्री-देवी से सम्पन्न हैं। ब्रह्म के दो रूप हैं, श्रान्तर्यामी तथा वहियामी। उसके उभय रूपों के श्रान्तर्गत उसका केंकर्य-परिपालन वांछित है।

मध्वाचार्य की भक्ति भावना—मध्वाचार्य के द्वारा संस्थापित मत माध्वमत, मेदाभेदी द्वेतवादी या ब्रह्म-सम्प्रदाय नामों से प्रसिद्ध है। इसका विकास-केन्द्र महाराष्ट्र का दिल्ला भाग था। इस सम्प्रदाय के प्रमुख तत्व हैं—श्री विष्णु परम सत्य है। जगत् सत्य है। उनमें भेद वास्तविक है। समन्त जीवों में एक तारतम्य है। समस्त जीव ब्रह्म के सेवक हैं। वास्तविक मुख की अनुभूति ही मुक्ति है। कित के अनेक प्रकार हैं—कर्मद्धय, उत्क्रान्ति, श्रांचरादमार्ग तथा भाग (मालोक्य, सामीप्य, साह्य तथा सायुज्य)। मुक्ति का सर्वोत्कृष्ट साधन है अहेतुकी भिवत' या श्रानन्यर भिक्ति'। मध्वाचार्य की भिवत का समाहार निम्निलिखित रलोक में हुआ है:—

श्री मन्मध्वमते हरिः परतरः सत्यं जगत् तत्वतो । भेदो जीवगणा हरेरनुचरा नीचोच्चमावं गताः ॥ मुक्तिनै जमुखानुभूतिरमला भक्तिश्च तत्साधनं । लक्षादित्रितयं प्रमाणमिखलामनार्यंकवेषो हरिः ॥

—भागवत सम्प्रदाय, पुष्ठ २२३-२२४

प्रस्तत श्लोकों में निम्न प्रमुख सिद्धान्तों का उल्लेख हुन्ना है :--

संसार सत्य है। मेद वास्तविक है। समस्त जीव भगवनाधीन है। जीवों में कर्मानुसार उच्च-नीच भाव होता है। वास्तविक सुल की श्रानुभृति ही मुक्ति है। सुक्ति का सर्वोत्तम साधन निर्दाष भक्ति है।

तीन प्रमुख प्रमाण है:—प्रत्यक्त, ऋतुमान तथा शब्द । वेदों में प्रमुख वर्णातत्व विष्णु ही हैं। मध्याचार्य ने भक्ति को मुक्ति का साधन माना है:—

- (१) बिना ज्ञानं कुतो भक्तिः कुतो भक्ति विना च तत्।
- (२) त्रातो विष्णोः पराभिक्तस्तद्भक्तेषु रमादिषु । तारतम्येन कर्तञ्या पुरूपार्थमभीष्यता ॥

— त्रह्मस्त्रानुस्यान, भक्ति श्रंक, पु॰ १८६

मध्वाचार्य की भिवतभावना की उर्वरा भूमि पर दिल्ला तथा उत्तर भारत में भिवत त्रान्दोलन का विशाल वृद्ध विकसित हुआ। दिल्ला भारत की भिवत प्रवलता ही ने १५वीं शताब्दी में उत्तरी भारत ने प्रवलता का रूप ग्रहण किया। १५वीं शताब्दी के भिक्त साहित्य को अनेक सूर्य तथा चन्द्र भेंट किये जिन्होंने अज्ञान के अन्वकार को दूर कर दिया।

उत्तर भारत में भक्ति भावना-भिवत का तृतीय उत्थान पन्द्रहवीं शताब्दी से माना जाता है। इस समय भिन्त-सरिता की दो ऋविरल घारायें प्रवाहित हुई, एक पूर्ण रसाप्लावित श्याममयी कालिन्दी के रूप में, तथा द्वितीय शिवं एवं सत्यं समन्वित राम गंगा के रूप में । इन उभय घारास्त्रों ने भक्ति के दोनों पुलिनों को रसमय बनाने के साथ ही साथ साहित्य मंडार की भी अभिवृद्धि की तथा उत्तर भारत में इन घारात्रों के त्रातिरिक्त एक त्रौर घारा की भी त्राभित्रद्धि की । उत्तर भारत में इन धारात्रों के त्रातिरिक्त जो एक त्रौर धारा प्रवाहित हुई वह ज्ञानाश्रयी धारा के नाम से विख्यात है। उत्तर भारत में रामभक्ति तथा ज्ञानाश्रयी धारा के उद्भव के मूल श्रोत हैं युग प्रवर्तक रामनन्द, रामानन्द का व्यक्तित्व धार्मिक एवं सामाजिक क्रान्ति से निखार पाकर रोचक तथा व्यापक बन गया था। रामानन्द श्रत्यधिक उदार, क्रान्तिकारी, प्रगतिशील तथा चिन्तनशील प्राणी थे। मध्ययुग में जन साधारण के मध्य सुलभ तथा सरल रूप में भक्ति का प्रचार करने का श्रेय युग-प्रवर्तक रामानन्द को ही है। रामानन्द ने अपने गुरु रामानुजाचार्य के आदेशों की ग्रहण करके एक ग्राभिनव सुधार श्रान्दोलन के माध्यम से सर्वसाधारण में मिक्ब भावना का प्रचार एवं प्रसार किया । रामानन्द ने लोकसंग्रहवर्ण राम की उपासना का मधुर संदेश जन-जन तक पहुँचाने का प्रयत्न किया। उन्होंने विप्सु के समस्त रूपों में लोक कल्याणकारी रूप का प्रचार किया । रामानन्द बड़े उदार व्यक्ति थे । उन्होने भिक्त का विशाल द्वार सभी जातियों, वर्णों तथा वर्गों के लिये उन्मुक्त कर दिया । जो भक्ति चिरकाल से ब्राह्मणों के एकाधिकार सत्व की वस्तु बनी हुई थी, खड़ जनसाधारण के लिये भी मुलभ तथा उपलब्ध हो गई! कवीर, रैदास, सेन रंग-बंस श्रादि का श्रविभीव इसी परम्परा में हुआ। उत्तर भारत में विष्णु भक्ति के जनान्दोलन के वास्तविक आग्रह तथा राम भेद के प्रकार का राघवानन्द जी के शिष्य स्वामी रामानन्द के विशाल न्यापक तथा प्रभावशाली न्यक्तित्व एवं कार्यावली ने उन्हें महत्वपूर्ण व्यक्ति बना दिया। कृप्ण भक्ति के विकास में जो स्थान वल्लभाचार्य का है, राम भक्ति के विकास में वही स्थान रामानन्द का माना जाता है। इनकी भक्तिभारा, समय तथा परिस्थितियों के अनुकूल है। रामानन्द ने भगवत् भक्ति से अनुप्राणित होकर भिनत के उज्ज्वलभावमणि निर्मित रत्नजटित-सोपान निर्मित किया, जिन पर आरूट होकर जनता ब्रह्मानर के साथ-साथ परमानन्द भी प्राप्त कर सकी । रामानन्द सांध्ययुगीन स्वाधीन-चिन्ता के सद्गुर हैं । उन्होंने नायकशेषशायी विष्णा के स्थान पर राम के उस रूप की प्रतिष्ठा की जो तत्कालीन त्रावश्यकता की पूर्ति करने में समर्थ था। उत्तर-पश्चिम से त्राक्रमण करने वाले अन्यायियों तथा लोक-प्रपीडकों के आंतक से अभिशप्त भारतीय राम्ह

के इस लोक रंजनरागी, भवभयभंजनकारी तथा जनमनरंजनकारी रूप को (रामानन्द के उपदेशों में) प्राप्त कर त्र्यानन्द की भावना से सुसम्पन्न हुए । भारतीय जनता में त्र्याशा की किरण संचारित हुई । त्र्याशा ने निराशा का स्थान प्रहण किया। त्र्र्या तक विष्णु या राम भिक्त के प्रन्थों की रचना देववाणी की दुरूह शब्दावली में सम्पन्न होती त्र्या रही थी, परन्तु रामानन्द ने काल की कठोर त्र्यावश्यकता को ध्यान देकर लोकभाषा के माध्यम से भिक्त के सन्देशों को जनता तक पहुँचाने का प्रयत्न किया। रामानन्द ने भिक्त को हर प्रकार से सुलम बनाने की चेष्टा की। जन-कल्याण की भावना से प्रेरित होकर जनहित के लिये प्रन्थों की रचना होने लगी। भिक्त के द्वार सबके लिये उन्सुक्त हुए । जाँति-पाँति की शृंखलाएँ विच्छिन्न हुई त्र्यौर रामानन्द ने प्रचारित किया कि "जाति पाँति पूल्ले ना कोई, हिर को भजे सो हिर का होई" तथा "व्राह्मण सोई जो बहा पिछाने, त्र्यान भाव का कबहुँ न त्र्याने"। इस प्रकार भिक्त के प्रभाव ब्राह्मणों के संकीर्ण मार्ग तथा गलियों के ही नहीं, वरन् खनता के राजपथ पर भी सम्पन्न हुत्रा।

राम भिनत के विकास में रामानन्द कृत 'वैष्णवमताव्जभाष्कर' का विशेष स्थान है। इस महत्वपूर्ण प्रन्थ के प्रकाश में विशिष्टाहैत सम्मत सिद्धान्तों का सम्यक् अनुशीलन किया जा सकता है। रामानन्द-भिनत तत्वों को आचार्य शंकर के अहैतवाद से समन्वित करने की चेष्टा की गई है। रामानन्द ने गोरखनाथ के योग को अपने मत तथा सिद्धान्तों में स्थान देकर ज्ञान, योग एवं भिनत की ऐसी जनकत्याण धारा प्रवाहित की कि इसकी शैतल्य प्रदायिनी धारा ने अनेकानेक अभिशापों को विदीर्ण कर दिया। रामानन्द ने अपने सिद्धान्तों—तत्वत्रय पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने चिद्चिद् विशिष्ट समस्त रूपों में एक ही माना परन्तु नाम एवं पदार्थ भेद से उनके तीन प्रकार माने—(क) चित् (चेतन) जीव, (ख) अवित् (अचेतन) प्रकृति, (ग) ईश्वर।

ब्रह्म, चित्-स्रचित् उभय का कारण कार्य रूप है। ब्रह्म से भिन्न चित् या अचित् की कोई सत्ता नहीं है। वह विशिष्ट रूप से उभय दशाओं में एक ही है। विशिष्टादेत का यही मूल तत्व है। तत्वमय के दार्शानिक तत्वों को आधार मानकर रामानन्द ने भगवान राम को परमपुरुष का स्वरूप प्रदान किया। राम के इस रूप की आराधना रामानन्द ने बड़े ही मनोयोग एवं निष्ठा के साथ प्रचलित की। इसीलिये रामानन्द का सम्प्रदाय 'वैष्णव रामावत् सम्प्रदाय' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रामानन्द के तत्वत्रय के समान ही रहस्यत्रय भी भिक्त-धारा तथा भिक्त-सिद्धांत के महत्त्वपूर्ण तत्व हैं। राम-मंत्र राम भिक्त के मूल तत्व हैं। राम-मंत्र तीन रूपों में है:—

- (क) मूलमनत्र —श्री रां रामाय नमः (पंचविंशत्यद्वर मंत्र)
- (ल) द्वयमंत्र—मद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते रामचन्द्राय नमः
   (पंचविंशत्यक्तर मंत्र)
- (ग) चरम मंत्र—सुकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते ।अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् ब्रतं मम ॥

त्रि-तत्वों के समान ही त्रिमूर्ति का ध्यान भी त्रावरयक है। त्रिमूर्ति के त्रान्तर्गत श्रीराम-लद्मण-सीता की पूजा का विधान किया गया है। इसमें राम ईश्वर के प्रतिरूप, लद्मण जीव रूप, तथा सीता प्रकृति स्थानीया हैं। इस त्रिमूर्ति का ध्यान करना, मुक्ति के द्वार की त्र्योर त्राप्रसर होना है। 'वैण्ष्वमता ज्जभास्कर' में उल्लेख है कि:—

सा तैलधारा समिनित्यसंस्मृति सन्तानरूपदेश परानुरिकः ।
भिक्तिविवेकादिकसप्तजन्या तथा यमाद्यष्ट सुन्नोधकाडगा ।।
—वैष्णवमताङ्जभास्कर, श्लोक, ६५

विशिष्टाद्वैत मत के श्रन्तर्गत श्रविच्छिन-भक्तिधारा प्रवाह के मूल स्रोत सात उल्लेखित हुए हैं:—

(क) विवेक—(विवेचन शक्ति), (ख) विमोक—(काम में अप्रनासक्ति), (ग) अप्रयास—(राम का सततशीलन), (घ) किया—(पंच महायज्ञों का अनुष्ठान),

(ङ) कल्यास-(सत्य, श्रार्जव, दान, दयादि), (च) श्रनवसाद-(सतत सोत्साह),

(জ) अनुद्रष - (सांसारिक सुखों की अपेद्धा आनन्दातिरेक)।

स्वामी रामानन्द की टांष्ट में समस्त भक्ति का उद्देश्य है भगवान राम की शरण में पहुँचकर मुक्ति सम्प्राप्त करना । भगवान राम श्रशरण-शरण, दीनानाथ तथा दीनवत्सल हैं। इस महाशक्ति की शरण में मानव तब तक नहीं पहुँच सकता, जब तक सद्गुरु की श्रसीम श्रानुम्कपा न हो। सद्गुरु की कृपा से साधक स्वकमों का न्यास करके बंधन विमुक्त हो जाता है श्रीर ऊर्ध्व पद को प्राप्त करता है, तथा जीवन से मुक्त होने पर वैकुएठरूप साकेत धाम में पहुँच जाता है। इस प्रकार भगवान की महती कृपा से सम्यक् सायुज्य लाभ करता है तथा श्रावागमन से मुक्त हो जाता है:—

सीमान्त सिन्धवालुत एवं घन्यो,
गत्वा परब्रह्म सुवीत्त्वितो निशम् ।
प्राप्यं महानन्द महाव्धिमग्नो
नावर्तते जातु ततः पुनः सः ॥
—वैष्णवमताब्जभास्कर, श्लोक १८७

रामानन्द की भक्ति का क्या स्वरूप था, यह उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है। रामानुज द्वारा प्रतिपादित प्रपत्तिमार्ग के सदृश ही रामानन्द ने 'वैरागी' नामक विरक्त दल का संगठन किया। रामानन्द का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने संस्कृत आचार्यों की नियमबद्ध वैधीभक्ति जो सर्वसाधारण के लिए दुर्गम, दुरूह तथा दुष्प्राप्य थी, उसे प्रेमाभक्ति के रूप में परिवर्तित करके जनता के प्रत्येक वर्ग के लिये सुलभ किया। रामानन्द ने नवधा भक्ति के साथ-साथ दशधा भक्ति का प्रतिपादन किया।

रामानन्द की शिष्य परम्परा में भक्ति का स्वरूप:—रामानन्द की भक्ति भावना तथा साधनात्मक दृष्टिकोण का सम्वक् प्रचार तथा प्रसार उनके १२ शिष्यों द्वारा सम्पन्न दुन्ना । ये बारह शिष्य—(१) सेननाई, (२) कवीर, (३) पीपा, (४) धन्ना भगत, (५) सुरसरानंद, (६) योगानंद, (७) भवानन्द, (८) रैदास, (६) न्नानंद, (१०) नरहरियानंद, (११) सुलानंद, (१२) गालवानन्द थे।

रामानन्द के इन शिष्यों में से सगणोपासक तथा निर्गण भक्तों का ऋद्भुत समन्वय है। उभयवगों में ईश्वर की प्रेमभक्ति के प्रति विशेष बल दिया गया। यह सत्य है कि रामानन्द जी खुले हुए विश्व के बीच भगवान की कला की भावना करने वाले विशब्द भक्तिमार्ग के अनुयायी थे और इसी में जनता का कल्याण मानने वाले स्राचार्य थे। परन्तु फिर भी यदि उन्होंने कहीं-कहीं निर्गुण ब्रह्म की चर्चा तथा योग-साधना की प्रतिक्रिया का निर्देश किया है, तो यह उक्त मार्ग से नितान्त विरुद्ध नहीं पडता । रामानन्द का भारतीय धर्म में यही एक विलक्षण वैशिष्ट्य है । ( राहावत्-सम्प्रदाय-पृष्ठ २८४)। रामानन्द के द्वारा दीचित दोनों प्रकार के भक्तों में भक्ति दो भिन्न रूपों में दृष्टिगत होती है । निर्गुणोपासकों के राम, दशरथनन्दन राम नहीं हैं. बरन् वे अखिल सुष्टि में निराकार रूप में व्याप्त रहने वाले अनन्त, अनादि, श्रनाम, श्रजाति, श्रवर्ण, निर्गुण, निराकार, निर्विकार राम हैं। यह ब्रह्म पूर्णतया श्रद्धेत हैं। रामानन्द के निर्मुणोपासक शिष्यों में कबीर का व्यक्तित्व बड़ा श्रसामान्य, श्रमाधारण तथा श्रद्धितीय था। कबीरदास का व्यक्तित्व हिन्दी साहित्य के इतिहास में सर्वथा मौलिक, सर्वथा प्रमावशाली तथा सर्वथा ऋत्यन्त प्रगतिशील है। परम्परागत समस्त मान्यतात्रों को विनष्ट, विध्वंस, विभंग तथा विच्छेद करके उसने स्वस्थ्य तथा जनकल्याणकारी आदेशों की जिन मित्तियों की स्थापना की, वे आज भी अपनी शीतल-छाया में मानवता की रच्चा करने में सम्पूर्ण रूप से समर्थ है । कबीर ने शोषण, न्नपहरण, वाह्याडम्बर तथा विघटन के विरुद्ध उच्च-स्वर में विरोधी भावनान्नी को श्रिमिव्यक्ति कर संकीर्याता की भावना को स्पष्ट शब्दों में खलकर श्रालोचना की । जातिवर्ण तथा वर्ग-विषयक मिथ्या भावनान्नों की कबीर ने भत्संना की । कबीर की दृष्टि में भक्ति न्नौर साधना के भव्य प्रासाद का द्वार सबके लिए उन्मुक्त रहना चाहिये। कबीर सब्चे जनवादी धार्मिक नेता तथा कि थें। भाषा, भाव, छुन्द, श्रालंकार, प्रतीक, किसी भी दृष्टि से कबीर को देखने की चेष्टा कीजिये, उनका व्यक्तित्व एक हजार वर्ष के हिन्दी साहित्य के इतिहास में सर्वोच्च, सर्वाधिक मौलिक तथा अत्यन्त स्पृह्णीय है। वह चतुर्दिक क्रांति का अप्रदूत अत्यन्त भाषुक महा कि था। जीवन के जिस होत्र में भी कबीर ने पदार्पण किया वहीं पर अपनी कल्पना के माध्यम से तथा तत्कालीन आवश्यकता के अनुसार नये-नये शब्द-चित्र श्रंकित किये जो अपनी उपयोगिता के कारण कभी पुराने नहीं पढ़ेंगे।

रामानन्द के अम्युद्य काल से लेकर ईस्ट-इिएडया कम्पनी के स्थापना काल तक अनेक संत कि हुए। इन संतों में विशेष उल्लेखनीय हैं—कबीर, रैदास, नानक, दादू, सुन्दरदास, मलूकदास, हिरया है, गरीबदास, पलटू साहब, बुल्ला साहब, धानी दास, सहजोबाई, दयाबाई, तुलसी साहब, तथा चरनदास आदि। इन समस्त कियों में कबीरदास, नानक, सुन्दरदास, गरीबदास, पलटू साहब तथा चरनदास विशेष उल्लेखनीय हैं। इनके काव्य में सन्देहों की पुष्टता के अतिरिक्त काव्यतत्व तथा उक्ति वैचित्र्य भी उपलब्ध है। ये सभी कि उल्कृष्ट रहस्यवादी तथा उल्कृष्ट तत्व ज्ञानी थे। ये सभी संतों के नाम से अभिहित हैं। मराठी साहित्य में संत, भक्त और सज्बन पर्यायवाची शब्द हैं परन्तु हिन्दी साहित्य में निर्गुणी तथा ज्ञानमार्गी साधुओं को ही संत कहने की रूदि हैं। कबीर ने कहा है, "संतन जात न पूजो निर्गुनियाँ तथा "जानिस निहं कस कथिस अयाना। हम निरगुन तुम सरगुन जान।" इनका काव्य भक्तिभावना से ओत-भोत है। भक्ति के सम्बन्ध में इनमें से प्रत्येक की अपनी धारणाएँ हैं। इनमें से सर्वप्रथम कबीर की भक्ति विषयक धारणाओं को देखिये। कबीर निष्काम भक्ति के समर्थक हैं। जब तक भक्ति है तब तक सेवा निष्कल है।

जब लागे भक्ति सकाम है, तब लागे निष्फल ऐव। कह कबीर वह क्यों मिले, निःवासी निज देव॥

—संतवानी संग्रह, भाग १, पृष्ठ १४

भक्ति-मुक्ति सीढ़ी है, निशानी है:-

भक्ति निसैनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय। जिन जिन मन त्रालस किया, जन भजन पछिताय।।

—संतवानी संग्रह, भाग १, पृ० १४

हर प्रकार का अभाव पड़ने पर भी भक्ति बीज नष्ट नहीं होता है:—
सत्त नाम हल जोतिया, सुमिरन बीज नहिं जाय।
खंड ब्रह्मांड सूखा पड़े, भिक्त बीज नहिं जाय।।
—वहीं, भाग १, पृ० १४

संत दादू के मत से भिक्त का भाव निम्नलिखित हैं:—
जोग समाधि सुख सुरित सों, सहजै सहजै आव ।
मुक्ता द्वारा महल का, इहै भगित का भाव ॥

—वही, भाग १, पृ० ८०

भक्ति के बिना संशय दूर नहीं होता श्रीर मानव एक तीर्थ से दूसरे में भटकता फिरता है। संत गरीब दास के मत से :--

बिना भगित क्या होत है, कासी करवत लेह।
मिटै नहीं मन वासना, बहुविधि भरम संदेह।।
भगित बिना क्या होत है, भरम रहा संसार।
रत्ती कंचन पाय नहिं, रावन चलती बार।।

-वही, भाग १, पू० १८७

संत गरीब दास के मत में भिक्त अधम-उधारन है:—

श्रधम उधारन भगति है, अधम उधारन नाथ।

श्रधम उधारन संत है, जिनके मैं बिल जांव।।

—वही, भाग १, पू० १८७

देवर्षि नारद ने भिक्तसूत्र के श्रांतर्गत भक्ति के निम्नांकित भेदों का वर्णन किया है:—

"गुण्माहात्म्यासिक रूपासिक पूजासिक स्मरण्सिक दास्यासिक संख्यासिक कान्तासिक वात्सस्यासिक श्रात्मनिवेदनासिक तन्मयतासिक परम विरहासिकरूपा एकघाप्येकादशाचा भवति।"

श्रर्थात् यह प्रेंम-रूपामिक एक होकर था गुणमाहात्म्यासिक, रूपासिक पूजासिक, सारणासिक, दास्यासिक, सख्यासिक कान्तासिक, वात्सल्यासिक, श्रात्मिवेदनासिक, तन्मयतासिक श्रीर परमविरहासिक इस प्रकार को होती है। सिक प्रवर प्रह्वाद ने भक्ति के नौ प्रकारों का उपदेश दिया है:—

श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् । • श्रर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदम् ॥—श्रीमद्भागवत ७।५।२३ माध्वसिद्धांत के अन्तर्गत भी नवधा-भक्ति को मान्यता दी गई है। नारद्-पांचरात्र, शांडिल्य सूत्र, तथा भक्ति तरंगिणी, ग्रन्थों में भी नवधाभक्ति का प्रतिपादन हुआ है। भक्ति की विवेचन करते हुये संतों ने भी नवधाभक्ति का प्रतिपादन किया है। मलूकदास के अनुसार भक्ति नौ प्रकार की होती है— (१) अवण (२) कीर्तन (३) स्मरण (४) पादसेवन (५) अर्चना (६) वन्दन (७) सख्य (८) आत्मनिवेदन तथा (६) दास्य।

सवन सुजस हिर की कहव होई कीरतन सोई।
सुमिरन जो हिर सुमिरिये स्वांस स्वांस प्रति होई।।
पदसेवा अरचन, बन्दना ही भगतन की सेवा।
भगतन को भगवत सो कही अपने गुरुदेवा।।
सो दासत्व सखत्व कहो श्रीमुख आप मुरारि।
निज तन हिर हित दीजिए काम निवेदन सोई।—ज्ञान बोध

निज तेन हार हित दाजिए काम निवदन साह। — हान वाध नवधा भक्ति के प्रभाव प्रत्यच्च तथा प्रमाणित हैं। राजा परिच्चित श्रवस से, शुक्क कीर्तन से, प्रह्वाद स्मरस्य से, लद्मी पादसेवन से, पृथु त्रार्चन से, हनुमान दास्य

से, ऋर्जुन सख्य से, बिल श्रात्मनिवेदन से तथा श्रक्र हरिबंदन से तर गए:—

अवन परीछित तरो सुक कीर्तन के कारन ।
सुमिरन ते प्रहलाद तरो लद्दमी पद सेवन ।।
अर्चन सो पृथु तरो तरो अक्रूर सो बन्दन ।
दासत्व कार्य तरो सख्यहि तरो अर्जुन ।।
बिल किया कायनिवेदन अजह हिर वा के द्वार ।।—शान बोध

मलूकदात के अनुसार हृदय-चेत्र में अवण बीज पड़ने से तर गया। वृक्ष का जन्म होता है "बीजसबन को अवन है तर वैराग्य अनूप"—(ज्ञा॰ बो॰) । संसार में वैराग्य रूपी इस वृक्ष का पुष्प भक्ति है। अर्थात् दार्शानिक एवं आध्यात्मिक विषय के अवण से हृदय में संसार से विरक्ति उत्पन्न होती है और उससे भक्ति का विकास होता है। भक्ति सत्संग से समृद्धि को प्राप्त होती है और दुराशा तथा खेद से विनष्ट हो जाती है—"सो वारे सत्संग तै मिटै दुराशा खेद"। चाहे पश्चिम में सूर्य का उदय हो परन्तु भक्ति के अभाव में क्लेश नहीं मिटते हैं। मलूकदास का कथन है—"भगति बिना नहिं मिटै कलेसा, पश्चिम जाये जो उहे दिनेसा।" राम भजन के बिना मुक्ति नहीं होती है चाहे मानव कितना परिश्रम कर ले—"राम भजन के बिना मुक्ति नहीं होती है चाहे मानव कितना परिश्रम कर ले—"राम भजन बिनु मुक्ति न होई, कोटि उपाय करे जो कोई।" भक्ति-विहीन नर नरक के अधिकारी होते हैं "भित्त हीन भये राम न चीन्हा, ताते सबहिं नरक जम दीन्हा।" संत किवाों में सुन्दरदास ने भित्त के सम्बन्ध में सविस्तार विचारों को व्यक्त किया

है। ज्ञान समुद्र के द्वितीय उल्लास में कवि ने विभिन्न योगों में भिक्तयोग को सर्व-अथम स्थान प्रदान किया है। भिक्तियोग का यह विवेचन ५६ छन्दों में सम्पन्न हन्ना है। इन छन्दों में भिनत का महत्व, प्रकार, नवधाभिनत, प्रेम लच्चाण, भिनत का सहत्त्व, परमभक्ति, भक्ति की विविध सिद्धियाँ, उत्तम, मध्यम तथा कनिष्ट भक्तियोग आदि विषयों पर सविस्तार विचार प्रकट किये गये हैं । सुन्दर ग्रन्थावली के सम्पादक श्री हरिनारायण पुरोहित का अनुमान है कि नवधा भक्ति श्रीर प्रेम लच्चण का वर्गान स्वामी जी ने किन प्रन्यों के आधार पर किया है. प्रकट नहीं होता है । परन्त इनके वर्णन से यह अटकल लगाई जा सकती है कि ये नारद पंचरात्र, शांडिल्य सत्र. भिन्त तरंगिणी ब्रादि प्रत्यों से लिये गए होंगे । सुन्दरदास ने भिनतयोग के सम्बन्ध में अपने विचारों का उल्लेख करते हुये कहीं पर भी आधार-प्रन्थों को नहीं श्रंकित किया। सुन्दरदास ने भिन्त को भी एक योग माना है। भिन्त के साथ योग शब्द का जोड़ा जाना गीता का अनुकरण प्रतीत होता है। ब्रह्म में मन को नियोजित करने की विशेष प्रक्रिया या पद्धति ही योग है। यहाँ पर भिक्तयोग से कवि का जात्पर्य है भिन्त के द्वारा ब्रह्म के स्वरूप में मन को नियोजित करने की प्रक्रिया या भिनत की जिस किया के द्वारा ब्रह्म के स्वरूप में मन नियोजित किया जाय, वही भिनत योग है। भिनत शबद को सुनते ही इमारे मिस्तब्क में सगुए ब्रह्म की उपासना का ध्यान आ जाता है। वस्तुतः तथ्य भिन्न हो, पर सुन्दरदास की निम्नलिखित पंक्तियाँ इस बात की द्योतक हैं कि इनमें निर्मुण ब्रह्म की भिवत का ही उपदेश दिया गया है :--

> शिष तोहि कही श्रुति वानी । सब संतिन साथि वषांनी ।। है रूप ब्रह्म के जाने । निर्गुण श्रक सगुन छिपाने ॥ निर्गुण निज रूप नियारा । पुनि सगुन श्रवतारा ॥ निर्गुण की भक्ति सुमन सो । संतन की मन श्रव तन सो ॥ एकाग्रहिं चित्त जु राषे । हरिगुन सुनि सुनि रस चाषे ॥

> > —ज्ञानसमुद्र, द्वितीयोल्लास १०।११-२३

सुन्दरदास ने नवधा भिनत का उपदेश दिया :--

सुनि शिष नवधा भिन्ति विधान । श्रवण कीर्तन स्मरण जान ।। पाद सेवन ऋर्षन वंदन । रास भाव सख्यत्व समर्प्यन ॥

— ज्ञानसमुद्र-द्वितीयोल्लास १८।६

सुन्दरदास लिखित नवधा मिनत तथा शास्त्र मिनत की नवधा मिनत में कोई अन्तर नहीं है। मिनत के अन्तिम प्रकार के विषय में कतिपय शाब्दिक मेद हैं, पर तात्विक दृष्टि से दोनों ही शब्द एक ही अर्थ के सूचक हैं। सुन्दरदास ने भिक्त के नवम प्रकार को समर्पण कहा है और भिक्त शास्त्र के अनुसार यही नवम प्रकार आतम-निवेदन है। वस्तुतः समर्पण तथा आतम-निवेदन में कोई आधारभूत अन्तर नहीं है।

भक्ति के दो प्रधान मेद हैं :—(१) साधन रूप—वैद्य या नवधा भक्ति, (२) साध्य रूप—प्रेम लच्च्या भक्ति। भक्ति के इन दोनों प्रकारों में सेवा साधन रूप है तथा प्रेम साध्य है। ब्रह्म जिस ज्ञाचरण से प्रसन्न हो, उसी भाव से भावित होकर कार्य करना ही सेवा है। धर्मशास्त्र में सेवा के ज्ञानेक लच्च्या उल्लिखित हैं। नवधा-भक्ति का सर्वप्रथम श्रंग है श्रवण। सुन्दरदास के शब्दों में श्रवण की परिभाषा तथा विवेचन निम्नलिखित है:—

शिव तोहि कहाँ श्रुति बानी । सब संतिन साधि बघानी ।।

है रूप ब्रह्म के जाने । निर्गुन ग्रम्स सगुन पिछाने ।।

निर्गुण निज रूप नियारा । पुनि सगुन संत ग्रवतारा ।।

निर्गुन की भक्ति सुमन सो । संतन की मन ग्रम्स तन सो ।।

एकाग्रहि चिसु जु राषे । हरिगुन सुनि रस चाषे ।।

पुनि सुनै संत के बैना । यह श्रवन भक्ति मन चैना ।।

─शानसमुद्र, पृ० १६।११-१३

कीर्तन नवधा मिक्त का द्वितीय अंग है। कीर्तन मिक्त के लिए सरसंग की महती आवश्यकता है। सुन्दरदास ने निम्नलिखित शब्दों में कीर्तन मिक्त का उल्लेख किया है:—

हरिगुन रसना सुख गावै, ऋति सै करि प्रेम बदावै। यह मक्ति की रतन कहिंये, पुनि गुरु प्रसाद ते लहिंये॥

**—**शानसमुद्र, पृ० १६।४४

ब्रह्म के नाम, रूप, गुण, एवं रहस्यों का श्रद्धापूर्वक श्रवण, कीर्तन एवं मनन ही स्मरण है। कठोपनिषद् में कहा गया है कि श्रोंकार श्रद्धार ही ब्रह्म है। यही परब्रह्म, इसी श्रोंकार रूप ब्रह्म की उपासना करके मानव मनोवाञ्चित वस्तु प्राप्त करता है:—

> एतदेवाच्चरं ब्रह्म एतदेवाच्चरं परम् ! एतदेवाच्चरं ज्ञास्व यो यदिच्छति तस्य तत् !!

श्रीमद्भागवत में लिखा है कि जो व्यक्ति समस्त कियाश्रों को सम्पादित करता हुन्ना, ब्रह्म के कल्याण्कारी रूप एवं नामों का श्रवण, रज्ञा, स्मरण एवं चिन्तन करता है, वह श्रावागमन से उन्मुक्त हो जाता है:—

शृ्यवन् य्णन् संस्मरण्यः चिन्तयन् ! नामानि रूपाणि च मंगलानि ते !! कियासु यस्तञ्चरणारविन्द्यो ! राविष्टचेता न भवाय कल्पते !!

---श्रीमद्भागवत १०।२।३७

संत सुन्दरदास ने स्मरण दो प्रकार का माना है—प्रथम कीर्तन के रूप में होता है श्रौर द्वितीय हृदय के श्रन्तर्गत स्मरण होता है:—

> अब समरन दोई प्रकारा । एक रसना नाम उचारा ।। इक दृदय नाम ठहरावै । यह समरू भक्ति कहावै ।।

> > --- ज्ञानसमुद्र, द्वितीयोल्लास १६।१५

नवधा भक्ति का चतुर्थ प्रकार है पाद-सेवन । भगवान के दिव्य मंगलमय मूर्ति का दर्शन, चिन्तन, पूजन एवं सेवन करना पाद-सेवन है । श्रीमद्भागवत में भी ब्रह्म के चरणों का बड़ा गुण्गान हुन्ना है :—

न नाकपृष्ठं न च सार्वभौमं
न पारमेष्ठ्यं न रसाघिपत्वम् ।
न योगसिद्धिर्नेपुनर्भवं वा
वाञ्छन्ति यत्पादरजः प्रपन्नाः ।।

सुन्दरदास ने ब्रह्म के चरणों में लोटना, उनको सहलाना तथा दवाना त्रादि पाद-सेवन माना है:—

> नित चरन कमल महि लोटे । मनसा करि पांव पलोटे ।। यह भक्ति चरन की सेवा । समुफावत है हे गुरुदेवा ।।

> > - ज्ञानसमुद्र, द्वितीयोल्लास १६।१६

श्चना, नवधा भिक्त का पंचम प्रकार है। मानस-परल में कल्पना विनिर्मित
मूर्ति की उपासना करना श्रथवा सम्पूर्ण भूतों में ब्रह्म उपस्थिति को कल्पना करके
उसके तत्व, रहस्यादि को समभ्रता श्रादि श्चर्चन-भिक्त है। श्रीमद्भागवत १०।८१।१६
तथा गीता १८।४६, ४६।१६ में श्चर्चन के महत्त्व पर बारम्बार विचार प्रकट
किया गया है। सुन्दरदास ने श्चर्चना का रोचक वर्णन किया है। किव के श्चनुसार

भाव का मिन्दर बनाकर, भाव का मूर्ति स्थापित करके, भाव के कलश में भाव जल भर के ब्रह्म को नहला करके, भाव का बन्दन लगाकर, भाव के पुष्प चढ़ाकर, भाव का भाग लगाकर, भाव के दीपक की आरती कर तथा भाव के घरटे-घड़ियाल बजाकर ब्रह्मीपासना करना ही अर्चन है:—

श्रव श्ररचना की भेद, सुनि शिष देउं तोहि बताइ। श्रारोपिकै तहं भाव श्रपनौ सेइये मन लाइ॥ रचि भाव को मंदिर श्रनूपम सकल मूर्ति मांहिं। निजमाव की तहं करै पूजा बैठि सनमुख दास । निज भाव की सब सौज स्त्रानै नित्य स्वामी पास । पुष्प भाव ही को कलस भरि धरि भाव नीर न्हवाइ । करि भाव ही कै वसन बहुविधि ऋंग ऋंग बनाइ।। तहं भाव चन्दन भाव केशरि भाव करि घसिलेहु । पुनि भाव ही करि चरचि स्वामी तिलक मस्तक देहु ॥ लै भाव ही के पुष्प उत्तम गुहै माल अनूप। पहिराइ प्रभु कौ निराधि नखशिख भाव धैवे धूप।। तहं भाव ही वैधरै भाव लावे भोग। पुनि भाव ही करिकै समर्प-सकल प्रभु के योग।। तहं भाव ही की घंट भालिरि संघ ताल मृदंग। तहं भाव ही कै शब्द नाना रहे स्प्रतिसे रंग।। यह भाव ही कै आरती करि करें बहुत प्रनाम। तब स्तुति बहु विधि उच्चरै धुनि सहित लै लै नाम ॥

— ज्ञानसमुद्र, द्वितीयोल्लास २१।१७-२१

नवधा भक्ति में अर्चन के अनन्तर वन्दना का स्थान है। यह नवधा भक्ति का सप्तम अंग है। भगवत्स्वरूप नाम, मानसपटल पर अंकित चित्र तथा सर्वभूत को ब्रह्म का ही अंग मानकर उसकी सेवा करना तथा श्रद्धापूर्वक ब्रह्म का गुण्गान करना ही वंदन है। गीता (११/४०) तथा भागवत (११-२-४१) में वन्दन का महत्त्व वर्णित है। भीष्म-स्तवराज में उल्लेख है कि श्रीकृष्ण को किया गया एक भी प्रणाम दशाश्वमेध यज्ञ से श्रेष्ट है।

एकोऽपि कृष्णस्य कृतः प्रणामौ ।

दशाश्वमेधावभृथेन तुल्यः ॥

दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म ।

कृष्णप्रणामी न पुनर्भवाय ।—भीष्मस्तव, राजश्लोक ६१

सुन्दरदास के मत से वन्दना दो प्रकार की होती है—१. तन से २. मन से । तन से दण्डाकार प्रणाम एवं मन से ब्रह्म का ध्यान करना ही वन्दना है। कवि के शब्दों में वन्दना का भेद पढ़ियेः—

बन्दन दोइ प्रकार कही शिष संभित्तियं। दंड समान करै तन सौ तन दंड दियं। त्यों मन सौ तन मध्य प्रभू का कर पाइ परै। या विधि दोइ प्रकार सु नन्दन भक्ति करै॥

—ज्ञानसमुद्र, द्वितीयोल्लास २२।३१

दास्यत्व नवधा भक्ति का सप्तम प्रकार है। भगवान के गुण, तत्व रहस्यादि का परिज्ञान सम्प्राप्त करके उनकी आजा शिरोधार्य करना ही दास्य-भक्ति है। सत्संग एवं सदाचरण दास्य-भक्ति में प्राप्त होते हैं। भगवान के कृत्यों को अनुसरण करना दास्य-भक्ति का प्रमुख लज्ञ्ण है। गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यदि तुम अभ्यास में भी असमर्थ हो तो भी कर्मों का अनुसरण करो। कर्मों का अनुसरण करने वाला व्यक्ति भी सिद्धि प्राप्त कर लेता है:—

स्रम्यासेऽप्यसमथोंऽसि मत्कर्मपरोभव। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्धमवाप्स्यसि।।—गीता १२।१०

सुन्दरदास के मत से भक्त का भय, प्रेम एवं श्रद्धापूर्वक पतिव्रता स्त्री के समान ब्रह्म की सेवा करते रहना श्रीर श्राज्ञा का पालन करना ही दास्यत्व भिक्त है। दास्यत्व में किव श्रात्महीनता को भी श्रावश्यक मानता है। सुन्दरदास के शब्दों में दास्यत्व भिक्त निम्नलिखित है:—

नित्य भय सो रहै इस्त जोरें कहै, कहा प्रभु मोहि आजापु होई।
पलक पतित्रता पति वचन खंडै नहि, भिक्त दास्यत्व शिव जो निसोई।।
—ज्ञानसमुद्र, द्वितीयोल्लास १३।३२

सख्य भक्ति नवधा भक्ति का ऋष्टम प्रकार है। विभीषण, उद्धव, ऋर्जुन, -खुदामादि इसी कोटि के भक्त हैं। श्रीकृष्ण जी ने उद्धव से कहा कि सुक्ते जितने प्रिय दुम हो उतने प्रिय न ब्रह्म हैं, न शंकर, न लद्मी श्रीर न श्रात्मा ही।

न तथा मे प्रियतम त्र्यात्मयोनिन् शंकरः। न च संकर्षणो न श्रीनैवात्मा च यथा भवान्॥ —श्रीमद्भागवत ४१।१४।१५

सुन्दरदास के अनुसार ब्रह्म का सदैव साहचर्यं तथा हद निकट प्रेम रखना ही सत्य भक्ति है:—

सुनि शिष्य सखापन तोहि कही हिए ब्रातम कै नित संग रहै। पलु छाड़त नांहि समीप सदा जितही जितको यह जीव बहै।। अवत् फिरी वै हरि सों हित राषि हि होई सखा हट भावग है। इस सुन्दर मित्र न मित्र तजै यह भिक्त सखापन वेंद कहै।

—ज्ञानसमुद्र, द्वितीयोल्लास २३।३३

आतम-निवेदन नवधा भिनत का श्रितिम भेद है। ब्रह्म के तत्व रहस्य एवं प्रभावादि का परिज्ञान प्राप्त करके मनसा, वाचा, कर्मणा तथा तन-मन-धन से श्रद्धा- पूर्वक श्रपने को समर्पित कर देना ही आतम-निवेदन है। गीता में भगवान ने बारम्बार कहा है "सर्वधर्मान् परित्यस्य मामेकं शरणं ब्रज"। सुन्दरदास के अनुसार ब्रह्म के प्रति तन, मन, धन सम्पत्ति समर्पण कर देना ही आतम-निवेदन है।

प्रथम समर्पन मन करे, दुतिय समर्पन देह।

तृतीय समर्पन धन करे चतुः समर्पन गेह।।

गेह दारा धनं, दास दासी जनं। बाज हाथी गनं, सर्व दे यो मनं।।

श्रोर जे मैमनं, है प्रभू तै तनं। शिष्य वानी सुनं, स्रातमा ऋषेनं।।

--- ज्ञानसमुद्र, द्वितीयोल्लास २३।३४

नवधा भिवत को कनिष्ठा भिवत भी कहा गया है। कनिष्ठा भिवत के अप्रनन्तर प्रेम लज्ञ्य भिवत या मध्यमा भिवत है। प्रेमलज्ञ्य भिवत के अप्रनन्तर परमभिवत का विधान है। कनिष्ठा भिवत के विवेचन के अप्रतन्तर "ज्ञान समुद्र" में किव ने प्रेम लज्ञ्य भिवत के विषय में अपने विचार प्रकट किये हैं।

प्रेम-लच्या भक्ति के विवेचन में किय ने कितिय छुन्द प्रेमलच्या भक्ति के महत्त्व पर दिये हैं। भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति प्रगाट होते ही माया के बंधन चिया पड़ जाते हैं—

प्रेम लग्यौ परमेश्वर सों तब भूलि गयौ सब ही घरबारा । ज्यौ उन भक्त फिरे जित ही तित नैकुरहो न शरीर संभारा ॥

प्रेम की भूमिका में पहुँच जाने पर, प्रेमाधिक्य के कारण साधक, रोमांच पुलक तथा उल्लास का अनुभव करता है। वह भक्ति को शास्त्रीय पद्धति, नवधा भक्ति को बिसर कर सीधे अपने हृदय के प्रेम के द्वारा ब्रह्म के नैकट्य को प्राप्त कर लेता है:—

स्वास उस्वास उठै सब रोम चलै हग नीर ऋखंडित घारा।
सुन्दर कौन करै नवधाविधि छाकि पर्यौ रस पी मतवारा॥

—ज्ञानसमुद्र, द्वितीयोल्लास २५।३८

साधक की इन्द्रियाँ ब्रह्माकार में स्वतः समाहित हो जाती हैं और स्वामी के पाद-

कमल से उसका ध्यान एक च्राण के लिये भी नहीं हटता । संसार का भ्रम साधक को इसी स्थान पर जाकर स्पष्ट हो जाता है—साधक का चित्त अन्तर्मुखा हो जाता है, लौकिक या वैदिक साधना उससे नहीं हो पाती । सुन्दरदास जी ने भक्त की इसी दशा का यहाँ वर्णन निम्नलिखित शब्दों में किया गया है:—

न लाज कानि लोक की न वेद को कह्यो करें, नशंक भूत प्रेत की न देव यज्ञ ते डरें। सुनै न कान ऋौर की दृशे न ऋौर ऋच् एा, कहैं न सुक्ख ऋौर बात भक्ति प्रेम लच्च्या।

सुन्दरदास के ब्रानुसार प्रेम लच्चण भक्ति की परिभाषा निम्नलिखित है :—
निशिदिन हिर सौ चित्तासक्ती सदा ठग्यों सौ रहिये ।
कोउन जान सकै यह भक्ती प्रेम लच्चणा कहिये।

-- ज्ञानसमुद्र, द्वितीयोल्लास २५।३६

भक्त प्रेम श्रीर ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए निरन्तर उसी प्रकार दुःखी - बहुता है, यथा:--

नीर बिनु मीन दुखी चीर बिनु शिशु जैसे,
परि जाके श्रौषण बिनु कैसे रह्यो जात है।
चातक ज्यों स्वाति बूंद चंद को चकोर जैसे,
चन्दन की चाह किर सर्प श्रकुलात है।।
निर्धन ज्यों घन चाहे कामिनी ज्यों कन्त चाहे,
ऐसी जाके चाह ताको कल्लु न सुहात है।
प्रेम को प्रभाव ऐसो प्रेम तहां नेक कैसो,
सुन्दर कहत यह प्रेम ही की बात है।।

प्रेमलच्चण भक्ति जिसके हृदय में उदय होती है उसे कुछ भी अधिकार नहीं आतीत होता है । तृषा, भूख, निद्रा तथा अन्य अभाव उसे नहीं पीड़ित करते हैं :—

यह प्रेम भक्ति जाके घट होई, ताहि कळू न सुहायै।
पुनि भूष तृषा निहं लागे वाकौ, निशदिन नींद न आवै।।
सुख ऊपर पीरी स्वासा सीरी, नैनहुँ नीभर लायौ।
ये प्रकट चिन्ह दीसत है ताके, प्रेम न दुरै दुरायौ॥

—ज्ञानसमुद्र, द्वितीयोल्लास २६।४३

परामक्ति के चेत्र में पहुँचने के अनन्तर साधक तथा साध्य में शारीरिक भेद

होते हुए भी भाव के त्रेत्र में उभय भेद रहित हो जाते हैं। भक्ति की उन्नत अवस्था में इसी अभिन्नता के भाव को सुन्दरदास ने प्रस्तुत छन्द में व्यक्त किया है:—

सेवक सेव्य मिल्यो रसपीवत भिन्न नहीं आह भिन्न सदा ही। ज्यों जल बीच घर्यों जल पिंड सुपिंड सनीर जुरे कछु नाहीं।। ज्यो हग में पुतरी हग येक नहीं कछु भिन्न सु भिन्न दिखाहीं। सुन्दर सेवक भाव सदा यह भक्ति परा परमातम माहीं।।

—शानसमुद्र, द्वितीयोल्लास २८।४६

पराभक्ति की साधना की ऋंतिम ऋवस्था सेवक-स्वामी का एकत्व या एकात्मकता है। कवि ने निम्नलिखित पंक्तियों में स्वामी श्रौर सेवक की एकात्मकता चित्रित की है:—

हरी में हरिदास विलास करें। हरि सो कबहूँ न विछोह परें।। हरि अन्तय त्यों हरिदास सदा । रस पीवन को यह भाव जुदा।।

तेजोमय सेवक तहं सेवकहूँ तेजोमय । तेजोमय चरन को तेज सिर नांवई ॥ तेजमात्र ब्रह्म की प्रशंसा करे तेज मुख । तेज ही की रसना गुनानुवाद गावई ॥

—ज्ञानसमुद्र, द्वितीयोल्लास २८।४०

संत सुन्दरदास की भिक्त विषयक विचारधारा का यहाँ संचेप में दिग्दर्शन कराया गया। हिन्दी के संत कवियां में भिक्त के सम्बन्ध में जितनी स्पष्ट, वैज्ञानिक तथा गंभीर विचारधारा संत-सुन्दरदास के साहित्य में उपलब्ध होती है, उतनी अपनयत्र दुर्लभ है।

चरनदास ने 'मिक्तिपदार्थ' में नवधा भिक्ति का उल्लेख ग्रत्यन्त संज्ञेप में किया है :—

नवधा भिक्त संभारि श्रंग नौ जानिले। श्रवण निगत श्रौर कीर्तन मानिले। सुमिरस्त्रा वन्दन ध्यान श्रौर पूजा करो। प्रभु सो प्रीति लगाय सुरित चरणान धरो। होकिर दासिं भाव साध संगति रलो। भक्त न कींकर सेव यही मत है भलो। प्रेम भिक्त का तात पात तीनौ नसे। श्रूर्थ धर्म श्रुष्ठ काम मोच्च तामें बसै।।

इस प्रकार हिन्दी तंत कियों की भिन्त विषयक विचारधारा का संचिप में विवेचन कर लेने के अनन्तर उनकी भिन्त के लद्द्य ब्रह्म पर विचार करेंगे। चिरकाल से भानव एक अलौकिक शक्ति में, सामाजिक जीवन सत्ता का पोषक, धर्म, अर्थ, काम, मोच इन चारों भावनाओं का एकीकरण मान कर उस अलौकिक शक्ति पर अपने पूर्ण मनोयोग से मनन एवं चिन्तन करता आया है। इसी अलौकिक शक्ति को 'ईरवर' के नाम से संबोधित किया गया है जिसके हेतु अथवंवेद में उल्लेख है कि ''वदन्ती यत्र गच्छन्ति तदाहुर्बाह्मणं महत्।'' इसी अजर अमर, अनन्तर, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ ईरवर का विषय ईरवरबाद है। यही अनादिकाल से भिन्न-भिन्न रूपों को धारण करता हुआ मानव का चिन्तन-तत्व रहा। ईरवरबाद के अतिरिक्त अन्य कोई भी विषय मानव-समाज की चिन्तना का लद्द्य नहीं बन पाया।

शौशवावस्था से लेकर जीवन पर्यन्त मनुष्य 'ईश्वर' शब्द का मधुर उच्चारण सुनता ही रहता है। ईश्वर तो धार्मिक-जीवन की आधार-शिला है। चीण हो जाने पर भी जब आत्मा को शान्ति एवं सुख दृष्टिगोचर नहीं होता, तो मनुष्य की अतृष्त एवं अशान्ति आत्मा ईश्वर की ओर सन्मुख होती है। इस संसार-सागर भवसागर में जिस च्रण मानव को अपनी निरावलम्बता का परिज्ञान प्राप्त हो जाता है, वह माया-तृष्णा तथा संसारिक सुख एवं मृगतृष्णा से परे वास्तविक शान्ति की खोज में अनन्त शिक्त ईश्वर का आश्रय प्रहण करता है, और ईश्वर के आश्रय में अनिर्वचनीय सुख की उसे सम्प्राप्ति होती है। यह दुर्जभ अनिर्वचनीय सुख का श्रोत ईश्वर, संसार में सारतत्व है, वह नित्य है। उससे परे तो सब कुळ नष्ट-प्राय है। उल्लेख मिलता है:—"मत्पचं सुवनस्य मध्ये तस्मै बिलं राष्ट्रभतो भरन्ति"।

मानव मन का ईश्वर से अमिन्न सम्बन्ध है। मानव मस्तिष्क की शोभा भी ईश्वरवाद है। धर्म एवं दर्शन का प्रतिपाद्य भी ईश्वर है। समस्त धार्मिक और दार्शनिक गृद्ध विवेचन एवं गवेवणार्थ भो ईश्वरवाद के ही रहस्वोद्घाटन में लीन हष्टिगत होते हैं। दार्शिनिकों और धर्मवेत्ताओं का विषय भी ईश्वरवाद ही रहा है। समस्त मतों एवं घर्मों के आदेश हसी एक नित्यपूर्ण अन्तर ईश्वर की आराधना एवं उपासना करना है। ऐसा प्रतीत होता है मानो मानव जीवन का वास्तविक ध्येय, सत्य लन्द्य यही ईश्वर है। इसी भावना का अथवेंबेद में उल्लेख है कि "तं संप्रश्नं भुवना यान्ति सर्वां"।

कोई भी व्याख्या ईश्वर के रहस्य को स्पष्ट करने में असमर्थ नहीं है। कारण यह है कि ईश्वर परिभाषा एवं व्याख्याओं की परिसीमा में कभी भी निबद्ध नहीं हो पाया। आस्तिकों और नास्तिकों के तर्क-वितकों, विवेचनों, व्याख्याओं के अन्तर्गता से अग्रसर पथ-प्रशस्त करता हुआ ईश्वरवाद इस युग में मी चिन्तन का विषय है। ईश्वरवाद की सत्ता सभी समाजों में आज भी विद्यमान हैं। विज्ञान ने उसके सत्य को अधिकाधिक आलोकित कर दिया है। जुलियन हक्सले का कथन है कि "विज्ञान ने एक नया धर्म उपस्थित कर दिया है। युव ईश्वर का प्रभाव मानव चिन्तन से अलग होता जा रहा है।" परन्तु सत्य तो यह है कि विज्ञान एवं ईश्वरवाद एक-दूसरे के पोषक हैं। ईश्वरवाद, विज्ञान चिन्तन के हेतु विषय प्रस्तुत किया करता है। ईश्वरवाद का सिच्चदानन्द स्वरूप आत्मक और प्राकृतिक दोनों, जगत्-प्रिय ऐक्य का उत्पादक है। ईश्वरवाद सम्बन्धा विचार ही विज्ञान के आविष्कारों के मूल रूप हैं। वैज्ञानिक आविष्कार मनुष्य को वैयक्तिक शक्ति से अधिक कार्य करके सुख प्राप्ति के योग्य बनाता है, तथा ईश्वर संबंधिनी धारणायें उनकी नग्नता और वर्षरता का दमन कर मानव को आचारात्मक शिक्षा प्रदान कर वास्तविक सुख देना चाहती है। इस प्रकार ईश्वरवाद आध्याधिक सुखों का सोपान है और विज्ञान उसका आशित है।

विज्ञानवाद के कारण ईश्वरवाद को किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं पहुँचती, वरन् विज्ञानवाद सुष्टि-श्रभिज्ञ तथ्यों को उद्मासित करके ईश्वर की महत्ता को प्रमाणित करता है। विज्ञानवाद से ईश्वरवाद का एक श्रंग सम्पन्न होता है। श्रालीवर लाज का कथन है कि "दि रीजन श्राफ़ रिजीज़न ऐन्ड दि रीज़न श्राफ़ कम्पलीटेड साइन्स श्रार वन।" तात्पर्य यह है कि धर्म चुँत्र पूर्ण एवं ज्ञान-चेत्र एक हैं। विज्ञानप्रेमियों के लिये भी ईश्वरवाद एक शान्तिप्रदायिनी चर्चा है। ईश्वर सुन्दरम् है, श्रातः ईश्वरवाद से श्रिधिक सुन्दर श्रान्य निषय मानव चिन्तन के हेतु श्रद्भुत श्रानन्द की प्राप्त होती है। ईश्वरवाद का श्रद्भुत श्रानम्व मनन एवं चिन्तनीय है। कारण यह है कि ईश्वरवाद के रसास्वादन की मनोवृति श्रमर होती है जैसाकि श्रथवंवेद में कहा गया है—देवस्य पश्य काव्यं न ममार जीर्येबि।

इतिहास बताता है कि ईश्वरवाद के नाम पर अत्याचारियों ने अनेक प्रकार के अनाचार किये हैं। परन्तु अन्ततोगत्वा उन धर्म और ईश्वर के नाम पर अनाचार का प्रसार करने वालों की स्वार्थपरता का अन्त भी ईश्वरवाद द्वारा ही किया जा सका।

श्रादिकाल से भारतवर्ष, ईश्वरवाद का रसपान करता श्राया है। श्रास्तिक बुद्धि ने भारतीयों को ईश्वर के प्रति श्रादिकाल से दार्शनिक, श्राचारवान् श्रोर श्राहिंसा-प्रिय बनाये रखा है। इस संसार में ईश्वरवाद मानव-जीवन का एक श्रामर मंत्र है। यह वह दिव्य शक्ति है जो मानव को संसार की नित्य विकासमान एवं परिवर्तनशील गति के श्रानुकूल रखती है। ईश्वरवाद ही सत्य एवं नित्य विश्वात्मक का सहधर्मी बनाने की प्रभावशाली शिक्ता दिया करता है। ईश्वरवाद के द्वारा ही भारतीयों ने व्यावहारिक रूप में मनुष्य को ईश्वरत्व प्रदान कर यह सिद्ध कर दिया कि "ब्रह्मजाता को ब्रह्मत्व की प्राप्ति पर, ब्रह्म के समान ही अमरत्व की उपलब्धि हो जाती है और वह ब्रह्म के समान ही अमर बन जाता है।" ईश्वरवाद ही मानव-जीवन का एक प्रकार से आधार है।

वेदों में ब्रह्म—भारतवर्ष में ब्रह्म के सम्बन्ध में चिरकाल से चिन्तन होता आ रहा है। प्रारम्भ से लेकर अन तक अनेक दार्शनिकों ने ब्रह्म को विभिन्न नामों से सम्बोधित किया तथा विभिन्न स्वरूपों में उसकी कल्पना की। संसार के अग्रापु-अग्रापु में परिव्याप्त अनन्त सत्ता को ही अध्यात्मवादी दार्शनिकों ने ईश्वर, ब्रह्म, परब्रह्म आदि नामों द्वारा अभिहित किया है। ईश्वर का वेदों में विभिन्न प्रकार से वर्णन करते हुए अग्वेद में कहा गया है:—

श्राग्नमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विगम् । होतारं रत्नधातमम् ॥

एक श्रम्य प्रसंग में उसे 'ईशान' नाम से सम्बोधित किया गया है:—

तमीशानं जगतस्तस्थ्यस्पतिधियं जिन्वभवसेहमहे वयम् ।

पूषानो यथा वेदसामसद्वृधं रिक्षता पायुरदन्धः स्वस्तये॥

श्रयात् हे सर्वाधिस्वामिन् श्राप ही चर श्रीर श्रचर जगत् के ईशान हैं, श्राप ही सर्व विद्यामय विज्ञान स्वरूप बुद्धि को प्रकाशित करने वाले प्रेणनीय स्वरूप सबके पोषक हैं। श्रापको हम श्रपनी रत्ता के हेतु श्रावाहन करते हैं, जिस प्रकार से श्राप विद्या तथा श्रम्य धर्मों की वृद्धि के हेतु निरालस रत्ता करने में तत्पर रहे हैं, तथैव कृपा करके श्राप हमारे सद्स्वास्थ्य के हेतु सतत रत्त्वक रहें। श्रापसे परिपालित होकर हम लोग सदैव उत्कृष्ट कर्मों में उन्नति श्रीर श्रानन्द प्राप्त करें। एफ॰ पी॰ प्रस्तुत स्तुतिमन्त्र से प्रत्यन्त है कि लेखक ने ईश्वर के रचिवता रूप के कारण 'ईशान' शब्द द्वारा प्रार्थना की है।

ब्रह्म को पिता कहने की परम्परा आज भी प्रचलित है। यह प्रवृत्ति ऋग्वेद से प्रारम्भ होती है। ऋग्वेद में ईश्वर को 'पिता' रूप कहा गया है:—

श्रदितियौरदितिरन्तरिच्नमदितिर्माता स पिता स पुत्रः । विश्वेदेवा श्रदितिः पञ्ज जना श्रदितिर्कातमदितिर्जनित्वम् ॥ — सुरवेद १।६।१६।१०

इसी प्रकार से ऋग्वेद में उसे 'इन्द्र' संबोधन भी दिया गया है :— पराग्रादस्व मधवन्मभिज्ञान्सुवेदा नो बस् वृधि। ऋरमाकं वीध्यविता महाधने भवा वृधः सखीनाम्॥ ऋग्वेद में ईश्वर को सूर्य के समान प्रकाशवान् कहा गया है :— देवो नयः पृचिवि विश्वधाया उपेन्तेतिहितमित्रो न राजा। पुरसदः शर्मसदो न वीरा ऋनन्या पितज्बदेव नारी॥ वेदों के स्तुति-मन्त्रों में भिन्न-भिन्न देवताश्रों के नामों—हन्द्र, वरुण, वायुं, श्रानि, सूर्य, श्रादि का उल्लेख है। ये सब ब्रह्म के ही पर्याय हैं। सामकों की दृष्टि में ये देवता श्राभिन्न थे। इन्हें भेदपूर्ण समभने की प्रवृत्ति कालान्तर में विकसित हुई। वैदिक देवताश्रों की स्तुतियों का लच्य एक ही सत्ता है। वेद में संपूर्ण जगत् को एक रूप में चित्रित किया गया है, अनेकत्व में एकत्व की स्थापना मानी गई है। समस्त सृष्टि एक ही पुरुष में परिव्याप्त है। उससे वाह्य भी, संसार की भिन्न-भिन्न वस्तुएँ तथा जड़-चेतन विश्व-लोक आदि उसी के श्रांग हैं। वह एक पुरुष अमर है, ऋग्वेद के 'पुरुष-सूक्त' में अद्वैत-भावना उपलब्ध होती है।

सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राच्चः सहस्त्रपात् ।

स भूमि विश्वतो वृत्वा त्यतिष्ठादृशांगुलम् ॥१॥

पुरुष एवेदं सर्वं यद्भृतं यञ्च भव्यम् ।

उतामृतत्वस्येशोनो यदन्नेनाति रोहति ॥२॥

एतावानस्य मिह्मातो ज्यायेश्च पूरुषः ॥

पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥३॥ ऋग्वेद-पुरुष-सूक्त

उपनिषदों में ब्रह्म—उपनिषदों (प्रतिपाद्य-मन्त्रों ) में ईश्वर की सर्वत्र
विद्यमानता प्रतिपादित की गई है:—

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा ग्रधः कस्यविद्धनम् ॥

ईशोपनिषद् के चतुर्थं मन्त्र में परमात्मा के स्वरूप का वर्णन मनोरम शब्दों में सम्पन्न हुत्रा है:—

> अनैजदेकं मनसो जवीयो, नैनद् देवा आ्राप्नुवन्पर्वमर्षत्। तद्भावतोऽन्यान्त्येति तिष्ठ, तिस्मन्नपो मातरिश्वा दघाति॥

इन पंक्तियों में उस ब्रह्म को इन्द्रिकातीत व्यक्त किया गया है। ईशोपनिषद् में उसे जगत्-उत्पादक तथा निराकार बताया गया है:—

सपर्थगा च्छुकमकायमत्रण मस्नाविर शुद्धमपापविद्धम् । कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभूर्याथातध्ययतोऽर्थान् व्यद्धाच्छाश्वतीम्यः समाम्यः ।। ईशोपनिषद्— ८

अर्थात् वह ईश्वर सर्वत्र व्यापक है, जगदुत्पादक, शरीर रहित, शारीरिक विकार रहित, नाड़ी और नस के बन्धन से रहित, पवित्र-पाप से रहित, सूद्भ-दशीं, कानी, सर्वोपरि, वर्तमान, स्वयंसिद्ध, अनादि, प्रचा के लिये ठीक-ठीक कर्म-फल का विधान करता है। उर्पानषद्-साहित्य के एक मन्त्र में ब्रह्म को ज्ञान-स्वरूप भी कहा गया है श्रीर उसे प्रकाश स्वरूप भी कहा गया है :--

अपने नयसुपथा राये अस्मान्, विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् I युयोध्यसमज्जुहुराणमेनो मुयिष्ठान्ते ভক্তি नम यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, यतो जातानि जीवन्ति । प्रयन्त्यमिविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् उपनिषद् साहित्य में जगत् की उत्पत्ति, स्थिति एवं लय के कारण को ब्रह्म बताया गया है । छुांदोग्य उपनिषद् में तो समस्त विश्व को ही ब्रह्म कहा गया है :--"सर्वे खल्निमदं ब्रह्म"

बृहदारएयक उपनिषद् के ब्रह्म की श्रपूर्व, श्रद्भितीय, श्रनन्तर व श्रवाह्म रूप में उल्लेख किया गया है :--

"तदेतत् ब्रह्म ऋपूर्वमपरमनन्तरमवाह्मम्"—वृह० उप० २।५।१६ उपनिषदों में ब्रह्म को बृहत् श्रीर सूदम एक साथ कहा गया है :-वृहच्चतादिव्यमचिन्त्यरूपं सूद्भाच्च तत् सूद्भतरं विभाति । द्रात् सुद्रं तदिइन्तिके च पश्यित्वहेव निहितं गुहायाम् ॥—मुंडक ७।५० वह ब्रह्म, या परमात्मा ऋनन्त एवं निराकार है :--न चत्त्रषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैदेवैस्तपसा कर्मगा वा । ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्वरसस्तु तं पश्यति निष्कत्तध्यायमानं ।। —मुंडक प्राप्तः कठोपनिषद् में उसे श्रव्यक्त से भी सूदम बताया गया है :--

श्रव्यक्तानु परः पुरुषो व्यापको लिंग एव च। यजगात्वा मुच्यते जन्तुरमृतःवं च गच्छति॥ बृहदारएयक में उसे ग्रस्थूल, ग्रहस्व तथा ग्रदीर्घ माना गया है :--"श्रस्थू जमहस्वमदीर्घम्"

कठोपनिषद् के अनुसार परमात्मा सूच्म से भी सूच्म तथा महान् से भी महान् है-

श्रणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम् । तमकतुः पश्यति वीतशोको, धातुः प्रसादानमहिमानमात्मनः ॥ ब्रह्म निराकार, अगोचर, तथा आकार-रहित है:-

न तत्र च चुर्गेच्छति न वाग् गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानी मोयथैत-हुशिष्यादन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादिध इति शुश्रुम पूर्वेषां येनरतद् व्याचित्तरे ॥३॥ श्रोम् अत्तर को सृष्टि के प्रारम्भ से लोग 'परम स्रज्ञर' प्रभु का सर्वश्रेष्ठ

नाम बहते चले त्राये हैं। कडोपनिषद् में यमाचार्य निचकेता को हसी 'त्रोम्' शब्द

के विषय में बताया गया है कि वास्तव में श्रोम् श्रविनाशी ब्रह्म के समान सबते महान् एवं सर्व ब्यापक है। यही श्रद्धार सर्वश्रेष्ठ है:—

एतद्वेवात्तरं ब्रह्म एतदेवात्तरं परम् ।

एतद्वेवात्तरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् । —कठो० मन्त्र १६

एक अन्य सन्दर्भ में निचकेता को उपदेश करते हुए यमाचार्य ने कहा है कि जीवात्मा और चेतन जीवात्मा अन्य नहीं है, इनका कोई उपादान कारण नहीं :—

न जायते म्रियते वः विपश्चिन्नात्ये कुतश्चित्र वभूव कश्चित् ।

श्रजो नित्यः शाश्वतो ये पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ —कठो० १८

पुराणों में ईश्वर —पुराणों में ईश्वर सम्बन्धी भावना के विषय में यह
अमपूर्ण घारणा है कि उसके श्रन्तर्गत श्राभिव्यक्त ईश्वर सम्बन्धी विवेचन में एकता
तथा तारतम्य नहीं है। जिसकी यत्किंचित् जनता में मान्यता थी, उसमें से श्रिधिकांश
में देवताश्रों की स्तुति या उपलब्धि होती है। उनमें ब्रह्मा, विष्णु श्रीर शिव के
श्रितिरिक्त इन्द्र, वरुण, मित्र श्रीर मातरिश्वा श्रादि प्रधान देवताश्रों का उल्लेख है।
किन्तु इन देवताश्रों का जो स्थान वेदों में है, वही पुराणों में है। इन उपर्युक्त
विभिन्न देवताश्रों में एक सत्तात्मक शक्ति के केन्द्रीभूत रूप की परिकल्पना की गई
है। पुराणों के श्रन्तर्गत उपासना में व्यक्तिगत श्रिमहचि को प्रमुखता प्रदान की गई
है। इसमें गीता की यही भावना लिन्नत होती है:—

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तयैव भजाम्यहम् ।

मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥—गीता ४।११

श्रर्थात् श्रीकृष्ण श्रर्जुन से कहते हैं, लोग चाहे जिस रूप में मेरी उपासना
करें श्रीर चाहे जिस नाम से मुक्ते पुकारें, उनकी उपासना श्रीर पुकार मुक्ते ही पहुँचती
है क्योंकि मेरे सिवा श्रन्य कोई वस्तु है ही नहीं।

पुराणों के अन्तर्गत भी अद्वैत की यही उच्च एवं समुन्नत भावना सिन्निहित है ! वायु पुराण में ईश्वर के प्रति भेद-बुद्धि रखने को अपराध कहा गया है, तथा अभेद बुद्धि वाले व्यक्ति को ही वास्तविक ज्ञानी बताया गया है । पुराणों में 'नारायण' शब्द का जहाँ पर भी प्रयोग हुआ है वह वैष्णव-सम्प्रदाय के उपास्य-देव के अर्थ के अतिरिक्त ईश्वर अथवा योगीश्वर एवं निर्मुख-ब्रह्म के अर्थ में भी प्रयोग किया गया है । समस्त देवता उस एक परमात्मा के ही विभिन्न परिवर्तित रूप हैं, जिसे नारायण, ईश्वर, महेश्वर, परब्रह्म, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, देवी आदि नामों से जाना जाता है । पुराणों के मत में प्रत्येक वस्तु उस सर्वमय का ही रूप वा अंश है । वास्तव में सभी पुराणों का एक ही ईश्वर विश्वक भावना की प्रचाता है । तारामंडल मंडित, अनेक

चमत्कार वेष्ठित, गिरि गगनालंक्नत, सरित्सरस्तमुद्र परिवृत, अत्वर्यं विस्तार, अतुल प्रसार, अनेक कोटि ब्रह्मांड, पुराण-पुरुष श्री भगवान के एक-एक रोम में उसी प्रकार आहिर्निश अप्रमन्त रूप से विचरण कर रहे हैं, जिस प्रकार किसी विशाल कलेवर बातायन में होकर अगएय परमाणु-पुंच अमण करते हों। यजुर्वेद के—तिस्मन्ह तस्थु- भुंवनानि विश्वा—में जो सिन्निहित भाव है, वही हमें श्री ब्रह्मदेव की इस बाल-गोपाल स्तुति में प्रतिभासित होता है:—

काइं तमोमइदहंखचराग्निवभू स्वंदेष्टितांडघटसप्तवितस्तिकायः। केद्दगविधा विगणितांडपराग्रुचर्या वाताध्वरोमविवरस्वचते महित्वम्।।

पुराणों में ईश्वर के सुध्टिकर्ता, पालक तथा संहारक रूप की ऋभिव्यक्ति हुई है:—

स्रात्ममायां समाविश्न सोऽहं गुण्मयी द्विज । सुजन् रज्ञन् हरन् विश्वे दन्ने संज्ञा क्रियोचिताम् ॥

प्रस्तुत भाव वैदिक है। ब्राचार्य बादरायण ने इसी विचार को ब्राधार बनाकर, 'जन्माद्यस्य यतः' की रचना की ब्रीर श्रीमद्भागवत पुराण भी 'जन्माद्यस्य यतः' से प्रारम्भ होता है। पुराणों को ईश्वर की सर्व व्यापकता तथा 'ब्रान्तरयांभित्व' ब्राभीष्ट है। भगवान श्रीकृष्ण चन्द्र जी के सम्बन्ध में उल्लेख मिलता है कि :—

गोपीनां तत्पतीनां च सर्वेषामेव देहिनाम्। योन्तरचुरति सोऽध्यद्गः क्रीडनेनेह देहमाक्॥

श्रुति में भी ईश्वर को श्रन्तर्यामी कहा गया है :—
"यो विज्ञानमन्तरो यमयत्येष त श्रात्मान्तर्याम्यमृतः"—इहदारएयक

बृहदारएयक के अन्तर्गत मैत्रेयी ब्राह्मण में एक स्थान पर उल्लेख आया है कि आत्मा के लिए संसार की समस्त वस्तुएँ अच्छी लगती हैं। उसी आत्मा का दर्शन, अवण और ध्यान करना अपेन्नित है:—

त्र्यात्मनस्तु कामाय सर्वप्रियं भवत्यातमा वा ऋरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः ।

यहाँ स्रात्मा शब्द परमात्मा के लिये प्रयुक्त हुस्रा है। शंकराचार्य जी ने 'वाक्यान्वयात्' सूत्र पर लिखे भाष्य में स्पष्ट लिखा है:—

विज्ञानात्मैवायं द्रष्टव्यत्वादिरूपेग्गोपदिश्यत श्राहोस्वित परमात्मेति ।

पुरायों में भी परमात्मा के लिये ही, सांसारिक भोगों की प्रियता का उपदेश दिया गया है:— तस्मात् प्रियतमः स्वात्मा सर्वेषामेव देहिनाम् ।
तद्रथमेव सकले जगदेतच्चराचरम् ।।
कृष्णमेनमवेहि त्वमात्मानमां अलात्मनाम् ।
जगद्धिताय संध्यत्र देही वा भाति मां यया ।। —भागवत

पातंत्रल-दर्शन में ईश्वर को सर्वज्ञ कहा गया है—'तत्रनिरतिशयं सर्वज्ञ बीजम्'। पुराणों में प्रतिपादित ईश्वर भी सर्वज्ञ है:—

> क्वाप्यदृष्टवान्तर्विपिने वस्तान् पातांश्च विश्ववित् । सर्वविधिकृतं कृष्णाः सहसावजगाम ह ॥

पुराणोक्त ईश्वर निस्मन्देह 'महतो महीयान्' है। सिललान्तर्गत भन्नमकरादि जीव-निकाय जिस प्रकार समुद्र-पद से बोधित हो जाते हैं, उसी प्रकार समस्त ब्रह्मांड भगवदन्तर्गत होने के कारण ईश्वर पद से विदित हो जाते हैं। 'यस्य कुन्नाविदं सर्व सारमं भाति यथा' तथा प्राञ्चातिक गुण्जाल से परे होने के कारण ईश्वर अगुण् अथवा निर्मुण कहे जाते हैं:—

तथापि भ्रमन् महिमा गुण्स्य ते, विवाद्धमईत्यमलान्तरात्मभिः।

श्रविकियात्स्वानुभवादरूपतो ह्यनन्यबोध्यात्मतया न चान्यथा।।

परन्तु भक्तवरुवता अभृति गुण्याम से श्रवंकृत होने से तथा भक्त मनोरथानुसार प्राकृतिक गुण्यत्र से संग करने के कारण् ये सगुण् भी हैं:—

गुणात्मनस्तेऽपि गुणान्विमातुं, हितावतीर्णस्य क ईसिरेऽस्य । कालेजयैर्वा विभितासुकल्पै भूपांसवः खेमिहिकाद्युनासः ॥

पुराणों में ईश्वर के अनेक रूपों का वर्णन है। वैसे एक समय में अनेक रूप धारण कर लेने पर भी उनका पारमार्थिक एकत्व अव्याहत ही रहता है। पुराणों में प्रधान रूप से ईश्वर के पांच प्रधान रूप व्यक्त किए गये हैं—

१- मृषवाहन, विध्नावनाशक संकट मोचन श्री गरापति ।

२- त्रिशूलघारी वृषम बाहन, गंगाधारी श्री सदाशिव।

र-तेजवान, एक चक्र रथ वाहक, तमोविनाशक श्री सूर्यदेव ।

४--श्रीवत्सपदांकित, गरुण्वाहन, ग्रज्ञानविध्वंसक भक्तपति श्रीमन्नारायख।

५-वराभवकरा, सिंदवाहिनी, मधुरमृतिं बगदम्बिका श्री दुर्गादेवी।

वस्तुतः ये पांचो श्रिभिन्न हैं। वास्तव में एक ही ईश्वर का ईश्वरत्व इनमें व्याप्त है। ईश्वर एक है। एक समय में श्रुनेक रूप धारण करने पर भी उनका पारमार्थिक एकत्व विद्यमान ही रहता है।

दर्शनों में ईश्वर—ईश्वर की व्यापक ऋदिते य सत्ता के विषय में भारतीय-दर्शनों ने भी बहुत कुछ कहा है। प्रत्येक दर्शन ने ऋपनी ज्ञान-भूमि के ऋाषार पर करमेश्वर की इस सत्ता को व्यक्त करने का प्रयास किया है। सर्वप्रथम इम न्याय-दर्शन पर विचार करेंगे।

न्याय दर्शन ईश्वर सर्वस्व है। ईश्वर के अनुग्रह के विना जीव के सभी कर्म निष्फल हैं। इसी से नैयायिकगण्य यज्ञयागादि कर्म में ईश्वरनिष्ठ हैं। योग-मार्ग में ईश्वर निरत है, भिक्त मार्ग में ईश्वर परायण्य है, और ज्ञान मार्ग में ईश्वर तत्पर है। न्याय-दर्शन में कर्म-फल के साथ ईश्वर को निमित कारणता का सम्बन्ध बताया गया है और परोच्च रूप से सुष्टि के साथ ईश्वर का सम्पर्क भी बताया गया है—

"ईश्वरः कारणं पुरुवकर्माफल्यदर्शनात्।"

महर्षि वात्स्यायन ने इसके भाष्य में कहा है --

पराधीन पुरुषस्य कर्मफलाराधनमिति यदधीत स ईश्वरः । तस्मात् ईश्वरः कारग्राम् ।

श्रयीत् जीव का पराधीन कर्मफल जिसके श्राधीन है, वह ईश्वर है। श्रतः ईश्वर ही जीव के कर्मफल दाता है। इस माँति जड़ कर्म के चेतन प्रेरक रूप से ईश्वर की निमित्तकारखता का सम्पर्क घोषित किया गया है। न्यायवृतिकार विश्वनाथ जी ने भी 'कि ज्ञित्यादिके सकर्तृ के कार्यत्वाद् घटवत्' सूत्रवृति द्वारा ईश्वर की निमित्तकारखता प्रतिपन्न की है। कार्य ब्रह्म जगत् को देखने से उसके सृष्टिकर्ता निमित्तकारख रूप ईश्वर का श्रनुमान होता है।

अनेक नैयायिकों के सेक्य ईश्वर, शिव रूप होने पर भी त्रिमूर्ति हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर यह तीनों ही ईश्वर की मूर्ति हैं और त्रिमूर्ति होने पर भी वे स्वरूपतः तिराकार हैं। एक अन्य सूत्र में कहा गया है, यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि मनुष्य के कर्म न करने पर उसे फल की प्राप्ति नहीं होती—न पुरुषकर्मा भावेरफलानिष्पत्ते। इसके अनुसार कर्म ही फल प्राप्ति का हेतु है, ईश्वर नहीं। किन्तु उस पुरुषार्थ या कर्म के मूल में भी ईश्वर है, पुरुषार्थ के अनुप्राहक ईश्वर है, फल प्राप्ति इश्वर हारा ही होती है, ईश्वर एक मात्र कारण न होने पर भी कर्म सापेन्न निर्मित्त कारण है—तत्कारितत्वाद हेतु:।

गौतम सूत्र के ४. १. १६ से २१ तक में ईश्वरवाद का स्पष्ट वर्णन है। न्याय-सूत्र के षोडश-पदार्थ निर्देश के मूल में भी ईश्वरवाद वर्तमान है, ईश्वर ही न्याय-दर्शन का प्राण-स्वरूप है।

ईश्वर खरूप के विषय में भाष्यकार ने आलोचना करते हुए कहा है, जीवात्मा में अधर्म, मिथ्या-झान और प्रमाद है। जिस आत्मा में यह सब नहीं है बल्कि धर्म-ज्ञान समाधि पूर्ण रूप से अवस्थित है, वैसी ही आत्मा ईश्वर है। उसकी धर्म समाधि का फल ऋषिमादि ऐश्वर्य है। प्रत्येक जीवातमा का धर्माधर्म श्रौर पृथिव्यादि भूतों की प्रवृत्ति उन्हीं के प्रभाव से होती है। सन्तान के लिये जिस प्रकार पिता यथार्थवादी हितैषी दया एवं करणा से सिक्त है, ईश्वर भी सब भूतों के लिए वैसे ही पितृतुल्य है:—

श्रधर्मिमिथ्याज्ञानप्रमादहान्बाधर्मज्ञानसमाधिसंपदा च विशिष्टमात्मान्तरमीश्वरः, तस्य च धर्म समाधिफलमिण्माद्यष्टैश्वर्यसंकल्यानुविधायी वास्य धर्म प्रत्यात्मवृतीन् धर्माधर्मसंचयान् पृथिव्यादीनि च भूतानि प्रवर्तयति । श्वापकल्पश्चायं यथा पिता पत्यानां तथा पितृवत ईश्वरो भूतानाम् ।

यहाँ ईश्वर को पितृस्वरूप एवं ज्ञानरूप श्रंकित किया गया है। नैयायिकों का यह मत है कि ईश्वर में नित्य सर्वज्ञता, नित्य इच्छा एवं नित्य यत्न श्रादि है, कोई विशेष ग्रुण नहीं है। जयन्त भट्ट ने न्याय-मंजरी के श्राह्मिक ईश्वर प्रकरण में कहा है कि जिस प्रकार जीवात्मा निराकार होकर भी सब का संचालक है, उसी प्रकार ईश्वर भी निराकार होकर सर्व-संचालक तथा सर्वव्यवस्थापक हो सकता है।

नैयायिक-दार्शनिक सिद्धान्तों में ब्रह्म निराकार, सर्वज्ञ, जीव का स्वदृष्ट फल-दाता, नित्य-प्रयत्न स्वीर नित्य ऐश्वर्य सम्पन्न है। वह परम कारुणिक, समस्त जगत् का पितृस्थानीय है। वह यज्ञादि कर्म-मार्ग, योग मार्ग, मिक्त मार्ग तथा ज्ञानमार्ग से उपास्य है। श्रवण, मनन, निदिध्यासन एवं दर्शन भी उसी ब्रह्म की उपासना है। साधक या भक्त की सिद्धि के हेतु शिव रूप में वह स्नाविर्भूत होता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों उसी के रूप हैं।

सांख्य-दर्शन में ब्रह्म का स्वरूप—सांख्य-दर्शन में अलौकिक प्रत्यद्ध की सहायता द्वारा ईश्वर के अस्तित्व मानने का आदेश है। सांख्यीय मुक्ति भूमि में प्रकृति की व्यापक सत्ता अनुस्तरण रहती है। ईश्वर की व्यापक सत्ता अगम्य है। स्वश्रीस्थ ईश्वर का चैतन्यमय भाव उपलब्ध होता है। प्रत्येक श्रीर में पुरुष की मिन्न-भिन्न बहुत सत्ता की कल्पना करना, प्रकृति को चिरन्तर मानना तथा मुक्ति के हेतु ईश्वर की सत्ता मानना, सांख्य-दर्शन भूमि के अनुसार ठीक है। इतना होने पर भी सांख्य ने ईश्वर के अस्तित्व को अलौकिक प्रत्यद्ध की सहायता द्वारा माना है। सांख्य में कहा गया है कि योगी गण् अलौकिक प्रत्यद्ध शक्ति द्वारा अतीत, अनागत, सद्दम, तत्वों को भी अनुभव कर लेते हैं, यथा, ईश्वर अतिस्द्दम तथा लौकिक प्रत्यद्ध का अगोचर है। सांख्य दार्शनिक ज्ञानभूमि के अनुसार असिद्ध होने पर भी अतीन्द्रिय अलौकिक प्रत्यद्ध द्वारा जान लेते हैं—

बोगिनामबाह्यप्रत्यज्ञत्वाञ्च दोषः । लीनवस्तुकवद्धातिराय सम्बन्धाद्धा दोषः ॥ लौकिक-विचार से सांख्य-भूमि में ईश्वर सिद्ध नहीं होते। कारण कि ईश्वर न तो मुक्त हो सकता है, श्रौर न बद्ध ही। मुक्त होने पर उनमें श्रमिमान भाव से सुष्टि कर्तृत्व नहीं श्रा सकेगा। बद्ध होने पर उनमें सुष्टि की शक्ति ही नहीं श्रा सकेगी। श्रतः स्पष्ट है कि लौकिक प्रत्यच्च विचार द्वारा ईश्वर सिद्ध नहीं हो सकता— 'ईश्वरासिद्ध'—मुक्तबद्धयोरन्यतराभावान्न तिसिद्धिः।

सांख्य दर्शन में एक अन्य स्थान पर उल्लेख मिलता है कि यद्यपि लौकिक विचार से ईश्वर की सत्ता प्रमाणित नहीं होती परन्तु मुक्तात्म पुरुषगण और सिद्ध पुरुषगण बारम्बार शास्त्र में ईश्वर की स्तुति कर गये हैं। इसलिये ईश्वर के अस्तित्व के विषय में सन्देह नहीं करना चाहिये—उभयथाप्यस्तकरत्वम्, मुक्तात्मनः प्रशंसा उपासासिद्धस्य वा।।

लौकिक प्रत्यक्ष के द्वारा ईश्वर श्रासिद्ध होने पर भी मुक्तात्मा श्रार सिद्ध पुरुषों की श्रालौकिक प्रत्यक्ष शक्ति के द्वारा उपलब्ध होता है। सांख्य-दर्शनानुसार प्रकृति पर श्रिधिन्टित पुरुष क्टस्थ चैतन्य है। यह जीव देहावच्छेद से ईश्वर की सत्ता है। उसी परमात्मा ने जीव रूप में श्रनुप्रवेश करके नाम श्रीर रूप का विकार उत्पन्न कर दिया। वेदच्यास जी ने 'ईश्वर प्रणिधान' का श्रार्थ स्पष्ट करते हुए कहा है कि ईश्वर प्रणिधान का श्रार्थ परम गुरु ईश्वर में समस्त कमों का समर्पण श्राथवा कर्म फल त्याग है—'ईश्वरप्रणिधानं, सर्वक्रियाणां परमगुरी श्रार्थणां तत्कलसम्यासो वा'।

इस प्रकार योगदर्शन में क्लेश, कम, विषाक श्रीर श्राशय इन चारों से निर्लिप्त को पुरुष विशेष है, वही ईश्वर माना गया है। उसे पुरुष से विलद्धण निर्धारित किया गया है। पुरुष जीव को भी कहते हैं श्रीर ईश्वर को भी। शरीर-रूपी पुर का स्वामी होने से जीव पुरुष कहलाता है। दोनों में भेद केवल इतना ही है कि एक उपर्युक्त उपाधियों में लिप्त है, तो दूसरा सबसे पूर्णत्या निर्लिप्य। 'निरितशयं सर्वज्ञवीजम्' कहकर ईश्वर को शान स्वरूप बताया गया है। वह काल में निवद्ध नहीं है, वह श्रनादि है, श्रनन्त है।

वैशेषिक-दर्शन—वैशेषिक-दर्शन ने न्याय-दर्शन की भाँति अनुमान प्रमाण की सहायता से जगदुत्पत्ति के लिये ईश्वर की निमित कारणता प्रतिपादित की है:—

संज्ञाकर्मत्वस्मद्विशिष्टानां लिंगम् ।

प्रत्यच्रप्रवृतत्वारसंज्ञाकर्मगः।।

इन सूत्रों के उपस्कार में शंकर मित्र जी ने लिखा है कि संज्ञा या नाम ऋौर कर्म अर्थात् चिति, अप ग्रादि कार्य से दो लौकिक मनुष्य से विशेषतः ईश्वर, महर्षि आदि के अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं। घट-घट ग्रादि नाम से जो तत्तत्वदार्थों का बोध हो जाता है, उसमें ईश्वर संकेत ही कारण है। जिति, अन अदि जब कार्य हैं, तो इनका कर्जा भी कोई अवश्य होगा, वहीं कर्ता ईश्वर है—

सज्ञानामकर्म-कार्यचित्यादि तदुभवमस्मद् विशिष्टानां ईश्वरमहर्षीणां सकोऽपि लिंगम् । घटपदादिसंज्ञानिवेशनमपि ईश्वरसंकेताधोनमेव । यः शब्दों यत्र ईश्वरेण संकेतितः स तत्र साधु तथा च सिद्धं संज्ञाया इश्वरिलगत्वम् । तथा हि चित्यादिकं सकर्नुकं कार्यत्वात्घटवत् इति ।

पदार्थ समूहों के तत्त्व ज्ञान को ही मोच्च का कारण मानते हुए वैशेषिक दर्शन के टीकाकार प्रशस्तपदाचार्य जी कहते हैं तत्त्वज्ञान ईश्वर प्रेरणाजनित धर्म से उत्पन्न होता है—'तं च ईश्वरेनदोदनाभिन्यकाद्धर्मादेव।'

वैशेषिक-दर्शन में श्रनुमान प्रमाण की सवायता से ईश्वर सत्ता को विशेष सिद्धि है, श्रीर कहीं-कहीं ज्ञान श्रादि कई गुणां के साथ भी ईश्वर का सम्बन्ध निर्णय किया गया है।

मीमांसा का ब्रह्म—मीमांसा दर्शनों की भूमिका में परमात्मा के ऐश्वर्य, माधुर्य ब्रीर ज्ञानभाव की पूर्णतया सिद्धि की गई है। ऐश्वर्य भाव में परमात्मा या ईश्वर ब्रह्मच्ट के विधाता, पुर्य के फलदाता, पापियों के प्रशासनकर्ता ब्रीर धर्म के प्रतिष्टाता सर्व शक्तिमान् ब्रह्म है। यज्ञ उसका स्वरूप हैं। वेद उसकी बाणी है। विभिन्न नामधारी देवता उसकी ही देवी विभूति के स्वरूप हैं:—

श्रामायस्य कियार्थत्वादानर्थक्य मनदर्थानाम्; यजते स्वर्गकामः; यजते यजातिम-पूर्वम् ; श्रयामसामं श्रमृता श्रभूम । श्रलक्षयं इव चातुर्मास्य याजिनः सुकृतं भवति । सर्वोन् लोकान् जयति मृत्युं तरति पाप्मानं तरति, ब्रह्महत्यां तरित योऽश्वमेथेन यजते ।

इन पंक्तियों में यह की महिमा बताकर प्रकाशन्तर से कर्मप्रेरक देवताओं की महिमा एव यह रूप भगवान विष्णु की महिमा और यहाकिया बताने वाले वेद-कर्जा ईश्वर की महिमा का उल्लेख किया गया है।

भिनत-मीमांथा में ईश्वर के माधुर्य भाव का स्पर्धाकरण करते हुथे, उसको दयामय, स्नेहमय प्रभु के रूप में चित्रित किया गया है। इस मधुर-भाव में भगवान वात्सल्य प्रभु है, करुणामय स्वामी है, स्नेहमय पुत्र है और प्रेममय कान्त है। इस भाव की अलौकिक मधुरता से भिक्त-मीमांसा अ्रोत-प्रोत है। प्रह्वाद से चुमा मांगते हुए कहा है:—

केदं वपुः के च वयः सुकुमार तेन, क्वैताः प्रमत्तकृतदारुण्यातनास्ते । श्रालोकितं विषमेतदभृतपूर्व, ज्ञन्तव्यमंग यदि मे समये विलम्बाः ॥ वैदिक मत्रों में इसा भाव का प्रतिपादन स्पष्ट लिखत होता है :—

रसौ वै सः । श्रानन्दरूपं परमं यद्विभाति । रसं ह्वेवायं लब्ध्वा नन्दी भवति । श्रानन्द ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कुतश्चन् ।

ब्रह्म-मीमांसा दर्शन में ईश्वर के अन्यान्य भावों के साथ उनके ज्ञान-भाव की सम्यक सिद्ध की गई है। ब्रह्म मीमांसा में ब्रह्म के माया से अतीत अध्यात्मभाव की मीमांसा की गई है। इसमें ईश्वर को जगत् का निमित्त एवं उपादान कारण्य माना गया है। वेदान्त-दर्शन में निमित्त कारण्या के सम्बन्ध में अनेक सूत्र हैं। सगुण् ब्रह्म ईश्वर द्वारा जगत् की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होती है। ईश्वर समस्त ज्ञगत् का कर्ता है—जन्माद्यस्य यतः 'जगद्वाचित्वात्' तथा 'प्रकृतिश्च प्र तिज्ञाह्ण्टान्ता-नुरोधात् तदनन्यत्वमारम्भण्याब्दादिम्यः, तथान्यप्रतिषधात्। इन सूत्रों द्वारा ब्रह्म की उपादान कारण्या प्रतिपन्न होती है। 'तस्माद्ब्रह्मकार्यावियदिति सिद्धम्' में आकाश, बायु आदि भूतोत्पत्ति सगुण्य ब्रह्म ईश्वर का ही कार्य है। वेदान्त दर्शन भूमि के अनुसार ईश्वर की उभय कारण्या प्रतिपादित होती है।

ईश्वर के सगुण श्रथवा निर्गुण स्वरूप के विषय में ब्रह्मसूत्र में निम्नलिखित वर्णन हैं:—

## "न स्थानतोऽपि परस्य उभयलिंगं सर्वज्ञ हि"

त्रर्थात् ब्रह्म सर्वत्र उभयितग है, ब्रह्म सगुण त्रौर निर्गुण उभय ही है । ब्रह्म निराकार है, उपाधि सम्बन्ध होने पर भी साकार नहीं होते—ग्ररूपवदेव हि जन्प्रधानत्वात्।

निराकार ब्रह्म का वास्तव में कोई रूप नहीं। वह उपाधि द्वारा नाना प्रकार के रूप प्रतीत होते हैं। ब्रह्म के सगुण तथा निर्मुण दोनों स्वरूप अनंत हैं— 'श्रतोऽनन्तेन तथा हि 'लगम्'। प्रकाश स्वरूप ब्रह्म में सगुण-निर्मुण भेद केवल उपाधि भेद है, स्वरूपात भेद नहीं — 'प्रकाशाश्रयद्वा तेजसत्वात्'।

ईश्वर सत्ता के रूप के विषय में वेदान्त दर्शन कहता है — 'ग्रानन्दमयोऽभ्यासात्'। ईश्वर को वह सर्वव्यापक श्रद्धितीय सत्ता श्रानन्दमय है। वैदिक दर्शनों ने श्रपनी-श्रपनी ज्ञानभूमि के श्रनुसार ईश्वर सत्ता को प्रतिपादित किया है।

श्रीमद्भगवद्गीता का ईश्वर—गीता में ईश्वर शब्द का प्रयोग कई स्थलों में हुआ है, उदाहरखार्थ १६।१४ में ईश्वर शब्द का ऋर्थ मालिक है—'ईश्वरोऽहमहं भोगी'। ऋर्थात् मैं ईश्वर हूँ, मैं भोगी हूँ आदि। ईश्वर को अन्य एक स्थान पर सर्वव्यापी कहा गया है—सर्वत्र समवस्थितम् (गीता १३।२८)।

ईश्वर ही भिन्न-भिन्न इन्द्रियों में स्थित रहकर तथा उनको नियन्त्रण में रखकर विषयों को उपभोग करता है—विषयानुपसेवते—गीता १५।८ स्त्रीर शरीर

का त्थाग श्रथवा शहरा करते समय इनको साथ लिये हुए जाता है—'ग्रहीत्वैतानि संगति'। गीता में ब्रह्म को व्यक्त-श्रव्यक्त स्वरूप में वर्णन किया गया है। किसी भी इन्द्रिय के न रहते हुए भी उसमें समस्त इन्द्रियों का श्रामास होता है। यद्यपि वह सर्वातीत है, तथापि सवका पालन करता है। यद्यपि वह निर्गुण है, फिर भी वह गुणों का उपभोग करता है:—

सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् । असक्तं सर्वभूनचैव निर्गुणगुणभोक्त च ॥ —गीता श्रध्याय १३

गीता में भगवान श्रं कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि यद्यपि में श्रव्यक्त हूँ तथापि मूर्ल लोग मुक्ते व्यक्त श्रर्थात् मनुष्य देहधारी मानते हैं। किन्तु मेरा श्रब्यक्त स्वरूप ही सत्य है।

त्र्रव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते माम् बुद्धयः । परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् ॥

गीता में ब्रह्म को शेय, श्रव्यय, शाश्वत तथा धर्म का जाता एवं सनातन-पुरुष कहा गया है:—

> त्वमचरं परमं वैदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं। त्वमव्ययं शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे।।
> —गीता १३।१८

ब्रह्म को सूदम व अवशेय भी कहा गया है:—

विहरंतश्च भूतानामचरंचरमेव च ।

सूद्रमत्वातद्विशेयं दूरस्थं चांतिके च तत्।।—गीता १३।१५
वह अनादि भी है तथा अव्यक्त भी:—

अनादित्वात्रिर्गुण्वात्परमात्मायमत्ययः । शरीरस्थोऽपि कौतेय न करोति न लिप्यते ॥—गीता १३।३१

वह सर्वव्यापी होने पर भी सबसे ऋलग है ऋौर ऋपनी शक्ति द्वारा सबका संचालन करता है:—

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति । भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥

इस प्रकार गीता में वर्णित ब्रह्म अव्यक्त, व्यक्त, निर्गुण, निराकार, अनादि, अपनन्त, सर्वव्यापी, अविज्ञेय तथा सूक्त है।

बौद्ध-धर्म में ईश्वर—सामान्यतया बौद्ध धर्म में ईश्वर या ब्रह्म विषयक कोई भी धारणा उपलब्ध नहीं, फिर भी उनके यहाँ जगत् के अनन्त और नाना प्रकार के दृश्य एक ही तस्त्र से उत्पन्न माने गये हैं, वह तत्त्र देश और काल से अयि िल्ल है। बौद्ध धर्म में प्रचलित सिद्धान्त समता के द्वारा किसी श्रंश में देश्वर की समानता और नानत्व के द्वारा व्यक्तिगत को जीव की समानता दी जा सकती है। बौद्ध धर्म देश्वर श्रथांत् समता के सिद्धान्त को जगत् में श्रन्तस्थ मानता है परन्तु देश्वर शब्द का प्रयोग नहीं करता, ईश्वर के पर्यायरूप से बौद्ध धर्म धर्मकाय शब्द का व्यवहार करता है। यद्यपि बौद्ध-धर्म दृश्य-जगत् की यथार्थता और नानत्व को मानता है, तथापि उसका विश्वास है कि जो पदार्थ हमारे चतुर्दिक् दीख पड़ते हैं, वह सब एक श्रन्तिम कारण से उत्पन्न होते हैं, जो सर्वशक्तिमान् श्रीर सर्वश्च श्रोर सर्वप्रिय है।

नागार्जुन ने अपनी महाथान-शाखा के अन्तर्गत शुन्य सत्ता स्वीकार की है। उनके मतानुसार वह सत्-असत् से परे है, वह न यह दोनों है और न इन दोनों से प्रथम् है। इन चारों से श्रद्भुत विचित्र एक अन्य ही तत्व है। माध्यिभिकों द्वारा वर्णित परमतत्व यही है—

न सन् नासनन् सदासनन् चाप्यनुभयात्मकम्।

चतुष्कोटिविनिर्मुक्तं तत्त्वमाध्यमिका विदुः ॥—माध्यमिक कारिका, १,७ बौद्ध घर्म में परमार्थ सत्य को निर्वाण समान घोषित किया गया है। वह वार्णा, मन तथा शरीर द्वारा गम्य नहीं, ज्ञेय नहीं। वह वाणी से परे श्रकथनीय है, श्रवर्णनीय है। वह श्रज्ञेय, श्रवचनीय है, ज्ञानियों को श्रनुभूति गम्य है:—

सर्वधर्माणां, निःस्वभावता, शूत्यता, तथता, भूतकोटिधर्मधानरिति पर्यायाः । सर्वस्व हि प्रतीत्य समुत्पन्नस्य पदार्थस्य निःस्वभावता पारमार्थिकरूपम् ।

-बोधि०, पृ० ३५४

बौद्धां का परमार्थ सत्य वैदिक ब्रह्म के समान ही वर्णित है। यद्यपि बौद्धों ने स्पध्ट रूप से ब्रह्म या ईश्वर के विषय में कुछ नहीं कहा। बौद्ध मत में शून्यवाद श्रीर परमतत्ववाद की ही महत्ता है। किन्तु उनके इस शून्यवाद श्रीर परमतत्ववाद में वास्तव में वैदिक ब्रह्मवाद की ही श्राभा भत्तकती है। बौद्धों के शून्य तथा परमतत्ववाद पर ब्रह्मवाद का प्रभाव किन्हीं श्रंशों में श्रवश्य रहा है।

ब्रह्म-विषयक विभिन्न सांप्रदायिक धारणायें—माया से बुद्ध जीवातमा के लिये अपरिच्छिन्न समिष्ट चेतन अथवा ब्रह्म के स्वरूप को यथार्थरूप में समफ लेना, दुष्कर ही नहीं वरन् असम्भव है। महर्षि व्यास प्रणीत ब्रह्मसूत्रों पर विभिन्न माध्य लिखे गये तथा प्रत्येक ने ब्रह्म का जो स्वरूप वर्णन किया, वह एक-दूसरे से सर्वथा पृथक-सा हिटगोचर होता है। श्रुतियों के प्रमाणों को आधार बनाकर प्रत्येक ने अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। श्रुतियों में निहित ज्ञान प्राचीनतत्ववेत्ता महर्षियों के साह्यात् श्रानुभव का फल व परिगाम है। श्रुति में वर्णित ब्रह्म स्वरूप को ध्यान में रखने पर वस्त-स्थिति स्पष्ट हो जाती है:—

> श्रविन्त्यमन्यक्तमनन्तरूपं, शिवं प्रशान्तममृतं ब्रह्मयोनिम्। तमादिमध्यान्तविद्दीनमेकं, विभुं चिदानंदमरूपमद्भुतम्।।

स्रर्थात् वह ब्रह्म श्रचिन्त्य, श्रव्यक्त, श्रवन्तरूप, शान्ति स्वरूप, स्रविनाशी, श्रांखिल सृष्टि का कारण, श्रद्वितीय, सर्वव्यापक, चिदानन्द स्वरूप, श्रादि, मध्य एवं श्रन्त से रहित श्रलच्य तथा श्रद्भुत है।

जगत्प्रसिद्ध महान् दार्शानिक स्वामी शंकराचार्य द्वारा निरूपित ऋदैत सिद्धान्त में ब्रह्म का स्वरूप मायातीत अर्थात् शुद्ध बताया गया है। अद्वैत के अनुसार दृश्यमान् जगत् से आत्मा का कोई सम्बन्ध नहीं है, और ब्रह्म के जिस अंश में माया है वह मायातीत अंश के अपेचा तुञ्छ है। उनके मतानुसार ब्रह्म कभी बाधित नहीं होता। वह ब्रह्मनिर्गुण, निर्लिस, निर्वेशेष, शाश्वत व अनन्त है।

यथापिस्वप्नदर्शनावत्यस्य च सर्पदर्शनः नानादिकार्यमञ्जतं तथापि तदवगतिः सत्यमेव फलम् मतिबुद्धस्यापि त्रवाध्यमात्वात् ।—शंकर भाष्य २।१।१४

श्रद्धैतवाद में ब्रह्म को पारमार्थिक सत्य कहा गया है। पारमार्थिक सत्ता की व्याख्या देते हुए श्राचार्य शंकर ने शंकर भाष्य में कहा है कि 'एकरूपेण हि श्रवस्थितो योंऽर्थः सः परमार्थः' — श्रर्थात् पारमार्थिक सक्ता वही है जिसका स्वरूप सदैव श्रखंड रूप में एक समान ही रहे। वह ब्रह्म त्रिकाल बाधित है, श्रतः वही सत्य है जगत् मिथ्या है—'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या।

विशिष्टाह्रैत मत में रामानुजाचार्य जी तीन पदार्थ मानते हैं — चित्, श्रिचित् श्रीर ईश्वर, ग्रर्थात् उनका ब्रह्म चित् श्रीर श्रचित् तत्वों से युक्त है। विशिष्टाह्रैत के श्रनुसार ईश्वर सर्वान्तर्यामी है। परन्तु जीव तथा प्रकृति भी नित्य श्रीर स्वतन्त्र है, इसके मतानुसार उपनिषद् प्रतिपाद्य ब्रह्म सगुण ब्रह्म ही है। सूद्मचिद् चिद् विशिष्ट ब्रह्म को कारणस्थ ब्रह्म तथा सुष्टिकाल के स्थूल रूप को कार्यावस्थ ब्रह्म कहते हैं।

शुद्धाद्वेत मत के अनुसार यदि एक मात्र तत्व कोई है, ता वह तत्व ब्रह्म ही । उसमें ब्रह्म का स्वरूप सन्चिदानन्द, निराकार तथा सर्वशक्तिमान् है। अच्चर ब्रह्म ही प्रकृति और पुरुष का भी कारण है—

प्रकृतिः पुरुषश्चोभौ परमात्मा भवत्पुरा ।

तद्र्पं समघिष्ठाय तदत्त्रसुदार्यते ॥—प्रस्थान रत्नाकर, पृ० ५६

श्रस्त्, श्रव्यक्त श्रादि ब्रह्म के ही विभिन्न नाम हैं। निम्बार्काचार्य ने द्वैताद्वैत मत में ब्रह्म के द्वैत श्रीर श्रद्धैत दोनों रूपों को याना है। जीव नियम्य श्रीर ईश्वर नियन्ता है। निम्बार्क मत में ईश्वर के सगुण रूप का ही प्रतिपादन है श्रीर मिक्त को महत्ता प्रदान की गई है। वे ब्रह्म के मायातीत श्रीर माया विशिष्ट दोनों रूपों को हिष्टिभेद से ठीक मानते हैं। द्वैताद्वेत में ब्रह्म, पुरुषोत्तम, परमात्मा भगवान् श्रादि नाम ब्रह्म के ही पयार्थ हैं।

द्वैतमत के अनुसार ईश्वर अनन्त एवं असीम गुणों का आधार है। द्वैत मुद्ध का ब्रह्म-सगुण है तथा अपने भक्त को के हेतु वह अवतार ग्रहण करता है।

उपर्युक्त दार्शनिक विचार-धारात्रों के विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्म विश्व का मूल तत्व है। वेदों में ही नहीं, उपनिषदों का भी प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म ही रहा है। गीता में भी इसकी पूर्ण प्रतिष्ठा है। वह श्रव्यक्त, निर्गुण, निराकार श्रानिर्वचनीय, सर्वशक्तिमान् एवं सर्वज्ञ है। वही सृष्टिकर्त्ता, धर्ता, संहारक है।

ब्रह्म के विषय में यही परम्परा हमें श्रापने संत भक्तों में भी यथाविष प्राप्त होती है। सभी संतों ने ब्रह्म को ही श्रापना इच्ट व लच्य माना है। उन्होंने भक्ति श्रोर मुक्ति द्वारा ब्रह्म प्राप्ति का बारम्बार उपदेश दिया है। उन्होंने जगत की श्रासारता का निर्देशन कराकर ज्ञान, भक्ति एवं प्रेम द्वारा निर्गुण, निराकार ब्रह्म की प्राप्ति को ही जीवन का लच्य घोषित किया है। संत-मत के समुज्ज्वल रत्न महात्मा कवीर बारम्बार उसी निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना के हेतु कहते हैं— 'निर्गुण राम जपो रे भाई।' उसी निर्गुण राम को जो श्राविगत, श्रकल श्रीर श्रानुपम है, जो बाणी से परे है—'श्रविगत, श्रकल श्रानुपम देखा कहता कहा न जाई।' वह निराकार ब्रह्म इन्द्रियों से परे श्रानुभूति का ही विषय है, वह श्रानवचनीय एवं श्रानुभव बोधगम्य है। कबीर का ब्रह्म पूर्णतया निर्गुण तथा निराकार है। वह मुख माया विहीन है—

जाकै मुंह माया नहीं, नहीं रूपक रूप । पुहुप वास तै पतला, ऐसा तत्त ऋनूप ॥—ग्रं० सा० ४ पृ० ६०

वह ब्रह्म श्रविकल, श्रकल, श्रनुपम है। वह वर्णनातीत तथा शब्दातीत है। कबीर के शब्दों में—

ऋविगत-ऋकल-ऋनुपम देख्या, कहता कहा न जाई। सैन करें मन ही मन रहसे, गूंगे जानि मिटाई॥

कबीर के सदृश मलूकदास भी ऋदैत ब्रह्म के उपासक हैं। मलूकदास अवतारवाद के विरुद्ध हैं। जो ब्रह्म आवागमन के कम में बँघता है, सो कैसे उपासनीय हो सकता है—'अवधू आवै जाय सो माया।' वही ब्रह्म समस्त सृष्टि का रचिंवता है, जगन्नाथ है, और सर्वशक्तिमान है। मलूकदास के शब्दों में—

सर्वव्यापी एक कोहारा। जाकी महिमा ऋपरम्पारा॥ हिन्दू तुरुक का एकै करता। एकै ब्रह्म स्वतन का भरता॥ कवीर ब्राह्मेंत ब्रह्म में विश्वास रहाते हैं, वे कहते हैं— एक जगत का एके करता, दोसर ब्रह्म कहा है रहता ।

x x ×

मन्दिर मस्जिद एक बसत है तामै भावन दृजा।
भन्नुकदास अवतारवाद का विरोध करते हुए कहते हैं:—

श्रवधू याही करो विचार !

दस अवतार कहाँ ते आये, किन रे गढ़े करतार ।
केति उपदेस भये तुम कोगी, केहि विधि आतमजारा ॥
थोथे बाँट बाँधि के भोदू, येहि विधि जाव न पारा ।
ऋदि सिद्धि में बुझि मरोगे, पकड़ो खेवन हारा ॥
अगल बगल पैडा पकड़ा रे, दिन दिन चढ़ता मारा ।
कहत मलुक सुनो रे भोदू, अविगत मृल विसारा ॥

- मल्कदास की बानी १५।६

राम नाम ऋज्ञात रूप से उसी प्रकार शरीर में विकास करता है, जैसे वृत, दुग्ध में या जल, पृथ्वी में । मलूकदास के शब्दों में :—

राम नाम दोउ बसै सरीरा, जैसे वृत रहै मध्य छीरा। जैसे रहै तिल में तेला, तैसे राम सकल घट खेला।। जैसे सुमन मां रहे खुसबोई, तैसे राम सकल घट पोई। जैसे धरती के बिच पानी, तैसे राम सकल घट जानी। जैसे दरपन में परछाई, तैसे राम सकल घट माही।

---भक्ति विवेक

जग हिर में हिर हैं जगमाहीं, कहत सुनत को बहुविधि श्राही। कंचन श्रादि श्रन्त हूँ कंच, भूखन भ्रम मधि हूँ कंचन।

—ज्ञानबोध

मलूकदास का ब्रह्म चुधा, निद्रा, जागरण श्रादि विकारों से परे है:—
हमरे गुरु की श्रद्भुत लीला न कुछ खाय न पीवै।
ना वह सोवै ना वह जागै ना वह मरै न जीवै।।
बिन पंखन उड़ि जाय श्रकासे बिन पंखन उड़ि श्रावै।
विन पायन सब जग फिरि श्रावै सो मेरा गुरु माई।।

—मल्कदास की बांनी, पृ० १।२

सुन्दरदास का ब्रह्म कबीर के ब्रह्म के समान ही निरामय, निर्मुन, निल्य, निरंजन तथा ऋखंडित है—

> ब्रह्म निरीह निरामय निर्गुन नित्य निरंजन श्रीर न भासे। ब्रह्म श्रखंडित श्री श्रचराचर बाहिर भीतर ब्रह्म प्रकासे।।
> —सुन्दर ब्रन्थावली ६५१।२०

यथा सागर में उठती हुई उत्ताल तरंगों को देखकर मानव उन्हें सागर से मिन्न मानता है, उसी प्रकार अज्ञानी ब्रह्म को संसार से मिन्न मानता है—

एक शरीर में आंग भये बहु, एक घरा पर धाम आनेका। एक शिला महिं कोरि किये, सब चित्र बनाइ घरे ठिक ठेका।। एक समुद्र तरंग अनेकिन, कैसे के कीजिए भिन्न विवेका। हैत कल्लू निहं देषिये सुन्दर, बहा आखंडित एक की एका।।

—सुन्दर ग्रन्थावली २, ६४६।५

वेदान्त एवं उपनिषदों के चरम सत्य एवं ऋदैतभाव की ऋभिव्यंजना सुन्दरदास ने सरल तथा स्पष्ट शैलो में की है—

ईश्वर एक श्रौर निहं कोई I ईश शीश पर राखहु सोई II

x x x

तामें जाति वर्ण है नाहीं। द्वेत ताहि फिर कहाँ समाही ।।

× × ×

प्रीतम मेरा एक है सुन्दर श्रीर न कोई ।

सुन्दरदास का ब्रह्म गणना, गुण तथा त्राकार काल की सीमा से परे हैं :— कोई बार कहें कोई बार कहें, उसका कहूँ बार न पार है रे ! कोई मूल कहें कोई डार कहें, उसके कहूं मृद न डार है रे !! कोई सून्य कहें कोई बूल कहें, वह सून्य हूँ थूल निराल है रे ! कोई एक कहें कोई वोई कहें, नहिं सुन्दर द्वन्द्व लगाम है रे !!

—सुन्दर प्रन्थावली, भाग १, वृ० २६८

× × × ×

एक कि दोइ न एक न दोइ, उहीं कि इहीं न उहीं न इहीं है। शूल्य कि थूल न शूल्य न थूल, जिहीं कि तहीं न जहीं न तहीं है। मूल कि डाल न मूल न डाल, वहीं कि महीं न वहीं न मही है। जीव कि ब्रह्म न जीव न ब्रह्म, तो है किन्हीं कछु है न नहीं है।

- सुन्दर ग्रन्थावली, शह१६

सुन्दरदास का ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है-

व्यापिन व्यापिक व्यापि हु व्यापक श्रातम एक श्रव्हंडित जानी । ज्यों पृथ्वी नहिं व्यापिन व्यापक भाजन व्यापिहु व्यापक मानो ॥ कंचन व्यापि न व्यापक दीसत भूषन व्यापि हु व्यापक ठानौ ! सुन्दर कारण व्यापि न व्यापक कारण व्यापि हु व्यापक श्रानौ ॥

—सुन्दर ग्रन्थावली २ ६५२

सुन्दरदास का। हा वर्णनातीत, श्रव्यक्त, श्रगम तथा श्रादि श्रंत रहित है:

निराकार है नित्य स्वरूपं, श्रवल श्रभेद्य छांह नहिं धूपं।
श्रव्यक्त पुरुष श्रगम श्रपारा, केसे कै करिये निर्धारा।।

श्रादि श्रंत कछु जाइ न जानी, मध्य चरित्र श्रकथ कहानी।।

—सुन्दर ग्रन्थावर्ला १।६६-२००

माया जीव दोउ ते न्यारा, सं निज किहये पीव हमारा।
 चर श्रज्ञर निह श्रज्ञर तीनों, गीता पिंदु सुनि इनको चिन्हो ।।
 गीता श्रज्ञर जीव बतावें, ज्ञर माया सोई हिष्ट दिखावें।
 निह श्रज्ञर है पुरुष श्रपारा, ज्ञानी पंडित ल्योह विचारा।।
 कसीर के ब्रह्म के सहश चरनदास का ब्रह्म भी निर्जुण-सगुण से परे हैं:—

निर्मुण ना समुंग नहीं, उपजे या मिट जाय। सब क्छु हैं अरु कछु नहीं, सदा ब्रह्म चिर थाय।।

चरनदास का ब्रह्म हृदय तथा वेहद दोनों की सीमान्नों से परे हैं :--हद कहूँ तो हैं नहीं, बेहद कही तो नाहिं।

हद बेहद दोनों नहीं, चरनदास भी नाहिं॥

विगत पृष्ठों के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि संतों की भक्ति तथा भक्ति के लच्य ब्रह्म के सम्बन्ध में प्रचुर-मत-साम्य है। इनमें आश्चर्यजनक भाव-साम्य तथा अभिन्यक्ति-साम्य है। इनको कल्पना शक्ति, प्रतीक योजना तथा अप्रस्तुत-योजना में अद्भुत साम्य है। संत दादृदयाल का कथन बहुत सत्य है कि:--

जे पहुँचे ते किह गए तिनकी एकै नात। सबै सयाने एक मित तिनकी एकै जात।।

## प्रथम ऋध्यार्थ

## चरनदास का युग

किसी देश के निवासियों पर उनके देश, समाज एवं समय का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। वातावरण के प्रभाव से दूर रहना मनुष्य के लिए कठिन है। किसी घटना के मूल में तत्कालीन परिस्थितियों का विशेष भाग होता है। चरनदास के जीवन की घटनाएँ भी उस समय की परिस्थितियों से प्रभावित थीं। चरनदास का लक्ष्य था पथभ्रष्ट जनता को मार्ग पर लाना, अधिकार के गर्त की स्रोर स्रमसर मानव को प्रकाश प्रदर्शित करना, विश्वकल्याण के हेत्र विश्व-बन्धुत्व की भावना का प्रसार करना तथा ज्ञमा, दया, त्याग श्रादि मानवोचित गुणों का व्यवहार जनता में बढाना । उनके इस लक्ष्य के मूल में अनेक कारण निहित थे। इन कारणों से प्रेरित कार्यों को सम्यक् रूप से समझने तथा उन पर विचार करने के हेतु चरनदास के आविर्भाव तथा उत्कर्ष काल की धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों का ऋध्ययन कर लेना ऋावश्यक प्रतीत होता है। कवि ने अपनी रचनाओं में तत्कालीन राजनीतिक दशाओं का चित्रण कहीं भी नहीं किया है परन्त धार्मिक एवं सामाजिक परिस्थितियों की श्रोर स्थान-स्थान पर संकेत किया गया है। इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने अन्थों की रचना 'जनहिताय' तथा 'स्वांत: सुखाय' की थी, ऐतिहासिक घटनात्र्यों को सुरिह्मत रखने के हेत् नहीं। तत्कालीन परिस्थितियों पर अन्तःसाक्ष्य प्रमाण श्रभाव में विहस्संक्ष्य प्रमाणों के ही श्राश्रित होना पड़ता है। परवर्ती इतिहासकारों की ऐतिहासिक रचनात्रों से उनके समय का पर्याप्त परिचय मिल जाता है।

सामान्यतया चरनदास की जनम-तिथि सन् १७०३ ई० ग्रीर मृत्यु-तिथि १७८२ ई० मानी जाती है। हमारे किन ने ७६ वर्ष का पिनत्र एवं निष्कलंक जीवन व्यतीत किया, जिसका एक मात्र लक्ष्य था ग्रन्तस्साधना। चरनदास का ग्राविभाव उस समय हुन्ना जब कि भारतवर्ष में न्त्रीरंगजेब के रूप में मुगल साम्राज्य का दीपक श्रपने समस्त श्रालोक एवं वैभव को प्रकाशित करने के श्रनन्तर विनाश के श्रम्थकार में समाहित होने जा रहा था। सन् १७५६ में शाह श्रालम सिंहासनासीन हुन्ना। चरनदास जी शाह श्रालम के राज्य-काल में ही दिवंगत हुए। उनका महामस्थान उस समय हुन्ना, जब देश में मगल राज्य परार

निःशेष हो चुका था श्रौर उसके स्थान पर बंगाल, बिहार श्रौर उड़ीसा श्रादि प्रान्तों में दीवानी के श्रिधकार श्रंगरेजों के श्रधीन हो गये थे। इस समय ईस्टइंडिया कम्पनी के श्रिधकार दृद्तर होते जा रहे थे श्रौर वारेन हेस्टिग्ज भारतवर्ष के गवर्नर जनरल पद पर श्रासीन था।

चरनदास के जन्म (सन् १७०३ ई०) के समय देश की राजनीतिक परिस्थितियाँ बड़ी विषम थीं। इस समय देश पर औरंगजेव का राज्य था। श्रीरंगजेव की संकीर्ण धार्मिक नीति का इतिहास बड़ा दुखद है। उसकी धार्मिक नीति श्रपने पूर्वजां बाबर, हुमायं, श्रकबर जहांगीर और शाहजहां से नितांत भिन्न थीं! हिन्दुश्रों के प्रति उसके हृदय में कहीं श्रीदार्य, दया श्रथवा संवेदना का स्पर्श भी नहीं हो पाया था। श्रीरंगजेव इस्लाम का बहुत ही कहर श्रनुयायी था। वह कुरान के कथित नियमों के श्रनुसार श्राचरण करता था । इसी कारण उसने राज्यारोहण के पश्चात् राज्य में प्रचलित हिन्दू प्रथाश्रों श्रीर राज्य पदों के लिए हिन्दुश्रों की नियुक्त बन्द कर दी थी । सन् १७०२ ई० में उसने फीज से भी हिन्दुश्रों को हटा दिया था ।

श्रीरंगजेब श्रपने को 'इस्लाम के धार्मिकराज (Islamic-Church-State), का श्रध्यज्ञ मानता था। इस धर्म में धार्मिक सहिष्णुता महान् पाप समभी जाती

े. शाहजहां सुत ग्रौरंगजेबा: चले स्वपंथ कुरान कथा:

परिचयी ले॰ सुथर।दास पृष्ठ १६

नोट: सुथरादास के इस कथन का समर्थन इतिहासकार श्रीराम शर्मा के निम्नलिखित कथन से भी होता है:

He was Muslim King and it seemed to him unreasonable not to govern country according to his interpretations of injunctions of Quran and Traditions....

The Religious Policy of Moughal Emperors by Sri Ram Sharma, page 152.

- The Religious Policy of Moughal Emperors, Page 120.
  - In 1671 an ordinance was issued that the rent collectors.....
    must be Muslims and all Viceroys and Taluqdars were ordered to dismiss their Hindu head clerks.....and accountants and replaced them by Muslims.

History of Aurangzeb by Sir J. N. Sarkar, Vol. III, Ch. XXXIV, Page 277.

Religious Policy of Moughal Emperors, Page 135.

थी । इस्लाम के ग्रन्यायियों के श्रातिरिक्त ग्रन्य धर्मावलिम्बयों को इस प्रकार के राज्य में रहने की त्राज्ञा नहीं थी। परन्तु कठिनाई यह थी कि हिन्दू जाति भारतवर्ष से समल उखाड़ी नहीं जा सकती थी। ब्रातः हिन्द खिराज-गुज़ार की हैसियत से देश में रहते थे। महम्मद साहब की आज्ञानसार ये औरंगजेब ने सन् १६७६ ई० में हिन्दऋों पर जिज्ञया लगाया<sup>3</sup>। जिज्ञया कर लगाये जाने का स्थान-स्थान पर विरोध किया गया पर कोई भी प्रयत्न फलीभूत न हुन्ना। जज़िया से राज्य की न्नाय बढ गई४। दुसरा फल यह हुआ कि अनेक हिन्दु मुसलमान हो गए। श्रीरंगजेब का समकालीन मनुसी लिखता है कि कर देने में ग्रासमर्थ ग्रानेक हिन्द कर वसूल करने वालों के अपमान से बचने के लिए मसलमान हो गए। औरंगजेब असन होता था कि इस वसूलयाची से हिन्दू मुसलमान हो जाने के लिए विवश हो जायँगे"। श्रौरंग जेब में मन्दिरों को नष्ट करने की प्रक्रति बहत पहले से थी। गुजरात के गवर्नर के पद से उसने अनेक भव्य मन्दिरों को नष्ट करवा दिया था। सम्राट् होने पर फ़रवरी २८, सन् १६५६ ई० में उसने नवीन मन्दिरों के निर्माण को रोकने के लिए एक आज्ञा-पत्र प्रकाशित किया। ह अप्रैल सन् १६६६

History of Aurangzeb by Sir J. N. Sarkar, Vol. III, Chapter

XXXIV, Page 271. सुथरादास ग्रीरंगजेब के समकालीन थे। उन्होंने परिचयी में जज़िया लगाये जाने का उल्लेख निम्नलिखित शब्दों में किया है:--

काज़ी मुल्ला की करै बड़ाई, हिन्दू को जज़िया लगवाई। हिन्द्र डांड देय सब कोई, बरस दिनन में जैसा होई।

परिचयी, प्रषठ १६.

The Fall of Moughal Empire by Sidney J. Owne, p. 76? The History of Aurangzeb by Sir J. N. Sarkar, Vol. III Chapter XXXIV, p. 274.

History of Aurangzeb, Vol. III, p. 275 The Religious Policy of Moughal Emperors, p. 136.

<sup>9</sup> History of Aurangzeb by Sir J. N. Sarkar, Vol. III, Chapter XXXIV, Page 227.

<sup>3 &</sup>quot;Fight those who do not profess the true faith, till they pay Jaziya with the hand in humility" Ouran IX. 20.

<sup>3</sup> The passionate animosity excited by tax was displaced in various ways and on various different scenes...

<sup>&</sup>quot; Many Hindus who were unable to pay turned Muhammadan to obtain relief from insults of collectors.....Aurangzeb rejoices that by such exaction these Hindus will be forced to embrace the Mohammadan faith.

हैं० के एक आजापत्र द्वारा समस्त साम्राज्य के मन्दिरों को नष्ट कर देने की आजा भेजी । सन् १६६६ ई० के अगस्त मास में विश्वनाथ जी का सुप्रसिद्ध मन्दिर नष्ट कर दिया गया । विश्वनाथ जी के इस सुविशाल मन्दिर के नष्ट किए जाने का उल्लेख सुथरादास ने अपने अन्थ 'परिचयी' में किया है । औरंगजेब के समकालीन, हिन्दी के गौरव किव भूषण ने भी अपनी पुस्तक 'शिवाबावनी' में विश्वनाथ जी के मन्दिर के नष्ट होने का उल्लेख किया है । इसी समय काशी के अन्य सभी मन्दिर नष्ट कर दिये गए, जिनमें गोपीनाथ का मन्दिर भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसके पश्चात औरंगज़ेब ने मथुरा और गोकुल के मन्दिरों की और ध्यान दिया। सर्वप्रथम उसने मथुरा के केशवराय जी के मन्दिर की नष्ट किया, जिसके निर्माण में राव वीर सिंह ने ३३ लाख रुपए का व्यय किया था। धिश्वा के मन्दिरों के ध्वंस का उल्लेख सुथरादास ने भी किया है। इससे प्रकट होता है कि मथुरा के मन्दिरों के ध्वंस होने का तत्कालीन जनता पर बड़ा प्रभाव

श्रीर क्या गिनाऊँ नाम गिनती में श्रव की। दिन में डरन लागे चारो वर्ण वाही समै,

सिवा जी न होतो तो सुनति होति सब की।

भूषणप्रन्थावली, शिवाबावनी, पृष्ट ४६-५५० ( प्रकाशक—साहित्य सम्मेलन, प्रयाग )

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> The Religious Policy of Moughal Emperors, p. 136

R The Religious Policy of Moughal Emperors, p. 141

अकाशी विश्वनाथ विस्तारा । कला न देखा सभी उजारा ॥ परिचयी, पृष्ट १५

र्षे कुंभकन्न त्र्रमुर त्रौतारी त्र्यवरंगजेब कीन्ही कल्ल मथुरा दोहाई फेरि रब की। खोदि डारे देवी देव देवल त्र्यनेक सोई, पेखी निज पारान ते छूटी माल सब की। भूषन भनत भाग्यो कासीपति विश्वनाथ,

The Religious Policy of Moughal Emperors, p. 141

The Religious Policy of Moughal Emperors, p. 141

तब बहुरो मथुरा चिल श्रावो, पालंड देख सब मंदिल ढायो ।
 परिचयी, पृष्ठ १७

पड़ा था। गोकुल के मन्दिरों पर भी श्रीरंगजे ब की शनिदृष्टि पड़ी। अधरादास ने गोकुल के मन्दिरों के उजाड़े जाने का हाल 'परिचयी' में लिखा है। आस्वामी हिरिराय जी ने भी गोकुल तथा मधुरा के मंदिरों के प्रति श्रीरंगजेब के प्रकीप का श्रपने प्रनथ 'श्री गोवर्द्ध'न नाथ जी की प्राकट्य वार्ता' में सविस्तार वर्णन किया है।

The Religious Policy of Moughal Emperors, p. 142

दारिका नाथ में तुरुक पठायो, रगाछोर को स्थानें ढायो। बद्री नाथ गोकुलै उजारा, जगन्नाथ को कियो विकारा। परिचयी, पृष्ठ १७

- नोट: (१) द्वारिका नाथ से सुथरादास का अभिप्राय है द्वारिकेश जी का मंदिर।
  - (२) रगछोर जी तथा जगन्नाथ के मंदिरों का उल्लेख श्रागे होगा।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> The priests of the temple of Govardhan founded by the Balbhacharya sought safety in flight. The idols were removed and the priests softly stole out in night. Imperial territories offered no place of safe asylum either to God or his votaries. After the adventurous journey they at last reached Jodhpur. Maharaj Jaswant Singh was away on imperial errands. His subordinates in the State did not feel strong enough to house the God who might have soon excited the wrath of the Moughal Emperor...the head of the priesthood in charge of the temple, sent...to Maharaja Raj Singh to beg for a place to enable to serve his religion in peace. The Sasodia prince extended his welcome...the party...decided to house the God in Sihar and with due religious ceremony the God was installed on the 10 March, 1672...Sihar...named after the God, is known as Nathadwara.....At Kankroli (in Udaipur from State) and another.....idol of Krishna similarly brought down from Brindaban had been housed a little earlier.

<sup>3.</sup> तब वा देशाधिपति ने एक दिन एक हलकारा श्री द्वार पठायों सो वा हलकारा ने त्राय के श्री विडलराय जी के पुत्र श्री गोविन्द जी हते तिन सो कही त्रीर टीकैत तो...हते सो श्री जी के यहां ऋधिकार करत ताते हलकारा ने उन सों कही देशाधिपति ने कही है जो श्री गोकुल के फकीरों से कहो जो हमको कछू करामात दिखात्रों नहीं तो हमारे देश में ते उठ जास्रो तब गोविन्द जी श्री जी सों पूछे जो देशाधिपति ने करामात मांगी है या मारग में तो आप की कुपा ही

श्रीरंग जेब द्वारा नष्ट किए गए मंदिरों की संख्या बहुत श्रिधिक थी, जिसका पूरा विवरण श्राज किसी इतिहास में उपलब्ध नहीं होता है। तत्कालीन लेखकों की रचनाश्रों में इस सम्बन्ध में उल्लेख मिल जाते हैं। 'परिचयी' में परशुराम तथा नगरकोट के मन्दिरों के नष्ट किये जाने का वर्णन मिलता है। श्रीरंग जेब की दमनकारी नीति की प्रतिक्रिया सिक्खों में विशेष रूप से दृष्टिगत होती है। युष्ठ तेग बहादुर को बन्दी बना कर प्राण दंड देना उसकी धार्मिक संकीर्णता का एक ज्वलन्त उदाहरण है। अधुरादास ने भी श्रपनी 'परिचयी' में गुरु तेग बहादुर के बध का वर्णन किया है। अउनके शब्दों में वेद पुराण का पटन-पाटन सभी

करामात है जो ब्राज्ञा ब्राप करो तो हम वाको करामात दिखावें...श्री गिरिधार जी के ब्रीर गोवर्धन के ब्राह्मणन सों तथा गोखान से ब्रसमंजस पड़्यो...श्री जी रथ में ब्राय के विराजे ब्रसोज सुदी १५ शुक्रवार संवत् १७२६ के पाछिली प्रहर... ... ब्रीर दो जल घटिया श्री जी के सेवक जल भरने सो जा विरियां देशाधिपति को इस्ता मंदिर ढायवेको ब्रायते ता समय वाके संग २०० ग्लेच्छ हवे... डेढ महिना ताई मंदिर ढायवेको ब्रायते ता समय वाके संग २०० ग्लेच्छ हवे... डेढ महिना ताई मंदिर ढायवे न दियो फिर दुसरो इस्ता १७ सतरे बिरियां ५००,७०० ग्लेच्छ लैकें ब्रायो परन्तु उन दोऊ भाइन ने सब को मार डारे तब देशाधिपति ने वजीर को हुकुम दीनो सो बहुत म्लेच्छ संग लैकें वजीर चढ़्यो......श्रीनाथजी जब श्री गिरिराज सों ब्रागरे में पधारे तब पाछिली रात्रि घड़ी ६ रही हती...... जब बादशाह देवतान पै करामात मांगतों सो जब न मिली करामात तब वह मूला ब्राप जाय के देवतान को खंडित करतो पांच सौ म्लेच्छ वाके संग रहते......ता दिन श्री जी को रथ चंबल के पार उतार्यो...... ब्रीर दंडोत घाट ते श्री श्री गोवर्धन श्री कोटा बूंदी पधारे..... श्री गोवर्धन नाथ जी पाकट्य वार्ता, पृष्ठ ४४. ६०

भ नगर कोट की कला विचारी, कला न देखी मढ़ी उजारी। बहुत विकट मन माहि विचारा, परसुराम को देवल उजारा। परिचयी, पृष्ठ १८

<sup>(</sup>i) History of Aurangzeb by Sir J. N. Sarkar, Vol. III, Chapter XXXV, pp. 301-302

<sup>(</sup>ii) Aurangzeb & His Times by Zahiruddin Faruqi pr. 247-259

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> The Religious Policy of Moughal Emperors, p. 166, एवं 'भक्तमाल', पृष्ठ १७

<sup>🗸 ----</sup> के सिध्यन को पूँछा, गुरु का धरम न तुमही सूमा।

राजाज्ञा से निषिद्ध कर दिया गया था। ब्राह्मणों की पूजा ग्रौर कर्मकांड भी छूट गया था।

श्रीरंगजेव की मृत्यु के श्रानन्तर सिंहासन के हेतु चिरकाल तक उसके पुत्रां में गृह-कलह हुस्रा। र श्चन्ततोगत्वा बहादुरशाह ने श्चपने पराक्रम श्रीर शौर्य से हिन्द्स्तान का सिंहासन प्राप्त किया। इसके राज्यकाल में सिक्खों के बाथ प्रायः पांच वर्षों तक युद्ध होते रहे । 3 तदनन्तर बहादुरशाह को प्रायः दो-तीन बार राजपूतों से संघर्ष एवं युद्ध करना पड़ा। ४ सन् १७१२ ई० में बहादुरशाह की मृत्यु हो गई। वहादुरशाह का जीवन संवर्ष-प्रधान श्रीर राजनीतिक श्राँ धियों का सामना करने में व्यतीत हुत्रा। बहादुरशाह के श्रवसान काल में चरनदास की अवस्था प्रायः ६ वर्ष की थी। बहादुरशाह की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों में प्रायः सात वर्ष तक राज्य सिंहासन के लिए संघर्ष श्रीर युद्ध हुए । २६ मार्च सन् १७१२ को जहाँदार सिंहासन पर बैठा । जहाँदार को बन्दी बनाकर १६ जनवरी १७१३ को फर्इखसियर गद्दी पर बैठा । जहाँदार का राज्यकाल राजनीतिक दृष्टिकोण से उपेच्चणीय है; परन्तु फर्रुखसियर का राज्य-काल राजनीतिक उथल-पुथल के कारण महत्वपूर्ण है। स्रमानुषिक दङ्ग से फर्स्लिसियर का बव ( २८ अप्रैल १७१६ को ) उस युग की हीन और पृणित राजनीति का परिचायक है। फर्रुखिधयर का राज्यकाल केवल छः वर्षी तक सीमित रहा। परन्तु इसी सीमित अवधि के अन्तर्गत मरहठों , सिक्खों अऔर सय्यदों के कारण देश की राजनीति निरन्तर च्लब्घ बनी रही। फर्रुखसियर

डरे सरीर छोड्यो हरिराई, तेग बहादुर प्रकटे स्राई। बादशाह तेहि पकड़ स्रहकारा, कला न देखा करदन मारा।

-परिचयी, पृष्ठ १७

काल रूप पातसाह हो बैठा, पूजन भाव छूटो घर बैठा। वेद पुरान मना करवावें, ब्राह्मण पूजा करन न पार्वे। जहं लग स्वांगी स्वांग बनावें, पातसाह सब सुरति मिटावे।

-परिचयी, पृष्ठ १६

The later Moughalas, William Irvin, page 1, 71.

³· वही, पृष्ठ ७३,११५

४ वहीं, पृष्ठ ६६

<sup>&</sup>lt;sup>५</sup>° वही, पृष्ठ ३८६,३६४

६. वही, पृष्ठ ३८२

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> वही, पृष्ठ ३०७

८ वही, पृष्ठ ३२७,३४३

८ ] चरनदास

एक कमजोर शासक था, अतः अपने राज्यकाल में न तो वह स्वतः सुखी रह सका और न जनता को ही सुखी बना सका। सच तो यह है कि किसी शासक की सफलता का मूल्यांकन करने के लिए ६ वर्ष का शासन-काल बहुत कम है। फर्फलसियर के अनन्तर मुहम्मदशाह का राज्यकाल विशेष महत्त्वपूर्ण है। मुहम्मदशाह का राज्यकाल विशेष महत्त्वपूर्ण है। मुहम्मदशाह का राज्य-तिलक २८ सितम्बर १७१६ को हुआ। सर जार्ज अियर्सन द्वारों वर्णित चरनदास के युग की राजनीतिक परिस्थितियों का प्रस्तुत विवरण उल्लेखनीय है:—

'Bahadur Shah died in 1712, and after seven years of interreceive strife, Muhammad Shah came to the throne. During his weak reign, Haiderabad revolted and Oudh became practically independent. In 1739 India suffered the horror of Nadir Shah's invasion. In 1743 the Marathas conquered Malwa, and in 1751, Orrisa and Bengal became tributary to them. In 1747, 1751, 1756, 1757 occured the four invasions of Ahmad Shah Durranie, and by the second he won the Punjab, in the third he sacked Delhi and in the fourth the Marathas were defeated by him at Panipat in 1761. From this time the Mughal Empire ceased to exist in name.....

इन पंक्तियों में मुहम्मदशाह के राज्यकाल का बड़े ही संज्ञित रूप से उल्लेख किया गया है। मुहम्मदशाह के राज्यकाल में जनता की दुर्दशा का विवरण बड़ा मार्मिक है। नादिरशाह के प्रत्यागमन के समय देश की जनता की गरीबी, मुखमरी, श्रवमानना श्रोर विनाश का वर्णन बड़ा विस्तृत है। नादिरशाह के श्राक्रमण के समय चरनदास की श्रवस्था ३६ वर्ष की थी। सन् १७४७, १७५१, १७५६ एवं सन् १७५७ में श्रवमदशाह दुर्रानी के विनाशकारी श्राक्रमणों ने सामाजिक एवं धार्मिक जीवन को श्रोर भी विषाक्त बना दिया था। सन् १७४८ से १७५६ तक दिल्ली के सिंहासन पर श्रवमदशाह का राज्य रहा, तदनन्तर श्रालमगीर द्वितीय ने पांच वर्ष तक राज्य किया। सन् १७५६ से शाहश्रालम का राज्यकाल प्रारम्भ होता है। शाहश्रालम के राज्यकाल में श्रव्दालियों का युद्ध श्रोर पानीपत की लड़ाई विशेष उल्लेखनीय है। क्रमशः श्रंग्रेजों का राज्य हट एवं सुव्यवस्थित होता गया। ईस्ट इंडिया कम्पनी के श्रिषकार हट्ता प्राप्त करते गए। सन् १७७४ से

<sup>9.</sup> Encyclopedia of Religion and Ethics by J. Hastings, Vol. 3, P. 365

<sup>3.</sup> The Later Moghals, Chapter XIII

१७८५ तक लार्ड हेस्टिंग्ज ने गवर्नर जनरल के पद से कम्पनी की नीति को कार्यान्वित किया।

धार्मिक परिस्थिति—चरनदास से पूर्व भारतवर्ष की राजनीतिक परिस्थित का विवेचन हो चुका है। इन विगत पृथ्ठों को देखने से प्रकट हो जाता है कि सन् १२०० से १७५० ई० तक देश की दशा कितनी विषम बनी रही। इस समय के अन्तर्गत भारतीय-संस्कृति एवं हिन्दू-धर्म पर सहस्त्रों धातक आक्रमण हुए। हिन्दू-धर्म को विनष्ट कर देने के लिए कोई भी प्रयत्न अवशेष न रहा। साम, दाम, दंड और भेद सभी उपायों से आधात पर ब्राघात होते जा रहे थे। हिन्दुश्रों के श्रस्तित्व पर प्रश्नवाचक चिह्न लग गया था। हिन्दु श्रों की इस गंभीर, शोचनीय श्रौर नित्य परिवर्तनशील दशा में हिन्दन्त्रों का धर्म संकट में पड़ चुका था। 'निर्वल के बल राम' भारतीय जनता के हृदय एवं मस्तिष्क से विलग हो चले थे। भारतीय जनता का हृदय त्रौर विश्वास मूर्तिपूजा से डिग चुका था। देश की राजनीतिक परिस्थिति इस बात की द्योतक थी कि मूर्ति उपासक कितने निर्वल, ग्रशक्त तथा संकट में थे श्रीर इसके विरुद्ध मूर्ति-मंजक कितने शक्ति-सम्पन्न एवं ऐश्वर्यवान थे। हिन्द-जाति जीवन के प्रत्येक चेत्र में निराशा का अनुभव कर रही थी। गजनवी, ग़ोरी, ग़लाम, खिलजी, तुग़लक, लोदी श्रीर मुगल सभी तो मूर्ति-मंजक के रूप में भारतीय जनता के समज्ञ प्रकट हुए। इन सभी मृति-मंजकों को सुख एवं ऐश्वर्य के पालने में भूलते हुए देखकर हिन्दुत्रों का मूर्ति पूजा से विश्वास उठ रहा था। वे मूर्ति उपासना की निःसारता भलीभांति समक चुके थे। देश की इस विषम परिस्थिति में एक ऐसे धार्मिक ब्रान्दोलन की ब्रावश्यकता प्रतीत हो रही थी, जो देश के निवासियों को श्रंधकार में प्रकाश, निराशा में श्राशा की ज्योति दिखा सके। इस स्रावश्यकता की पूर्ति वैष्णव स्रांदोलन के द्वारा पहले बहुत कुछ स्रंशों में पूर्ण हो चुकी थी। इस ग्रान्दोलन में ब्रह्म के लोक-रच्चक, लोक-पालक स्वरूप की विष्णा के रूप में प्रतिष्ठा करके उनकी सरल भक्ति का मार्ग निराश हृदयों को प्रदर्शित किया गया था। इस वैष्णव ग्रान्दोलन ही की प्रेरणा एवं प्रयत्न से निराश हिन्दुन्नीं में एक बार पुनः धार्मिक जारति समुत्पन्न हो गयी थी। समय-समय पर इस श्रांदोलन में उपास्य देवों के स्वरूप में भी परिवर्तन होता रहा। फिर भी इसके मूल में एक भावना बराबर बनी रही ऋौर वह भावना भी परब्रह्म के सर्वव्यापी एवं श्चन्तर्यामी स्वरूप की।

रामानन्द ने लोक-रज्ञक राम की प्रतिष्ठा की। रामानन्द की इस राममिक के महान् स्त्रोत से दो धाराएँ फूट निकली। प्रथम धारा थी राम के सगुण रूप की। इस धारा में नामादास एवं तुलसीदास आदि प्रतिभावन व्यक्ति हुए और द्वितीय धारा में राम के निर्णुण रूप की उपासना हुई, जिसके प्रचारक नामदेव, कबीर, दादू, नानक, मलूक, दिरंग तथा चरनदास ब्रादि संत हुए। इन सन्तों ने ब्रापने सम्प्रदाय में योग की क्रियात्रों को भी स्थान दिया पर सामान्य जनता ने इनके सरल उपदेशों को प्रहण किया। इन संतों ने उपासना के लिए निर्णुण ब्रह्म का ब्राश्रय प्रहण किया ब्रौर इस भावना ने जातीय, सांस्कृतिक एवं धार्मिक मतभेद के लिए श्रवशेष श्रवसर भी समाप्त कर दिए।

चरनदास के युग में हिन्दू-धर्म में वाह्य प्रभावों के त्रातिरिक्त त्रानेक दोष भी व्याप्त हो गये थे। वाह्याडम्बरों ने धर्म के पिवत्र रूप को त्राच्छादित कर लिया था। जनता धर्म के सत, सरल त्रार सहज रूप को भूल गई थी त्रार वाह्याडम्बरों एवं वाह्याचारों को ही मुक्ति का साधन मानने लगी थी। रहस्थ एवं साधु सभी माला, तिलक ग्रहण करके सत्य की खोज में यत्र-तत्र भ्रमित हो रहे थे। दम्म एवं पाखंडों के त्राधार पर जनता त्रापनी तृष्णा के साधन संग्रहित कर रही थी। राजा, प्रजा, योगी, तपस्वी सभी इसी प्रकार कुबुद्धि से त्राभिशन्त माया के त्रावरण में त्राज्ञान का प्रसार कर रहे थे। ये साधु एवं सन्यासी सत्य की खोज छोड़ कर इन्द्रियों क्रीर मन के चेरे बन रहे थे। वे प्रीति की रीति से त्रानभिज्ञ, क्रिया-कर्म

भाला तिलक बनाय पूर्व श्रम्म पच्छिम दौरा। नाभि कंवल कस्तूरि हिरन जंगल भो बौरा॥ चांद सूर्य्य थिर नहीं नहीं थिर पवन न पानी। तिरदेवा थिर नहीं नहीं थिर माया रानी॥ चरनदास लख दृष्टि भर एक शब्द भरपूर है। निरखि परखि ले निकट ही कहन सुनन कूं दूर है॥

साधो चलो तुम संभारी जग होरी मिच रहि भारी।।
टंभ पखंड गहे कर में डफ हूबड हूबड की तारी।
त्रेंगुन तार तंबूरा साजे आसा तृस्ना गित धारी।।
पाप पुन्य दोंड ले पिचुकारी छोड़त हैं बारी बारी।
सनमुख हैं करि जो नर खेलो ताके चोट लगी कारी।।
लोभ मोह अभिमानी भरी ले मावा गागरि डारी।
राजा परजा जोगी तपसी भीज रहे संसारी।।
जड़ चेतन दोंऊ रूप संवारे एक कनक दूजी नारी।
पांच पचीस लिये संग अवला हंसि हंसि मिल गावत गारी।।
चतुरा फगुवा दे दे छूटै मूरख को लागी प्यारी।

एवं माया के बन्धनों से जकड़े हुए पथ भ्रष्ट हो गए थे। जग की रीति श्रौर लोक की मर्यादा के विरुद्ध श्राचरण करते फिर रहे थे। सुरित-निरित के लोक-सुखदायी रूप को विसार कर वे ब्रह्म से मिलन का उपाय निःसार वस्तुश्रों में खोजते फिर रहे थे। स्वतः सत्य के श्रालोक पूर्ण रूप से श्रपरिचित होते हुए भी श्रपने उपदेशों से दूसरों के लिए मुक्ति श्रौर भिक्त का मार्ग प्रदर्शित कर रहे थे। तपसी श्रौर यती पथ-भ्रष्ट हो गए थे। वे धूनी रमाने, मभूति लगाने, जटा धारण करने श्रथवा मूड़ मुझाने को ही धर्म समम्भने लगे थे। वट में विराजमान मूर्ति को देखनेका प्रयत्न कोई नहीं कर रहा था, जिससे चतुर्दिक कल्याणकारी प्रकाश का प्रसार हो पाता। वहुत से तपसी चारों श्रोर श्रिम जलाकर श्रपनी काया को कष्ट देने को ही धर्म का वास्तविक रूप मान रहे थे। पंडित धर्म के प्राचीन ग्रन्थ वेद-शास्त्रादि के श्रध्यन को ही मुक्ति का मार्ग मान रहे थे। कुछ जटा को बढ़ाने, कुछ मृंड मुंडाने, कुछ प्राणायाम का ऊपरी दिखावा करने में ही ब्रह्म की प्राप्ति का मार्ग खोज रहे थे। परन्तु ये सभी कायर (कायर इसलिए कि शरीरस्थ मन से सर्वथा पराजित थे) साधना के मार्ग में श्रमसर होने में श्रमफल थे। उसी मन में कामना

चुंडित

जटा

धारि ।

बहुतक

भुरति निरित की गम निह सजनी जहां मिलन को लटके। भूलो जगत बकत कछु श्रौरै वैद पुरानन ठठके॥ प्रीति रीति को सार न जाने डोलत भटके भटके। किरिया कर्म भर्म उरके रे ये माया के क्मटके॥ ज्ञान ध्यान दोउ पहुँचत नाही राम रहीमा फटके। जगकुल रीति लोक मर्यादा मानत नाही हटके॥ चरनदास सुखदेव दया सूं त्रैगुन तिज के सटके।

न ऊरध बाहु न ऋंग भभूति। न धूनी लगाय जटा सिर धारू॥ न मूड मुड़ाय फिलँ बन ही बन। बर्त नही तन गारू॥ उलटि लखो घट में प्रतिबम्ब सो । ज्ञान चहुँ दिस चरनदास कहै मन ही मन में। श्रव तही तही करि तोहि पुकारूं॥ तपसी बहुतक कच्ट साध । बहुतक पंडित पोथी लाद ॥

श्रौर प्राप्ति की भावना रखकर साधना कर रहे थे। निष्काम भक्ति कोई नहीं कर रहा था। ऐसे व्यक्तियों को देख चरनदास ने निष्काम-भक्ति श्रौर उपासना का उपदेश दिया। यहस्थाश्रम के उत्तरदायित्व को छोड़कर साधु, यती हो जाना ही धर्म का श्रावश्यक श्रंग माना जा रहा था। जब साधना श्रन्तस की वस्तु है, तब जैसे घर में वैसे ही जंगल में, जैसे गाईस्थ्य वैसे सन्यस्त। नाम सुमिरन श्रावश्यक है, न कि स्थान परिवर्तन। संसार-सागर में कमल के पत्र के सामान रहना चाहिए।

यह तो हुआ संसार को त्यागकर संसार की माया में संलग्न रहने वाले साधु, संत, यती तथा मुंडियों की दशा। परन्तु गृहस्थ और सांसारिक इनसे किसी प्रकार अच्छे नहीं थे। वे भी वाह्याचारों में संलग्न थे। जग के माया मोह में वे इतना अधिक संलग्न थे कि उन्हें नाम जप के लिए भी समय नहीं मिल पाता था। भौतिकता उनके जीवन के प्रत्येक च्लेत्र में व्यापक प्रभाव स्थापित किए हुए थी। जैसे कूकुर कौर के लिए द्वार-द्वार भटकता फिरता है, उसी प्रकार संसारिक

चहुँ स्रोर पावक जारि जारि॥ राखि। मंडित बहुतक पूजा बहुतक भक्तन पिछली साखि॥ बहुतक जोगी पवन जीति । मिल बे की हरि करें रीति॥ थाके माहिं। कायर बाट इक आगे चले जाहि॥ कछ

बिना कामना करूं चाकरी आठों पहरे नेरो। मनसब भक्ति कुपा करि दीजै यही मोहि बहुतेरो॥

कीजिये सकल कामना तपस्या ता कूं फल मत चाहियो, तजो दोष श्रह राग॥ सिंद जो पै मिलैं नेक न कीजी नेह। हिरदे परमात्मा त्यागे रहियो धरि जेती जग की वस्तु है तामे चित्त न लाय। ् सावधान रहियो सदा, दियो तोहिं समुकाय ॥

कै घर में के बाहरे, जो चित आवे नाम। दोनों होयं बराबरी के जंगल के प्राम॥ जग माही ऐसे रहो ज्यो अम्बुज सर मौहि। रहे नीर के आसरे पै जल छूवत नाहि॥

कनक श्रीर कामिनी के हेतु दर-दर पर भटकते फिरते थे। राजनीतिक विषम-ताश्रों श्रीर सामाजिक हास के साथ ही मानव-समाज का चिरित्र श्राधःपतित हो गया था। ग्रहस्थ पर-स्त्री में श्रनुरक्त हो रहे थे। चारित्रिक श्राधःपतन चरम-सीमा पर देखकर चरनदास ने उन्हें कामागिन से दूर रहने के लिए चेतावनी दी। भूत, भवानी की उपासना के द्वारा श्रापने कच्टों का उपशमन करना उस युग की विशेषता थी। श्राध-विश्वास लोकप्रिय हो रहे थे। मूर्ति-पूजा, मृत-पूजा श्रीर मजारों की पूजा करने की प्रथा श्रत्यन्त प्रचलित थी। जनता की श्रास्था ज्योतिष तथा वेदादि प्रन्थों के प्रति बढ़ती जा रही थी। टोना, टोटका, जादू, मंत्र, तन्त्रादि को ही जनता साधना का सचा रूप समक्तने लगी थी। गुरु-प्रदत्त भक्ति श्रीर गुरु मंत्रादि से विश्वास हट गया था। लोग श्रज्ञान के कारण श्रासर वस्तश्रों में भ्रमते फिरते

शुले सब कनक कामिनी रूप। सुर असुर अरह जच्छ गंधर्व, इन्द्र आदिक भूप। रावन से अति बली मारे, मौत जिन बस कीन। पसु नरन कीको चलावै, ये तौ अति आधीन। रूप रस में दे धत्रा, मोह फासी डार। तप की पूंजी छनि के कियो, सुंगी रिषि कुंख्वार।।

श्ररे नर पर नारी मत तक रे। जिन जिन श्रोर तको डायन की, बहु तन कूंगई भखरे॥ दूध श्राक को पात कटैया, काल श्रिगन की जानो। सिंह मुछारे विष कारे को, ऐसे ताहि पिछानो॥ खानि नरक की श्रिति दुखदाई, चौरासी भरमावै। जनम जनम कूंदाग लगावै, हिर गुरु तुरत छुटावै॥

अप्रातम ज्ञान बिना नहिं मुक्त। वेद मेद करि देखा जोय॥ जल पातन अरु भूत भवानी। पूर्ज पूजि भरमा सब कोय॥

वैदिक को भेद ठानै ज्योतिष विचार जानै। काहू की कही नाहि मानै करै मन भावै॥ भूत टोना जादू से वै प्रभु को न नाम लेवै। गुरु भक्ती में न चित देवै गुन नाही गावै॥

थे श्रीर श्रज्ञानियों तथा ढोंगियों का समाज पर बोलबाला फैल रहा था। श्रुपने युग की ऐसी जनता से चरनदास जी ने कहा कि "श्रारे मूखों ! भूतों की सेवा में क्यों जन्म नष्ट कर रहे हो। बड़ी किंठनाई से तो यह नर-जन्म श्रीर शरीर मिला है, उसे भी तुम वृथा विनष्ट कर रहे हो। भूठी श्राशाश्रों के सहारे तुम्हारा जीवन कितने दिन चलता रहेगा। जान बूक्त कर श्रज्ञानी बनना उपयुक्त भी तो नहीं है। " चरनदास जी के युग में जनता तीर्थ, वत, गंगा-स्नान, वहु-देवों-पासना से संलग्न थी। सभी लोग पंचतत्व के उपासक होते जा रहे थे। कोई मिट्टी की प्रतिमा की उपासना कर रहा था, कोई श्रिम-होत्री था, कोई सूर्योपासक था तो कोई श्रकाश का उपासक था। इस प्रकार जितने व्यक्ति थे, उतने ही

- श्र रे नर क्या भूतन की सेवा ।

  हिंदि न श्रावै मुख निंह बोलै ना लेवा ना देवा ॥

  जेहि कारन घो जोति जलावै, बहु पकवान बनावै ।

  सो खर्चे त् श्रिषिक चाव स्, वह सपने निंह खावै ॥

  राति जगावैं, भोपा गावैं, भूठै मृंड हिलावै ।

  कुटुम्ब सहित तोहि पैर पडावै मिथ्या वचन सुनावै ॥

  तोहि भरोसे जनम गंवावै जीवत मरत न साथा ।

  बड़ भागन नर देही पाई खोवै श्रपने हाथा ॥
  - अर्थल सजनी है तेरो पिया तेरे पास। अरी बौरी इत उत भटकी क्यों फिरै जी॥ स्थि सजनी है सुरित निरित किर देख। अरी बौरी अपने महल रंग निर्मिये जी।
  - ४ हमारे चरन कंवल को ध्यान।
    मुख्य जगत भरमता डोलै चाहत जल श्रस्नान॥
    सब तीरथ वाही सं प्रकटे गंगा श्रादिक जान॥
  - सब जग पांच तत्व को उपाधी। तुरियातीत सबन संन्यारा श्रविनासी निर्वासी॥ कोई पूजे देवल मूरत सो पृथ्वी तत जानो। कोई न्हावै पूजे तीरथ सो जल को तत मानो॥ श्रिमि होत्र श्रक सूरज पूजा सो पावक तत देखा। पवन खैच कुंमक को राखे वायु तत्त को लेखा॥

भाई भरमत फिरै लाई जल ऋौर पाइन सेइ।
बात नहीं बुकै कोई तिन को वह ध्यावै।।

सम्प्रदाय होते जा रहे थे। श्रपने युग की धार्मिक परिस्थितियों का चित्रण चरनदास जी ने बड़ी सुन्दरता के साथ निम्नलिखित पद्य में किया है। इन पंक्तियों को श्रविकल रूप से यहां उद्धृत कर देना श्रसंगत न होगा।

> सब जग भर्म भुलाना ऐसे। ऊंट कि पूंछ से ऊंट बध्यो ज्यों, भेड़ चाल है जैसे ॥ खर का सोर सूं कुकर की देखा देखी चाली। तैसे कलुत्रा जाहिर भैरों सेंह मसानी काली॥ गांव भूमिया हितकरि धावै जाय बटोही दौरे। सहो सरवर इष्ट धरत है लोग लोगाई बौर॥ राखं भाव स्वान गर्दभ को, उनको लाय जिमावै। ठेठ चमारन को सिर नावें, ऊंची जाति कहावै॥ द्ध पूत पाथर से मांगै जाके मुख नहि नासा। लपसी पपड़ी ढेर करत है वह नहि खावै मासा ॥ वाके आगे बकरा मांरैं, ताहि न हत्या जाने। लै लोइ माथे सों लावै, ऐसे मृद् अयाने॥ कहै कि हमरे बालक जावै, बड़ी श्रयुर्बल दीजै। उनके आगे बिनती करते, अंसुवन हिरदा भीजै॥ भोये भटरे के पग लागें, साधु संत की निन्दा। चेतन को तजि पाइन पूजै, ऐसा यह जग अंधा।। सत संगति की त्रोर न भांके, भक्ति करत सकुचावै। चरनदास सुकदेव कहत है, क्यों न नरक को जावें॥

इस प्रकार का स्थिति में धर्म विनाशप्राय था। कोई भी धर्म के सत् स्वरूप को पहचानने के लिए उत्सुक नहीं था। चरनदास जी ने चेताविनयों के द्वारा अपने युग की जनता को प्रबोधित करने का प्रयत्न किया। उन्होंने मूर्ति-पूजा, श्रंध-विश्वास, भेष-धारण, वाह्याडम्बर, तीर्थयात्रा, गंगास्नान, टोना-टोटका आदि की स्पष्ट एवं कटु शब्दों में आलोचना की। उन्होंने यह दिखाने का प्रयत्न किया कि ब्रह्म के लिए हमें यत्र-तत्र भटकने की आवश्यकता नहीं है, वह तो हमारे घट में ही विद्यमान है। चाधना सर्वत्र हो सकती है। वे अभागे हैं, जो

कोई तत्व श्रकास को पूजै ताको ब्रह्म बतावै। जो सबके देखन में श्रावै सो क्यों श्रलख कहावै।। परम तत्व पांचौ से श्रागे गुरु सुकदेव बखाने। घट में खेलि ले मन खेला।

घर का परित्याग करके बाहर शान्ति खोज के लिए जाते हैं, परन्तु वहां भी उन्हें वह प्राप्त नहीं होती है। चरनदास जी ने गुमराहों को भ्रमपूर्ण मार्ग छोड़कर निगुर्ण छैला के से नेह लगाने का उपदेश दिया और उन्हें सत्पथ पर लाने का प्रयत्न किया।

सामाजिक परिस्थिति—राजनीति, धर्म एवं समाज का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। इनमें से एक के पतनशील होने पर दूसरा भी ह्वासोन्मुख हो जाता है। देश की राजनीतिक परिस्थितियों के साथ ही समाज के अन्तर्गत भी महान ,परिवर्तन

सकल पदारथ घट ही मांही हिर सूं होय जो मेला ॥ घट के देवल घट में जाती घट में तीरथ सारे॥ बेगहि स्राव उलट घट माहीं बीते परबी न्हारे॥

- जो नर इतके भये न उतके॥ उत को प्रेम मक्ति नहीं उपजी। इत नहिं नारी सतं के॥ घर सं निकसि कहा उन कीन्हा। घर घर भिच्छा मांगी॥ बाना सिंह चाल भेड़न की। साध भये ऋकि स्वांगी॥ तन मुडा पै मन नहि मुडा। श्रनहद चित्त न दीन्हा।। इन्द्री स्वाद मिले विषयन सं। बक बक बक कीन्हों।। माला कर में सुरति न हरि में। यह सुमिरन कहु कैसा॥ बाहर भेख धारि के बैठे। त्रं तर पैसा पैसा ॥
- <sup>2</sup> गुमराक्रो छोड़ दिवाने मूरख बावरे। क्रित दुरलभ नर देह भया गुरु देवसान क्राव रे॥ जग जीवन है निस को सुनो क्रपनो हवा कौन बताव रे॥
- डक निर्मुन छैला सूं िक नेह लगाय री। जाकी अर्जर अप्रमर है देस, महल बेगमपुर री।। जह सदा सोहागिन होय पिया सूं मिलि रहु री। जह स्रावा गमन न होय मुक्ति तेरी चेरी॥

इसमें स्वतः समाहित हो गये थे। मध्य श्रौर उच्च वर्गों के सुख-सौख्य का साधन था निम्न वर्ग या सेवक वर्ग। इस वर्ग का जीवन उक्त दोनों वर्गों की दया •पर निर्भर था। इनका जीवन बड़ा हीन था।

समाज पर राज दरबारों का व्यापक प्रभाव श्रंकित था। वह वाह्याचार श्रौर ऊपरी प्रदर्शन को ही श्रपने मान-सम्मान श्रौर प्रतिष्ठा का मापदंड मानने लगा था। वास्तविक स्थिति को बढ़ा-चढ़ा कर जनता के समज्ञ व्यक्त करने का प्रचलन सा हो गया था। जनता महत्वाकां ज्ञा के श्रिमशाप से श्रत्यधिक उत्पीड़ित थी। श्रपनी स्थिति से, चाहे वह कितनी ही सुदृढ़ श्रौर सुरिज्ञत क्यों न हो, कोई सन्तुष्ट नहीं था।

तत्कालीन समाज चार वर्णों में विभाजित था—ब्राह्मण, च्रित्रय, वैश्य एवं शूद्ध। इनमें से प्रथम वर्ण समाज में सबसे ऋषिक समादित था। युगों से उसकी प्रतिष्ठा समाज में होती चली आ रही थी। समाज में उच्च और पूज्य होने के कारण वह निम्न वर्णों का धर्म की ओट में शोषण कर रहा था। ब्राह्मण वर्ण अपने कर्म और चिरत्र से भ्रष्ट हो गया था। वह अध्ययन, धर्म, पठन-पाठन, को छोड़कर निम्न-प्रवृत्तियों में संलग्न था। त्याग के वे उच्चादर्श विलीन हो गये थे। वह भी काम, कोध, लोभ, मोह का चेरा बनता जा रहा था। ब्रह्म के ध्यान को विसार कर वह भी सांसारिकता और भौतिकता में फँस गया था।

समाज का श्रांतिम वर्ण शूद्र था। "यह समाज का श्रात्यन्त घृणास्पद श्रोर हेय वर्ग समका जाता था। उपर्युक्त तीनों वर्णों की सेवा करना ही इसके जीवन की सार्थकता थी। वर्णव्यवस्था के जो नियम समाज की सुविधा, व्यवस्था श्रोर सुचाह रूप से कार्य संचालन के लिए बनाए गए थे, वही कालान्तर में इस वर्ग के लिए श्रमिशाप बन गए श्रोर समाज में वैषम्य एवं क्रूरता के विधायक बन गये। धीरे-धीरे जीवन के कार्यक्रम के चुनाव में व्यक्तिगत श्रमिकचि श्रोर प्रसन्ता की भावना समाप्त हो गई। क्रमशः वर्ण की मान्यता जन्म से होने लगी। किन्तु हिन्दू-धर्म को केवल मुसलमानों के ही नहीं, स्वयं हिन्दु-श्रों के श्रत्याचार से भी बचाना श्रावश्यक था। श्रपने ऊपर श्रपना ही यह श्रत्याचार हिन्दू-मुस्लिमसंघर्ष से प्रकाश में श्राया।" निम्नतम् वर्ण में समुत्यन्न होने के कारण श्रूद्र सम्य समाज के समस्त श्रिवकारों की परिधि से दूर फेंक दिये गए। धर्म-शास्त्र के प्रन्थ उनकी स्पर्शता से बाहर हो गए। उनके दर्शनों से मंदिरों का निर्माल्य श्रपवित्र हो जाने की श्रशंका हद्दतर होती गई। शताब्दियों तक इस दशा में रहने

१ डॉ॰ पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल हिन्दी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय, पृष्ठ ६

के कारण शुद्रों के लिए यह सामान्य और स्वाभाविक सी बात हो गई थी। इसका अनीचित्य उन्हें एकाएक खटकता न था। परन्तु मुसलमानों के संसर्ग ने उन्हें जागत कर दिया और उन्हें अपनी स्थिति की वास्तविकता का परिज्ञान होगया। मुसलमान मुसलमान में कोई भेद-भाव न था। उनमें न कोई नीचा था, न ऊँचा। मुसलमान होने पर छोटा से छोटा व्यक्ति अपने आपको सामाजिक दृष्टि में किसी भी दूसरे मुसलमान के बराबर समक सकता था। अहले इस्लाम होने के कारण वे सब बराबर थे। पर हिन्दू-धर्म में यह संभव न था।

वर्ण-व्यवस्था की निःसारता, विषमता श्रीर कुप्रभाव से हिन्दू धर्म श्रीर समाज को बचाने के लिए रामानन्द ने भक्ति का द्वार सभी के लिए उन्मुक्त कर दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में इस बात को दुहराया कि कुलीन श्रीर श्रन्त्यज सभी उसी ब्रह्म की कृतियां हैं, उनमें कोई श्रन्तर नहीं है। श्रतएव सभी को समान रूप से ब्रह्मोपासना का श्रिवकार प्राप्त है। विशाल हृदय रामानन्द की परम्परा में सहस्रों ऐसे उदारचेता, महानुभाव संत किव हुए, जिन्होंने इस सामाजिक श्रिमशाप को उखाड़ फेंकने के लिए कोई कसर उठा न रखी। कबीर, दादू, नानक, मलूक, दरिया, गरीबदास, चरनदास श्रादि इसी शृङ्खला की श्रानेक मिन्न-भिन्न कड़ियां हैं।

चरनदास ने इस दोप को मिटाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया। उन्होंने कहा कि वही ब्राह्मण है जो कर्म से पिवत्र श्रोर ब्रह्म के ध्यान में सतत संलग्न रहता हो, श्रात्मविद्या का मनन करता हो, काम, क्रोध, मद, लोभ श्रादि से परे हो तथा सत्य प्रिय श्रोर मृदु-भाषी हो, उसके हृदय की दया-पयस्विनी से सभी शैतल्य भास करें । हरिजन समस्त वणों से उच्च श्रोर पूज्य हैं। सच तो यह है कि

श्रिक्षां सो जो ब्रह्म पिछाने। बाहर जाता भीतर अपने।। पाँची बस करि नूठन भाखी। दया जनेक हिरदे राखी।। आतम विद्या पढ़ै पढ़ावै। परमातम का ध्यान लगावै।। काम क्रोध मद लोभ न होई। चरनदास कहै ब्राह्मन सोई।।

<sup>ै</sup> इॉ. पीताम्बरदत्त बङ्थ्वाल-हिन्दी काव्य में निर्मुण सम्प्रदाय, पृष्ठ ७

"जाति बरन कुल सोई नीको जाके होय भिक्त परकाशा।" राम-भिक्त की गिति बड़ी निराली है। अगर भगवान जाति-वर्ग के समर्थंक होते तो गिनका, धना, कालू, क्वा, कबीर, शबरी, आदि भिक्त के त्रेत्र में इतने विख्यात क्यों और कैसे होते। वेद पुरान सभी इसके समर्थंक हैं कि भिक्त ही संसार में सर्वश्रेष्ठ है। र इस प्रकार हिन्दू और मुसलमानों में परस्पर मतभेद की गहरी खाई खुदी हुई थी। दोनों जातियां एक दूसरे के रक्त की प्यासी बनी हुई थीं। मुसलमान विजयी होने के कारण हिन्दुओं पर सभी प्रकार के अत्याचार कर रहे थे। हिन्दुओं को किसी भी सीमा तक उत्पीड़ित करना उनके लिए असम्भव नहीं था। हिन्दुओं की सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, और ज्ञानार्जन के समस्त साधनों को विनष्ट करने के लिए प्रयत्न हो रहे थे। चरनदास जी ने विरोध की इस खाई को पाटने का हर प्रकार से प्रयत्न किया। उन्होंने कहा कि, "हिन्दू मुसलमान भाई-भाई हैं। दोनों में आकृति विषयक कोई मेद नहीं है। दोनों एक ही कुग्हार की रचना है। दोनों के बीच धर्म विषयक मतभेद की दीवालों को खड़ा करने वाला मनुष्य है, ब्रह्म नहीं। इसलिये यह भेदभाव नि:सार है। राम रहीम उसी के नाम के दो पर्यायवाची शब्द हैं।"

भये पिवत्तर हरि के सुमिरे तन के उज्जल मन के स्वे ।। मये पिवत्तर हरि के सुमिरे तन के उज्जल मन के स्वे ।। जो न पतीजै साखि बताऊँ सबरी के जूंठे फल खाये । बहुत ऋषीसर हाई रहते तिनके घर रधुपति निह आये ।। भिल्लिन पांव दियो सरिता में सुद्ध भयो जल जब कोई जाने । भेद हुतो सो निरमल हुवो आभिमानी नर भये! खिसाने ।। बाह्मन च्वती भूप हुते बहु बाजो संख सुपच जब आयो । बाह्मीक जगपूरन कीन्हों जै जैकार भयो जस गायो ।। जाति बरन कुल सोई नीको जाके होय मिक्त परकासा ।

<sup>2.</sup> सुनु राम भक्ति गति न्यारी है। जोग जज्ञ संजम श्ररु पूजा। प्रेम सबन पर भारी है।। जाति बरन पर जो हरि जाते। तौ गनिका क्यों तारी है।। धना जाट कालू श्ररु कृबा। बहुत कियो भौ पारी है।। प्रीति बराबर श्रीर देखै। बेद पुरान विचारी है।।

यह तो हुआ वार्मिकता के आधार पर समाज के मस्तक पर लगा हुआ विषमता का कलंक परंतु समाज में इसके अतिरिक्त विषमताओं और असंगतियों की कमी नहीं थी। चरनदास के युग में समाज, असमान वितरण, असमान सुविधा, असमान आर्थिक उपलब्धि के आधार पर विनिर्मित था। जहाँ एक ओर हम उस युग के समाज की इन विषमताओं को पढ़कर आश्चर्यान्वित रह जाते हैं वहाँ दूसरी ओर हम कि की उस अन्तें हिट की भी सराहना किए बिना नहीं रह सकते हैं जो तत्कालीन समाज के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दोषों के मोटे तह के नीचे पहुँचकर उसे उखाड़ कर फेंक देने के लिए सदैव तत्पर रही थी। निम्नलिखित पंक्तियों में तत्कालीन समाज की आर्थिक असंगतियों, विषमताओं और विभीषिकाओं का चित्र बड़ी सफलता के साथ व्यक्त हुआ है:

एकन पग पनही नहीं, एक चढ़ें सुख पाल।।
यही जो मोहि बताइये, एक युक्ति को जाहिं।
एक नरक को जाय किर, मार जमों की खाहिं।।
एक दुखी इक ख्रित सुखी, एक भूप इक रंक।
एकन को विद्या बड़ी, एक पढ़े नहिं ख्रंक।।
एकन को मेवा मिलै, एक चने भी नाहिं।
कारन कौन दिखाइये, किर चरनन की छांहि।।
यही मोहि समकाइये, मन का धोखा जाय।
हुवै किर निस्संन्देह में, रही चरन लिपटाय।।

चरनदास के युग में मानव-समाज हीन मनोवृत्तियों में संलग्न था। चारित्रिक पतन , धन लिप्सा , प्रतिकार की भावना, असत्य सम्भापण, दंभ और मिथ्या तथा अहंकार की भावना उत्तरोत्तर विकासशील थी। समाज, मानवता,

श्रुरे नर पर नारी मत तक रे। जिन-जिन और तको डायन की, बहु तन क् गई भख़ रे॥

देहें धर्म छोहाय हो, त्रान धर्म ले जाय।
 हिर गुढ़ ते बेमुख करै, लालच, लोम लगाय।।

क्या दिखलावे सान यह कुछ थिर न रहेगा। द्वारा सुत अरु माल मुलक का कहा करे अभिमान।। छिन-छिन तेरो तन छीजत है सुन मूरख अज्ञान। फिर पछताये कहा होयगा जब जम घेरे आन।। बिनसै जल थल रिव सिस तारे सकल सुष्टि की हानि। अप्रजहूँ चेत हेत कर हिर संता ही को पहचान।।

हीन मनोवृतियों की इन होलियों में मुलसा जा रहा था। इन दुर्गुणों के श्राधार पर समाज का वाह्य ढांचा विकृत होता जा रहा था। जनता भौतिकता के कारण त्राध्यात्मिक चिन्तन, दार्शनिक वातावरण त्रीर साधना के चेत्र से निरंतर द्र होती जा रही थी। जनता इस प्रकार मृग-तृष्णा में फंस कर अपने अस्तित्व को भूलती जा रही थी। जनता की करनी श्रीर कथनी में साम्य श्रीर ऐक्य नहीं था। दम्भी लोग बढ बढ कर बात करने में सिद्धहस्त थे। ' संसार की इन निम्न-प्रवृत्तियों में संलग्न रहने वाले समाज को जगत की ख्रण-मंगुरता की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यह जग दौड़ते हुए मृग की परछाई के सहश अस्थिर है। यह स्वप्न के समान ज्ञाणिक है। 3 फिर यहां महत्वाकां ज्ञा व्यर्थ है। ४ यह शरीर जिस पर इतना घमंड श्रीर गर्व है उसकी स्थिति बालू की भीति से भी हीन है।"

- े करनी की गति और है कथनी की और। बिन करनी कथनी कथें बकबादी बौरे।। करनी बिन कथनी इसी ज्यों सिस बिन रजनी। बिन सस्तर ज्यों सूरमा भूषन बिन सजनी।। ज्यों पंडित कथि कथि भूले बैराग सुनावै। श्राप कुंट्रंब के फंद पड़े नाही मुरकावै ॥ बह डिंभी करनी बिना कथि कथि करि मूए। संतो कथि करनी करी हरि के सम हए॥
- २ समकौ रे भाई लोगो समभौ रे। त्रारे ह्याँ नहि रहना, करना त्रांत पयाना। मोह कुटुम्ब के ब्रोसर खोलो हरि की सुधि विसराई। दिन धंधे में रैन नींद में ऐसे त्रायु गंवाई ॥ मुठे जग से नेह छोड़ करि सांची नाम उचारो। चरनदास सकदेव कहत है अपनो भलो विचारो॥
- 3. जाने कोई संत सुजान यह जग सुपना है।। सुप्न कुटुम्बी श्रापा माने सुप्न बैरागी लय। सुपने लेना सुपने देना सुपने निर्भय भय॥ सपनै राजा राज करत है सपने जोगी जोग। सुपनै दुखिया दुख बहु पावै सुपने भोगी भोग॥
- ४. माल मुलक श्रौ सुख सम्पति में क्यों हवा गलतान। देखत देखत बिनिस जायगो मत कर मान गुमान ॥ कोई रहन न पानै जग में यह तू निस्चै जान। श्रजहूँ समुिक छांद्र कुटिलाई मूरल नर श्रज्ञान ॥
- " तन का तनिक भरोसा नाहीं काहे करत गुमाना रे।

चरनदास ने असन्तोष श्रीर लोभ की उग्र भावना को शांत करने के लिए महत्वाकां ज्ञा श्रीर सन्तोष का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि मनुष्य को अपनी वृष्णा शांत करने के लिए मन की साधना श्रीर नियंत्रण करना चाहिए नहीं तो जैसे मृग, मरीचिका को प्राप्त करने के लिए अपनी जान दे देता है, उसी प्रकार मनुष्य माया के भिलमिले आवरण पर अनुरक्त होकर प्राण खो बैठता है। एक मन की साधना से सब इन्द्रियां नियंत्रित हो जाती हैं।

तत्कालीन समाज श्रंधिवश्वासों से युक्त था। पशु-बिल द्वारा देवताश्रों को प्रसन्न करने श्रीर उनसे बरदान प्राप्त करने की प्रथा प्रचिलत थी। प्रतिकार की जलती हुई ज्वाला में मानवता भुलसी जा रही थी। इन दोषों से समाज को मुक्त करने के लिए किन ने दया श्रीर ज्ञामा धारण करने का उपरेश दिया। ईश्वर की सर्वच्यापकता व्यंजित करके उन्होंने कहा कि जब सभी घटों में वह विद्यमान है, तो कीन श्रवध्य है श्रीर कीन बध्य! चरनदास समाज को परिष्कृत श्रीर निर्दोष रूप में देखना चाहते थे श्रीर इसीलिए उन्होंने प्रत्येक जीव के प्रति उदार, दयालु ज्ञामाशील तथा स्नेहवान होने का उपरेश दिया। जब सभी एक ही पिता की सन्तान हैं तो किसके प्रति कपट श्रीर कोध धारण किया जाय श्रीर किसके प्रति श्रीदार्थ भावना?

ठोकर लगे नेकहूँ चलते करि है प्रान पयाना रे॥ ऐंड अकड़ सब छोड़ बावरे तेज तमक इतराना रे। रंचक जीवन जगत अंचभो छिन माहीं मर जाना रे॥ मैं मैं मैं क्यों करता है माया माहिं लोभाना रे॥ बहु परिवार देखि के फूलो मूरख मूह अयाना रे।

तथा

दम का नहीं भरोसा रे करिले चलने का सामान। तन पिंजरे सूँ निकस जायगो पल में पछी प्रान॥ चलते फिरते सोवत जागत करत खान अरु पान। छिन छिन छिन छिन आयु घटत है होत देह की हान॥

बहु रूप बहु तरंग यह बहु चाव। बहुत मांति संसार में किर किर घने उपाव।। यह मन भूत समान है दौड़े दांत पसार। बांस गाड़ि उतरै चढ़े सब बल जावे हार।।

नारी-चरनदास से पूर्व ख्रौर उनके युग में भी नारी का जो चित्र हमें साहित्य, धर्म और इतिहास के पृष्ठों में अभिव्यक्त मिलता है वह अत्यन्त हीनता से पूर्ण श्रीर विवशता से पूर्ण है। नित्य ही सुन्दरी दिव्यांगनाश्रों के प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े युद्धों का आयोजन होता था और सहस्त्रों व्यक्तियों का बलिदान हो जाता था। इतिहास इस बात का साची है कि नारी को प्राप्त करने के लिए अनेक बार देश का नक्शा बदल दिया गया। भारत वर्ष में मुखलमानों के स्रागमन के साथ ही त्रालोचना चरनदास से बहुत पूर्व कबीरदास ने अत्यन्त कटु शब्दों में की थी। कबीर की परम्परा में ही चरनदास का भी त्र्याविर्भाव हुन्ना। उन्होंने तत्कालीन जनता को भोगलिप्सा से दूर रहने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि काम की ज्वाला से सभी को दूर रहना चाहिये अन्यथा मनुष्य की वही स्थिति होती है जो दीपक पर अनुरक्त पतंगों की होती है। काम की भावना, मानव को पागल श्रीर निर्लं ज्ज कर देती है। इसी काम के कारण समाज में अवमानना सहन करनी पड़ती है। इसी के कारण कुत्ते के सदृश द्वार-द्वार भटकना पड़ता है र श्रीर जीते जी नरक की यातनात्रों का अनुभव करना पड़ता है। <sup>3</sup> काम मन को विचलित कर देता है और मन इन्द्रियों को । काम और साधना साथ साथ नहीं चल पाती हैं। परनारी का स्पर्श ही नरक ले जाने का साधन है। ४ वह नरक की खान तथा सिंह से भी अधिक भयंकर, मदार और भटकटैया से भी अधिक भयानक और विषाक्त है। इसलिए कवि ने कहा कि अपरे मूर्ख ! परनारी की अपरे मत हिष्टिपात कर अन्यथा तरा जीवन विषमय हो जायगा। " कबीरदास की भाति चरनदास ने

यह काम कुरारे भाई। सब देवै तन बौराई।
 पंचौ में नाक कटावै। वह जूती भार दिलावै।।

मुँह काला गधे चढ़ावै। बहु लोग तमासा आवै।
 किङका ज्यों डोले कुत्ता। सब ही के मन सं उत्ता।।

कोई नीके मुख निह बोलै । सरिमंदा हो जगे डोलै ।
 बह जीवत नरक मक्तारी । सुन चेतो नर श्रुरु नारी ।

४. पर नारी सब चेतियो दीन्हो प्रकट दिखाय। पर तिरिया पर परुस हो, भोग नरक को जाय।।

<sup>&</sup>quot;. जिन जिन आरे तको डायन की, बहु तन कूं गइ भखरे।।
दूध आक को पात कटैया, काल अभिन की जानो।
सिंह मुद्धारे विषकारे को, ऐसे ताहि पिद्धानो।।
स्वानि नरक की आति दुखदाई, चौरासी भरमावै।।

भी नारी के भोगमय रूप की बड़ी निन्दा की है। उन्होंने भी नारी को परम्परागत विशेषण बाधिनी, सर्पिणी, मीठी छुरी स्नादि से सम्बोधित किया है।

चरनदास ने जहाँ एक स्रोर नारी के भोगमय रूप की निन्दा की, वहां उसके पातिव्रत स्वरूप की प्रशंसा भो की है। किव के स्रनुसार पितव्रता सर्वथा स्राभनन्दनीय स्रोर वन्दनीय है, कारण कि वह सदैव स्रपने प्रियतम पर स्रनुरक्त रहती है। वह वूसरों के प्रतिव्यक्त स्रपने प्रेम, स्रनुराग स्रोर समस्त भावना को खींच कर पित के चरणों में केन्द्रीभूत कर देती है। वह सदैव उसी एक पिया के रंग में स्रनुरंजित रहती है?। साधना के च्रेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को पितव्रता का सा व्रत सहण करना चाहिए। जिस प्रकार पितव्रता स्रपने पित पर स्रनुरक्त रहती है, उसी प्रकार सहती है, उसी प्रकार सहती है, उसी प्रकार स्राम्य विभिन्न देवता हों से स्रपना चित्त हटा कर निर्मुण परब्रह्म में नियोजित करना चाहिए। पराये महल की छाँह की स्रपेचा जिस प्रकार स्रपने घर की धृप स्रोर दुःख को सभी सहन कर लेते हैं, उसी प्रकार पराये पित की स्रपेचा स्रपने पित पर स्रनुरक्त है वह सत्वन्ती है ।

इस प्रकार चरनदास के युग में नारी की दशा एवं स्थिति का जो चित्रण हुन्ना है वह निरा परम्परागत है। इससे स्पष्ट है कि भारतीय नारी की दुर्दशा का जो प्रारम्भ बारहवीं शती में हुन्ना था, वह सत्रहवीं शती तक ऋबु एण रूप से चला ऋाया।

उस युग की इन पारिस्थितियों ने संत चरनदास के हृदय एवं मस्तिष्क पर अपना पूर्ण प्रभाव अंकित किया। विषमताओं एवं असंगतियों को दूर करने के लिए किव ने समता, एकता, औदार्य, च्रमा एवं दया का उपदेश जनता को सुनाया।

पतित्रता वह जानिये त्र्याज्ञा करै न भंग।
 पिय त्र्रपने के रंग रतै त्र्रौर न सोहै ढंग॥

श्रपने पिय क्ंसेइये, श्रान पुरुस तिज देह। पर घर देह निवारिये रहिए श्रपने गेह॥

अध्याज्ञाकारी पीव की रहै पिया के संग। तन मन सूंसेवा करै और न दूजो रंग॥

रंग होय तो पीव को आ्रान पुरुष विष रूप।
छोह बुरी पर धरन की आ्रपनी भली जु धूप॥

# द्वितीय अध्याय

# चरनदास का जीवन-चरित्र

चरनदास के जीवन-चरित्र पर हिन्दी साहित्य के कितपय पाश्चात्य एवं भारतीय इतिहासकार विद्वानों ने प्रकाश डाला है, जिनमें विशेषरूपेण उल्लेखनीय है सर्वश्री जेम्स हेस्टिंग्ज, एच० एच० विल्सन, विलियम क्रुक्स, सर ए० जा० ग्रियर्सन, ह्वितमोहन सेन, पीताम्बर दत्त बडण्वाल, गणेश प्रसाद दिवेदी, प्रसुदत्त बद्धचारी, सुवनेश्वर मिश्र माधव, शिवशंकर मिश्र, सम्पादक संत-वानी-संग्रह, रामकुमार वर्मा, स्रयोध्या सिंह उपाध्याय "हरिस्रीध," तथा सम्पादक योगांक (कल्याण्)। इनके स्रवित्ति साहित्य के स्रव्य इतिहासकारों ने भी चरनदास के जीवन-चरित्र के सम्बन्ध में स्रपने स्रभिमतों का उल्लेख किया है जो सुख्यतया इन्हीं उपयुक्त लेखकों की रचनास्रों पर स्राधारित है। किसी विशेष खोज का प्रतिफल न होने के कारण उनका उल्लेख महत्वहीन होगा।

चरनदास के जीवन-चरित्र पर प्रकाश डालने वाले अन्य व्यक्तियों में विशेष रूप से उल्लेखनीय चरनदासी-सम्प्रदाय के शिष्य कवि सर्वश्री रामरूप (साम्प्रदायिक नाम गुरुभक्तानन्द) सहजोबाई तथा शिवदयालु गौड़ (साम्प्रदा- यिक नाम सरस माधुरी शरण) हैं।

चरनदास के जीवन-चरित्र पर किव की रचनात्रों से एक श्रम्तस्साक्ष्य भी उपलब्ध होता है। यह अन्तस्साक्ष्य केवल एक छन्द में सीमित है। इसमें किव ने केवल अपने गुरु, माता, पिता और जन्म स्थान मात्र का उल्लेख किया है। इसमें सन्, संवतों आदि का पूर्णत्या अभाव है। यह अन्तस्साक्ष्य जहां एक ओर अपूर्ण प्रतीत होता है वहां दूसरी ओर हमारी खोज के विषय में अत्यधिक सहायक और ठोस आधार प्रदान करता है।

वर्तमान साहित्य के इतिहासकारों में (जिनमें पश्चात्य श्रीर भारतीय सभी विद्वान सम्मिलित हें श्रीर जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है) सभी एकमत हैं श्रीर किव के जीवन-चरित्र पर प्रकाश डालने वाले साम्प्रदायिक लेखकों (श्री रामरूप गुरुभक्तानन्द, श्री सहजोबाई रूप माधुरी तथा श्री शिव दयालु गौड़, सरस माधुरी शरस ) से सहमत हैं। इन विद्वानों ने कहीं पर भी कोई

मतभेद उपलब्ध नहीं होता है। श्रातएव किव की जीवनी निश्चित करने में कोई विशेष कठिनाई श्रीर दुविधा नहीं रह जाती है।

इस संज्ञिस, ऋपूर्ण तथा अपर्याप्त अन्तस्साक्ष्य के अनन्तर, किन की जीवनी पर सबसे अधिक प्रामाणिक ग्रंथ हैं सर्वश्री रामरूप ( गुरुमक्तानन्द ) कृत 'गुरु-मिक्त प्रकाश' तथा सहजीवाई का एक पद जिसमें कविष्ठी ने अपने गुरु के जन्म और उसके महत्व का बड़े अद्धापूर्ण शब्दों में उल्लेख किया है। प्रस्तुत प्रन्थ किन के जीवन पर गम्भीर एवं व्यापक प्रकाश डालता है।

'गुरु-भक्ति प्रकाश' कवि की जीवनी पर सबसे प्रामा एक प्रनथ है। इसका उल्लेख सम्पादक 'सन्तबानी संग्रह', सर जार्ज ए० ग्रियर्सन १ एवं रूपमाधुरी शरण ३ ने भी किया है। 'गुरु-भक्ति प्रकाश' की प्रामाणिकता पर विचार करने के पूर्व श्री रामरूप जी के विषय में परिचय दे देना आवश्यक होगा।

रामरूप जी चरनदास जी के सर्वाप्रय शिष्य थे। श्री रूप माधुरी शरण के शब्दों में, "जब रामरूप जी दस बरस के भये तब महाराज के मन में ऐसी ख्राई कि श्री श्यामचरनदास जी की शरण में जाके भजन करूँ, सो रामरूप जी श्री महाराज की शरण में आ गए श्री महाराज ने कुपा करके मंत्रोपदेश किया, कंठी तिलक दिया ख्रौर बंद प्रेम से ख्रपने पास रक्खे ख्रौर बेग ही ख्रापको पढ़ा लिया, ज्ञान, ध्यान, योग, सब सिखला दिया ख्रौर प्रेम में डुबो दिया ख्रौर ख्रापको ख्रपने प्रन्थ की सेवा सौंपी सो रामरूप जी प्रन्थ लिख-लिख के भक्तों को बाँट देते.....सो रामरूप जी श्री महाराज के ऐसे कुपापात्र भये इनकी महिमा कहाँ तक लिखे। ४"

चरनदास जी की. बानी, प्रथम भाग, बेलवेडियर, प्रेस । १६०८ । पृष्ठ २, भूमिका खंड

२. इन्साइक्लांपीडिया श्राफ़ रिलिजन एंड एथिक्स, जे० हेस्टिंग्ज, भाग ३, एठ ३६५

अश महाराज ने आपको गुरु मक्तानन्द नाम दान दिया और फिर एक दिन बहुत प्रसन्न होके आज्ञा दीनी कि तुम वाणी रचो सो श्री स्वामी रामरूप जी महाराज ने श्री मुक्ति मार्ग प्रन्थ की रचना करी बड़ी ही प्रभावशाली आनन्द की भरी हुई बानी है। दूसरा प्रन्थ श्री गुरु मिक्त प्रकाश बनाया जिसमें श्री महाराज का जीवन अरित्र वर्णित है।

महस्त गंगादास के पात सुरित्तत अप्रकाशित प्रनथ 'गुरू-महिमा' हैं, 'गुरू-महिमा' (अप्रकाशित ) प्रन्थ से

श्रह्मचारी , सम्पादक संतवानी विषय सम्पादक योगांक (कल्याण) एकमत से रामरूप जी के श्रामिमत से सहमत हैं। इन लेखकों में श्लितिमोहन सेन, विलियम बुक्स, रामकुमार वर्मा, तथा सम्पादक योगांक (कल्याण) ने केवल इनके पिता के नाम का उल्लेख किया है। परन्तु पिता के व्यक्तित्व के विषय में पूर्णतया सहमत हैं। जाति —

संत कबीर के मतानुसार:-

जाति न पृंछो साधुकी पृंछो उसका ज्ञान। मोल करो तलवारका पड़ी रहन रो स्यान॥

श्रीर संत टारू के शब्दों में:--

जे पहुँचे ते कहि गये तिनकी एकै बात। सबै सथाने एक मित तिनकी एकै जात।।

सस्य तो यह है कि जिन्होंने स्वतः अपने शरीर, संसार, बन्धु-बांधवों का परिस्थाग जीते जी कर दिया है, उनके लिये क्या जाति क्या वर्ग ? परन्तु सैकड़ां वर्षों से प्रयत्नशील रहने पर भो हम आज उस बन्धन को तोड़ कर ऊपर नहां उठ पाये। हमारा समाज उसी अभिशाप से आज भी अभिशास है जिससे कशिर का समाज व्यथित था। जाति-पांति की भावना छाया के समान हमारे साथ सदैव से लगी चली आ रही है।

चरनदास जो का जन्म दूसर वैश्य-कुल में हुन्नाथा। स्नात्म परिचय में स्वतः किन ने कहा है:—

डेहरे मेरो जनम नाम रणजीत बलानो । मुरली को सुत जान-जान दूसर पहिचानौ ॥ सहजोबाई ने भी चरनदास को दूसर वैश्य कुलोत्पन्न माना है— धन दूसर कुल बालक जनम्यों, फ़ल्लित भए नर नारी।

रामरूप जी ने अपने गुरु की जाति का उल्लेख करने का कहीं भी अयल नहीं किया है। रूपमाधुरी शरण के मत से 'श्री श्यामा चरण

अन्हीं परिवारों में से एक परिवार में मुरलीधर नाम के एक भाग्यवान् पुरुष हुए अन्य उनकी धर्मपत्नी का नाम कुंजो देवी था अन्य का चरितावली, भाग १, पृष्ठ ३४२

<sup>2.</sup> इनके पिता का नाम मुरलीधर श्रीर माता का कुंजों था।

चरनदास जी की वानी, प्रथम भाग, पृष्ठ ४

<sup>ै.</sup> इबके पिता मुरलीधर जी की प्रवृत्ति सुमिरन ध्यान की ऋोर ही थी ..... योगांक (कल्याण) पृष्ठ ८१६

दासाचारे जी भृगु ऋषि के वंश में प्रगट भये ताते भागव ब्राह्मण कहाये श्रीर दूसर श्रापको इस वास्ते कहते हैं कि भृगु जी की स्त्रो पुलोमा श्री च्यवन ऋषि की माता उसके नेत्रों से एक समय श्रांमुश्रों की धारा ऐसी चली कि उससे एक नदी बह चली। उस नदी का नाम (वधूसरा) कहा गया। उस बधूसरना नाम की नदी के किनारे रहने वालों का नाम (वधूसरा) भया सो यही शब्द विगड़ते-विगड़ते दूसर हो गया। सो इससे दूसर कहने लगे।"

इस तर्क को पढ़ जाने के अनंतर भी हमारी आस्था और विश्वास कहीं पर इस बात पर नहीं टिकता कि चरनदास भाग व या ब्राह्मण थे। पुराण के अन्तर्गत कथाएँ चाहे जो भी हों परन्तु किव द्वारा लिखित आहम-परिचय और अन्तस्साक्ष्य यही निश्चय करता है कि ये दूसर वैश्य कुलोत्पन्न थे। अंतस्साक्ष्य के अभाव में कोई भी कल्पना कर सकतं थे, परन्तु इस स्थिति में किव के शब्द ही प्रमाण हैं।

वर्तमान लेखकों में से चितिमोहन सेन केम्स हेस्टिंग्जर, जार्ज ग्रियर्धन उ एच० पच० विल्सन ४, ड॰ल्यू० कुक्स ५, रामकुमार वर्मा ६, गणेश प्रसाद द्विवेदी ७

Medieval Mysticism of India. p. 145

James Hastings, Vol. 3, P. 366

· <sup>ड</sup>॰ श्री शुकदेव-सम्प्रदाय-प्रकाश, पृष्ठ ४

Another Vaishnava Sect.....was instituted by Charan Das a merchant of Dhusar Tribe who resided at Delhi in the reign of the Second Alamgir-

Essays and Lectures on Religion of the Hindus Vol. I—1862 p. 178

A Vaishnava sect which takes its name from its founder Charan Das of Dhusar Caste.....

Tribes and Castes of N. W. P. and Oudh Vol. II, p.201.

· <sup>६</sup>• इनके पिताकानाम मुरलीयाजो घृसर बनियाये।

हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, द्वितीय संस्करण, पृष्ट ४०५

हिन्दी के कवि छौर दाव्य, पृष्ठ २०३

He came from a Bania family of Rewari and was known as Ranjit in his early life.

They belonged to Dhusar tribe of the Baniya caste.

Encyclopedia of Religion and Ethics,

उपर्युक्त उद्धरण में तीन बातें विशेष ध्यान देने योग्य हैं। सर्वप्रथम यह कि ग्रन्थ का रचनाकाल बृहस्पतिवार तीज, अषाढ़ शुक्ल पद्म संवत् १८२६ है। इसका तात्पर्य यह है 'गुह-भक्ति प्रकाश' ग्रन्थ की रचना, चरनदास के जीवन-काल में ही मृत्यु से १३ वर्ष पूर्व प्रारम्भ हो चुकी थी। अतः चरनदास के सर्वप्रिय एवं सबसे निकट शिष्य द्वारा उन्हीं के जीवन-काल में लिखित जीवन-चरित के विषय में कोई सन्देह का अवसर नहीं रह जाता है। इस दृष्टिकोण से भी रामरूप जी का प्रस्तुत ग्रन्थ सबसे अधिक अधिकृत सूत्र है, जिसके ग्राधार पर हम कि का चरित्र या चरित निश्चित कर सकते हैं। उद्धरण की ग्रांतिम पंक्ति से स्पष्ट है कि रामरूप जी ने ग्रन्थ के शुद्ध-लेखन के प्रति विशेष ध्यान रखा था। यह तथ्य ग्रन्थ की ग्रामा- शिकता को श्रीर भी पुष्टि प्रदान कर देता है।

'गुर-भक्ति प्रकाश' में यत्र-तत्र स्रातिरंजना भी उपलब्ध होती है। वर्णन में स्रातिरंजना विशेष रूपेण दो स्थलों पर प्राप्त होती है। प्रथम है चमत्कारों के वर्णन में स्रीर द्वितीय है चरनदास की ख्याति के विषय में। इसका मुख्य कारण यह है कि राम रूप जी चरनदास के प्रिय तथा भक्त-हृदय व्यक्ति थे। गुरु के प्रति शिष्य की श्रक्ष होना बहुत ही स्वाभाविक बात है। स्रतएय स्रातिरंजना पूर्ण स्थल, वर्णित तथ्यों एवं घटनास्रों के मूल्यांकन में किसी प्रकार भी वाधक नहीं सिद्ध हो सकते।

'गुरु-भक्ति प्रकाश' एक प्रकाशित रचना है। परन्तु इस ग्रन्थ की श्रानेक इस्तिलिखित प्रतियां उपलब्ध होती हैं। इस ग्रन्थ के लेखक को दिल्ली में इस 'गुरु भिक्त प्रकाश' की ४ प्रतियां, कानपुर में एक प्रति, लखनऊ में एक प्रति, बनारस में एक प्रति उपलब्ध हुई है। ज्ञात हुआ है कि बहादुरपुर, डेहरा, श्रालवर और श्राजमेर प्रदेश में इस ग्रन्थ की प्रतियां घर-घर में उपलब्ध होती हैं। इस ग्रन्थ का पाठ इन प्रदेशों में उसी प्रकार होता है जैसे श्रावध प्रदेश के श्रद्धालु और भक्त हिन्दू गृहस्थों के यहां 'राम-चिरित्र मानस' का पाठ होता है। इस ग्रन्थ के लेखक ने स्वयं दिल्ली में महन्त गुलाब दास, महन्त गंगादास तथा श्री गणेशदत्त मिश्र के यहां चार भिन्न-भिन्न प्रकार की हस्तिलिखित प्रतियां देखी है। इन समस्त प्रतियों में श्री गणेशदत्त मिश्र की प्रति सबसे प्राचीन है। इस प्रति का प्रतिलिपि काल चरनदास की मृत्यु (संवत १८३६) के तीन वर्ष बाद संवत १८४२ है इस प्रति के प्रातिलिपिकर्ता श्रजपादास जी थे। श्री रूप माधुरी शरण श्रप्रकाशित ग्रन्थ 'गुरु-महिमा, में श्रजपादास जी का परिचय निम्नलिखित शब्दों में दिया हुश्रा है।

"अजपादास जी श्री रामरूप जी महाराज के परम प्रिय शिष्य भये, श्री गुद महाराज की शरण में आके दिर रैन भजन स्मरण में व्यतीत करते, श्री स्वामी

ज़ी की कुपा से प्रेम की लगन हृदय में अत्यन्त बाढ़ी .... सो श्री श्रजपादास जी श्री स्वामी जीके ऐसे कुपापात्र भये जिनको आपने साह्यात्दिव्य रूप के दर्शन कराये, इनकी महिमा कहां तक लिखें।"

इस प्रति को अजपादास जी ने स्वपठनार्थ प्रस्तुत किया था जैसा कि निम्निलिखित उद्धरण से ज्ञात होता है।

"इति श्रो गुरुभक्तानंद किरत गुरुभक्ति प्रकास सम्पूरन स्वपाठार्थ लिखा संवत् १८४२ फागुन शुक्ल पत्ते । जैसा देखा वैसा लिख दिया । मम दोष न दीय है । जै श्री गुरु महाराज चरनदास जी । जै गुरु महाराज श्री गुरु भक्तानन्द जी महाराज।"

इस प्रति ऋौर प्रकाशित प्रति में विषय सम्बन्धी कोई विशेष ऋन्तर नहीं है। फिर भी लेखक ने श्री ऋजपादास द्वारा प्रस्तुत की गई इस प्रति को ऋपने ऋश्यन का ऋाधार बनाया है। ऋतएव इसी प्रति के ऋाधार पर इम किव की जीवनी ऋौर चिरंत को लिपिबद करने का प्रयत्न करेंगे।

## चरनदास का जन्मस्थान

चरनदास का जन्म-स्थान मेवात प्रदेशान्तर्गत स्रलवर नगर से तीन कोस दूर डेहरा नामक प्राम है। इस सम्बन्ध में चरनदास जी लिखित एक स्रन्तस्साक्ष्य विचारणीय है। कवि के शब्दों में।

डेहरे मेरो जन्म नाम रग्जीत बखानो ।
मुरली को सुत जान जात दूसर पहिचानो ॥
बाल अवस्था माहिं बहुरि दिल्ली में आयो ।
रमत मिले शुकदेव नाम चर्णदास धरायो ॥
जोग जुगति कर मिक्त कर ब्रह्म ज्ञान दृढ़ कर गह्यो ॥
आतम तन विचार के अजपा ते तनमन रह्यो ॥

प्रस्तुत उद्धरण की प्रथम पंक्ति में किन ने ऋपना जन्म स्थान डेहरा ग्राम लिखा है। 'गुरु-मिक्त प्रकाश' के लेखक ने कुछ विस्तार के साथ किन के जन्म-स्थान का परिचय निम्नलिखित शब्दों में किया है।

> मेवत देश में श्रलवर पासा। डेइरा गांव जु श्रिषिक सुवासा।। ताके निकटै सरिता बहै। जित की सुष्टि महासुख लहै॥

श्रास पास बहु बाग सुहावै ।
फूले फले हरष छवि छावै ॥
ताके जन्म लियो सुखदाई ।
रामरूप तिकी शरणाई॥

रामरूप जी की भांति चरनदासी-सम्प्रदाय के अन्य किवयों और लेखकों में सहजोबाई , रूपमाधुरी शरण विवा शिव दयालु गौड़ उल्लेखनीय हैं। इन लेखकों ने भी किव का जन्म स्थान डेहरा ग्राम ही माना है। ज्ञितिमाहन सेन के जेम्स हेस्टंग्ज, पोताम्बर दत्त बडण्वाल, विलियम कुक्स, श्रीयसेन, योगश

The Medieval Mysicism of India, p-145

Encyclopedia of Religion and Ethics, Vol. 3, p-366

Nirgun School of Hindi Poetry, p. 266

Tribes and Castes of N. W. P. and Oudh, W. Crooks, p-201

सखी री, आज धन धरती धन देसा।
 धन डेहरा मेवात मंसारे, हिर आए जन मेसा।

सं श्रो श्याम चरणदास जा महाराज श्रो शुकदेव सम्प्रदाय के प्रवर्तका-चाय्ये मेवात दश में ब्रालवर से तीन कास डेहरा नाम के ग्राम में प्रगट भये। गुरु महिमा (ब्राप्रकाशित ग्रन्थ)

नाम प्राम डहरे विषे, घर घर मंगल चार।
 विविध बधाई गुनिनिमल, गाई भली प्रकार।

<sup>\*.</sup> In 1703 Charan Das was born in a village named Dabra (or Dehra) in the Alwar State of Rajputana.

He was born at Dahera in Alwar and was named Ranjit by his parents

Charan Das was a Dhusar Bania who was born at Dehra in Kotwa (Rajputana) in 1703.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> A Vaishnava sect which takes it name from its founder Charan Das of Dhusar Caste who was born at Dehra in Alwar State in 1703.

He was born at Dahera in Alwar and was named Ranjit by his parents.

<sup>&#</sup>x27;श्री-शुकदेव-सम्प्रदाय-प्रकाश,' पृष्ठ ४

प्रसाद द्विवेदी, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी, रामकुमार वर्मा, अस्पादक संतबानी संब्रह, शिव शंकर मिश्र अस्पादक योगांक (कल्याण) तथा माधव अस्पादक योगांक (कल्याण) तथा माधव अस्पादक मत समर्थक है।

### चरनदास का जन्मकाल

चरनदास के जन्मकाल के विषय में कोई अन्तस्साक्ष्य नहीं उपलब्ध होता। उत्पर कहा जा चुका है कि साम्प्रदायिक विद्वानों में सबसे प्रामाणिक मत श्री रामरूप जी का है। रामरूप जी के मतानुसार चरनदास का जन्म मंगलवार भादीं सुदी तीज संवत १७६० वि० की स्थोंदय के सात घड़ी (घरटा) पश्चात तुला लग्न में हुआ। रामरूप जी के ही शब्दों में।

भादों तीज सुदी जबै आया मंगल दौस । माता पिता अर कुटुम्ब की पूरी कीनी हौस ॥ सात घड़ी सूरज चढ़े लियो भक्त औतार । नर नारी पुल्कित भये करन लगे त्यौहार ॥

- १. हिन्दी के किव स्रोर कान्य, पृष्ठ २-३
- राजपूताने के मेवात देश में डहरा नाम का एक प्राम है। उस प्राम में दूसर बनियां के बहुत से घर हैं। उन्हीं परिवारों से एक परिवार में मुरली नाम के एक भाग्यवान पुरुष हुए...कुंजों के गर्म से बालक उत्पन्न हुआ।।
  भक्त चिरतावली, भाग १, एष्ट ३४२
- ये संत डहरा (श्रलवर) के निवासी थे।

हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, द्वितीय संस्करण पृष्ठ ४०५

- ४ . गुरु चरनदास जी का जन्म राजपूताना के मेवात देश के डेहरा नामी गांव में एक प्रसिद्ध दूसर कुल में हुआ था...चरनदासजी की वानी, प्रथम भाग पृष्ठ १
- इस पंथ के स्थापक का जन्म त्रालवर के निकटवर्ती डेहरा नामक ग्राम में
   हुआ था।
   भारतवर्ष का धार्मिक इतिहास, पृष्ठ ३३२
- चरनदास जी का जन्म संवत् १७६० में राजपूताना के मेवात देश के डेइरा नामक गाँव में दूसर कुल में हुआ था।

कल्याण योगांक, पृष्ठ ८१६

महात्मा चरनदास जी उन्हीं त्रात्मदर्शी संतों में हैं जिन्होंने परमात्मा के परिचय
में ही अपना सारा जीवन लगाया। मेवात (राजपूताना) के डेहरा गांव में
इनका जन्म १७६० वि० सं० के लगभग हुआ था।

संत साहित्य, पुष्ठ १११

सत्रह सै अरु साठ का संवत् धरा बनाय। भादों तीज सुदी शुभ मंगल सात घड़ी दिन आय।। शुभ समय तुला राशि रख नाम घरा रखजीत। है है बड़ा नच्चत्री दाता हरि का मीतः।

उपयुक्त उद्धरण में रामरूप जी ने विस्तार के साथ जन्म-तिथि, संवत्, दिन, बार, लग्न श्रीर समय का बड़े स्पष्ट श्रीर सुव्यवस्थित रूप से उल्लेख कर दिया है। चरनदास के चरित पर श्रन्य किसी लेखक ने इतने विस्तार के साथ श्रपने श्रिभिमत का उल्लेख नहीं किया है।

सहजोबाई ने अपने सद्गुर चरनदास के जन्मकाल का तो उल्लेख किया है, परन्तु जन्म-संवत का उल्लेख नहीं किया है, जैसा कि प्रस्तुत उद्धरस से ज्ञात होता है।

> सखी री आज धन धरती धन देशा। धन डेहरा मेवात मंसारे, हरि आए जन मेसा।। धन भादों धन तीज सुदी है, धन दिन मंगल कारी।।

इस उद्धरण की श्रांतिम पंक्ति में कवित्रत्री ने भादों तीज सुदी मंगलवार चरन-दास की जन्म तिथि निश्चित का है। सहजोबाई लिखित यह तिथि रामरूप जी लिखित तिथि से पूर्ण साम्य रखती है। श्रातएव संवत का उल्लेख न होते हुए भी दोनों के मत में पूर्णरूपेण साम्य है। रूप माधुरी शरण के श्रानुसार, ''संवत् १७६० भादों सुदी ३ मंगलवार को सात घड़ी सूरज चढ़े श्रापने जन्म लिया। श्रापके जन्म के समय सुवन में चन्द्रमा का सा प्रकाश हो गया श्रीर देवताश्रों के मुख से वेद ध्विन सुनाई दई।'' प्रस्तुत उद्धरण से स्पष्ट है कि रूप माधुरी शरण का रामरूप जी से पूर्ण मत-साम्य है। चरणदासी शिष्यों के मत परीक्षण में शिवदयालु गौड़ का मत भी विचारणीय है। गौड़ जी के मत से चरनदास का जन्मकाल वही है, जिसका उल्लेख रामरूप जी श्रथवा सहजोबाई ने किया है। प्रमाण के रूप में लेखक की निम्नलिखित पंक्तियों को उद्धृत करना श्रयंगत न होगा।

> भादों शुक्ला तीज को, कुंजो कृख मंकार । बालनाम रणजीत घर, प्रकटे कृष्ण मकार ॥ संवत सत्रह सौ गिनो, ऊपर साठ पिछान । प्रकटे भागव वंश में, कृष्ण वंश प्रसु त्रान ॥

<sup>ै.</sup> गुरु महिमा ( अप्रकाशित प्रन्थ )

वर्तमान काल के लेखकों में द्वितिमोहन सेन , जेम्स हेस्टिंग्ज, विलियम क्रुक्स , सर जार्ज व्रियर्सन , पीताम्बर दत्त बड़्य्वाल , गोश प्रसाद द्विवेदी , प्रभुदत्त ब्रह्मचारी , रामकुमार वर्मा , भुवनेर वर माधव , सम्पादक संत-वानी-संग्रह । एवं सम्पादक योगांक (कल्यास ) । का 'गुरु-भक्ति-प्रकाश' के लेखक श्री रामरूप जी से पूर्ण मत-साम्य है। इनमें से ग्राधिकांश लेखकों ने जन्म-संवत मात्र का उल्लेख

The Medieval Mysticism of India by K. M. Sen, p. 145

3. Charan Das was born in A 1703 and died in 1782.

The Encyclopedia of Religion and Ethics by James Hastings, Vol. 3, p. 365

3. A Vasshnava Sect which takes its name from its founder Charan Das of Dhusar Caste who born at Dehra in Alwar State in 1703.

Tribes and Castes of N.W.P. and Oudh, Vol. II, p. 201 ४. 'श्री शुकदेव सम्प्रदाय प्रकाश' पृष्ट २

". Charn Das was a Dhusar Bania who was born at Dehra in Kotwa (Rajputana) in 1703.

Nirgun School of Hindi Poetry p. 266

- हिन्दी के किव ऋौर कान्य, पृष्ठ २०३
- संवत् १७६० में भाद्रपद शुक्ल तृतीया मंगलवार के दिन भाग्य मुरलीधर के ...
   "बालक उत्पन्न हुआ।

भक्त चरितावली, भाग १, पृष्ठ ३४२

द इनका जन्म संवत् १७६० में हुआ।

हिन्दी साहित्य का त्रालोचनात्मक इतिहास। द्वितीय संस्करण, पृष्ठ ४०५ के मेवात (राजपूताना) के डेहरा गांव में इनका जन्म १७६० वि० स० के लग-भग हन्ना था।

'संत साहित्य' पृष्ठ १११

न । गुरु चरनदास जी का जन्म । दिन भादों सुदी ३ मंगलवार संवत १७६० विक्रमी मुताबिक सन् १७०३ ईसजी के था।

चरनदास जी की वानी भाग १, पृष्ठ १

११. चरनदास जी का जन्म सवत १७६० में '''हुआ था। योगांक (कल्यागाः) पृष्ठ ८१६

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>. In 1703 Charan Das was born in a village named 'Dahra... in the Alwar State of Rajputana.

कर दिया है स्नार कुछ ने तिथि-वार का भी उल्लेख किया है। जो भी हो, उनके दृष्टिको या में कोई मत-वैषम्य नहीं उपलब्ध होता है।

## माता-पिता

चरनदास की माता का नाम श्रीमती कुंजो देवी श्रौर पिता का नाम मुरलीघर जी था। चरनदास की जीवनी पर प्रकाश डालने वाले सभी लेखक इस विषय पर एक मत हैं। चरनदास ने श्रात्मपरिचय देते हुए श्रपने पिता का नाम मुरलीघर स्वीकार किया है। परन्तु श्राश्चर्य का विषय है कि उन्होंने श्रपनी माता का नाम नहीं लिखा है। इस विषय पर रामरूप जो ने 'गुरुभक्ति-प्रकाश' में सविस्तार प्रकाश डाला है। किव की निम्नलिखित पंक्तियों से चरनदास के वंश-वृद्ध का श्रव्छा परिचय प्राप्त होता है।

स्वस बास बहुत सुखदाई । जहा विराजै शोभन राई ॥
ग्रहस्थ श्राश्रम हो के माहीं । ऐसी में म भिनत जिन पाहीं ॥
तिन सो चतुरदास भये जानी । ताके सुत गिरिधर परमानी ॥
गिरिधर के लाहड़ बड़ भागी । नवधा भिनत मांहि श्रनुरागी ॥
जगनदास तिनके सुत जानी । उनके प्रागदास पिहचानी ॥
जिनके मुरलीधर सुत भये । सो भी सदा भिक्त में रहे ॥
ताके जनम लियो सुखदाई । रामरूप तिनकी शरणाई ॥

इस वर्णन के आधार पर चरनदास के पितृपद्म का निम्निलिखित वंशवृद्ध प्रस्तत किया जा सकता है।

शोभन राय | चतुरदास | गिरिधर | लाहड़ | जगनदास | प्रागदास | प्रागदास | पुरलीधर | चरनदास ( स्रथवा रखजीत )

डेहरे मेरे जनम नाम रख्जीत बखानो ।
 मुर्ली को सुत जान जात द्वसर पहिचानौ ।

रामरूप जो के मतानुसार चरनदास की माता कुंजों देवी थी जैसा कि निम्निलिखित उदाहरण से ज्ञात होता है।

कुंजों माई ऋति बढ़ भागी। सदा रहै मन में ऋनुरागी।।
सती सभाव शील में ऊंची। मधुर वचन भोलापन सूची।।

सहजोगई ने बड़े ही लिजित शब्दों में माता कुंजों तथा पिता मुरलिबर को श्रिमिनन्दित किया है, जिनकी कोख में चरनदास जैसा यशस्वी तथा तपस्वी पुत्र उत्पन्न हुन्ना। कपमाधुरी शरण तथा शिवदयालु गौड़ भी इस विपय पर एकमत हैं। इन दोनों व्यक्तियों ने चरनदास के जन्म से सम्बन्धित दो रोचक कथान्नों का भी उल्लेख किया है जिससे इस तर्क के युग में श्रद्धा न्नौर भावना की वस्तु निर्धारित होती है।

चरनदास के माता-पिता, उनके नाम श्रीर व्यक्तित्व के विषय में सर्वश्री क्षितिमोहन सेन , जेम्स हेस्टिंग्ज", विलियम क्रुक्स , जार्ज श्रियर्सन , पीताम्बर दत्त बद्दश्याल , गऐशप्रसाद हिवेदी , रामकुमार वर्मा , प्रसुदत्त

<sup>ै.</sup> धन माई कुंजों रानी घन मुरलीधर तात ॥

<sup>2 &</sup>quot;श्री शोभन जी भक्त को जो बरदान श्रो ठाकुर जी ने दिया था कि तेरी आठवीं पीढ़ी में मैं अंशरूप से अवतार लेऊँगा, सोई शोभन जी ब्राठवीं पीढ़ी में श्री महाराज श्यामचरणदास जो ब्रावतेरे। ब्रापके पिता का नाम श्री मुरलीधर ख्रीर माता का नाम कुंजोरानी था।"

शोभन जी के कुल विवै, ऋष्टम पीढ़ी अन्त ॥ मुरलीधर घर प्रगट मे, श्याम रूप घर सन्त । स्वप्न मांहि दशन दिये, कुंजो को श्री श्याम । तुमरे प्रगटं पुत्र हो, सुनहु मातु सुख धाम ॥

<sup>8.</sup> Medeival Mysticism of India by K.M. Sen 145

A. His father's name was Murli Dhar and his mothers, Kunjo. Encyclopedia of Religion and Ethics. James Hastings Vol. 3, p. 366

<sup>6.</sup> His father Murli Dhar who died when he was only five years old.....

Tribes and Castes of N.W.P. and Oudh, p. II. page 201

<sup>°. &#</sup>x27;श्री शुकदेव सम्प्रदाय प्रकाश,' पृष्ठ ५

father's name was Murli Dhar and mother's Kunjo.
Nirgun School of Hindi poetry, p.266

<sup>ै.</sup> हिन्दी के किन श्रीर काव्य, पृष्ठ २०३

९°. इनके पिता का नाम मुरली था जो धूसर बीनया थे..... हिन्दीसाहित्य का स्त्रालोचनात्मक इतिहास, संस्करण २, ए० ४०५

ब्रह्मचारी , सम्पादक संतबानी विश्वास सम्पादक योगांक (कल्याण) एकमत से रामरूप जी के श्रिमिमत से सहमत हैं। इन लेखकों में ज्ञितिमोहन सेन, विलियम बुक्स, रामकुमार वर्मा, तथा सम्पादक योगांक (कल्याण) ने केवल इनके पिता के नाम का उल्लेख किया है। परन्तु पिता के व्यक्तित्व के विषय में पूर्ण्तया सहमत है।

जाति:--

संत कबीर के मतानुसार :-

जाति न पूंछो साधु की पूंछो उसका ज्ञान। मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान॥

श्रौर संत दादू के शब्दों में:--

जे पहुँचे ते कहि गये तिनकी एकै बात । सबै सयाने एक मित तिनकी एक जात ।।

सत्य तो यह है कि जिन्होंने स्वतः अपने शरीर, संसार, बन्धु-बांधवों का परित्याग जीते जी कर दिया है, उनके लिये क्या जाति क्या वर्ग १ परन्तु सैकड़ों वर्षों से प्रयत्नशील रहने पर भी हम आज उस बन्धन को तोड़ कर ऊपर नहीं उठ पाये। हमारा समाज उसी अभिशाप से आज भी अभिशास है जिससे कबीर का समाज व्यथित था। जाति-पांति की भावना छाया के समान हमारे साथ सदैव से लगी चली आ रही है।

चरनदास जी का जन्म दूसरे वैश्य-कुल में हुआ था। आत्म-परिचय में स्वत: कवि ने कहा है:

डेहरे मेरो जनम नाम रखजीत बखानो।

मुरली को सुत जान-जात दूसर पहिचानी।।

सहजोबाई ने भी चरनदास को दूसर वैश्य कुलोत्पन्न माना है—

धन दूसर कुल बालक जनम्यों, फुल्लित भए नर नारी।

रामरूप जी ने अपने गुरु की जाति का उल्लेख करने का कहीं भी प्रयत्न नहीं किया है। रूप माधुरी शरण के मत से ''श्री श्यामाचरण

९. उन्हीं परिवारों में से एक परिवार में मुरलीधर नाम के एक भाग्यवान पुरुष हुए ..... उनकी धर्म पत्नी का नाम कुंजो देवी थी ..... भक्त चित वली, भाग १, पृष्ठ ३४२

<sup>े.</sup> इनके पिता का नाम मुरलीधर श्रीर माता का कुंजों था। चरनदास जी की वानी, प्रथम भाग, पृष्ठ १

इनके पिता मुरलीधर जी की प्रवृत्ति सुमिरन ध्यान की ब्रोर ही थी ......
 योगांक (कल्याण) एष्ठ ८१६

दासाचार्य जी भूगु ऋषि के वंश में प्रगट भये ताते भागेंव ब्राह्मण कहाये ब्रीर दूसर ब्रापको इस वास्ते कहते हैं कि भूगु जो की स्त्री पुलोभा श्री ज्यवन ऋषि की माता उसके नेत्रों से एक समय ब्रांसुब्रों की धारा ऐसी चली कि उससे एक नदी वह चली। उस नदी का नाम (वधूसरा) कहा गया। उस बधूसरना नाम की नदी के किनारे रहने वालों का नाम (वधूसरा) भया सो यही शब्द विगड़ते-विगड़ते दूसर हो गया। सो इससे दूसर कहने लगे।"

इस तर्क को पढ़ जाने के अनन्तर भी हमारी आस्था और विश्वास कहीं पर इस बात पर नहीं टिकता कि चरनदास भागव या ब्राह्मण थे। पौराणिक अन्तर्गत कथाएँ चाहे जो भी हों परन्तु किव द्वारा लिखित आत्म-परिचय और अन्तरसाक्ष्य यही निश्चय करता है कि ये दूसर वैश्य कुलोत्पन्न थे। अंतरसाक्ष्य के अभाव में कोई भी कल्पना कर सकते थे, परन्तु इस स्थिति में किव के शब्द ही प्रमाण हैं।

वर्तमान लेखकों में से ज्ञितिमोहन सेन केम्स हेस्टिंग्जर, जार्ज श्रियर्सन हिन्दि एच विल्सन है, डब्ल्यू कुक्स , रामकुमार वर्मा है, गरोश प्रसाद द्विवेदी वि

Medieval Mysticism of India, p. 145

They belonged to Dhusar tribe of the Baniya caste.

Encyclopedia of Religion and Ethics,

James Hastings, Vol. 3, p. 366

- 3. श्री शुकदेव-सम्प्रदाय-प्रकाश, पृष्ठ ४
- Another Vaishnava Sect.....was instituted by Charan Das a merchant of Dhusar Tribe who resided at Delhi in the reign of the Second Alamgir.

Essays and Lectures on Religion of the Hindus

Vol. I-1862 p. 178

- A Vaishnava sect which takes its name from its founder Charan Das of Dhusar Caste.....
- Tribes and Castes of N. W. P. and Oudh Vol. II, p. 201. इनके पिता का नाम मुरलो था जो घूसर बनिया थे।
- हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ ४०५

He came from a Bania family of Rewari and was known as Ranjit in his early life.

प्रभुदत्त ब्रह्मचारी तथा सम्पादक संतवानी संग्रहर का मत है कि चरनदास दूसर वैश्य कुल में उत्पन्न हुए थे। पीताम्बर दत्त बङ्थ्वल, भुवनेश्वर माधव तथा सम्पादक योगांक (कल्यास) इस विषय पर मौन हैं।

#### नाम

साहित्य के पृष्ठों में चरनदासी-सम्प्रदाय के प्रवर्तक के तीन नामों का उल्लेख मिलता है। ये तीन नाम क्रमशः रणजीत, चरनदास और श्यामाचरण-दासाचार्य है।

किया रणजीत नाम उसके जन्म के समय ही निर्धारित किया गया था। इसके समर्थन में रामरूप जी की पुस्तक 'गुरु-भिक्त प्रकाश' से निम्नलिखित पंक्तिया उद्धत करना असंगत न होगा।

सत्रह है अप्रच्छात संवत घरा बनाय।
भादों तीज मुदी शुभ मंगल सात घड़ी दिन आय।
शुभ समय तुल राशि रख नाम घरा रणजीत।
है वै है बड़ा नक्ति माता हिर का भीत।

इस उद्धरण से स्पष्ट है कि जन्म के समय पर ही किव का नाम कुल के ब्राचार्य ज्योतिषी द्वारा रणजीत रखा गया।

रामरूप जी के मत से किन का दूसरा नामकरण श्री सुकदेव जी ने संवत् १७७६ (१६ वर्ष की अवस्था) में दीचा देने के पश्चात किया। किन का दितीय नाम चरणदास रखा गया।

छिपा भेद श्रीर कुछ दीया। सबविधि श्रपना महरम कीया।

ऐसे सतगुर परम दयाल। श्रपने शिष्य को किया निहाल॥

सब विधि करि के मेटी प्यासी। संवत सत्रह सै उन्नासी॥

तैत महीने के मध्य माही। पड़वा वृहस्पति वार सुहाही॥

नाम दूसरा चरन ही दासा। भिनत मांह हूजो परकासा॥

हिर के चरण कंवल किर बासा। जग सा रहियों सदा उदासा॥

राजपूताने के मेवात देश में डेहरा नाम का एक ग्राम में द्वसर बिनयों के बहुत से घर हैं ... उन्हीं परिवारों में से एक परिवार में मुरलीधर नाम के एक भाग्यवान पुरुष हुए: ....

भक्त चरितावली, भाग १, पृष्ठ ३४२

<sup>े</sup> गुरु चरनदास जी का जन्म राजपूताना के मेवात देश के डेहरा नामी गांव में एक प्रसिद्ध दूसर कुल में हुआ।

<sup>.</sup> चरनदास जी की वानी, एष्ट १, भाग १

रामरूप जी के प्रस्तुत कथन का समर्थ रूपमाधुरी शरण के निम्नलिखित कथन से भी होता है।

"१६ वर्ष की अवस्था में आपने श्री शुकदेव जी से विधिपूर्वक मंत्र, कंडी,

उपदेश लिया और श्यामाचरणदास नाम प्राप्त किया।"

(गुरुमहिमा)

किव के तृतीय नाम श्यामाचरण दासाचार्य का उल्लेख श्रद्धालु श्रानुयायियों ने किया है, जिनमें रूप माधुरी शरण, रामरूप जी शिवदयाल गौड़ तथा श्रानेक श्रान्य व्यक्ति उल्लेखनीय हैं।

#### बाल्यावस्था

रामरूप जी ने चरणदास जी की बाल्यास्था का सिवस्तार प्राय: ४० पृष्ठों में वर्णन किया है। इस वर्णन में किव ने एक वर्ष से उन्नीस वर्ष की अवस्था तक के प्रत्येक वर्ष का व्यौरेवार वर्णन रोचक शैली में किया है। इतना विस्तृत वर्णन न तो रूपमाधुरी शरण जी ने किया है और न शिवदयालु गौड़ ने सहजोबाई ने तो इसके विषय में एक शब्द भी नहीं लिखा। राम रूप जी ने चरणदास की बाल्यावस्था और जीवन के क्रमिक-विकास के प्रति उतना ही महत्व निश्चित किया है, जितना कि युवावस्था अथवा सिद्धावस्था के प्रति महत्व पदान किया है।

रामरूप जी के शब्दों में चरनदास जी एक वर्ष की अवस्था प्राप्त करते ही बाल्य सुलम मधुर तोतले शब्द बोलने लगे थे। दूसरे वर्ष में प्रवेश करते हो चलने की शक्ति का क्रमिक विकास हुआ। तृतीय वर्ष की अवस्था में बालक चरनदास समवयस्क बालकों में खेलने लगे और बालकों की जैसी चपलता का प्रदर्शन करने लगे। चतुर्थ वर्ष के प्रारम्भ होते ही ईश्वर का नाम जपना प्रारम्भ किया।

चरनदास बालक का यह आचरण और ईश्वर प्रेम देखकर सभी लोग आश्चर्यान्वित रह गए। ब्रह्म की नामप्रियता का यह अंकुर जो चरनदास के जीवन में चतुर्थ वर्ष से प्रारम्भ हुआ था, आगे चलकर बट वृद्ध के रूप को प्राप्त हुआ। इस दिशा में उनके हृदय में दिन-दिन नवीन उत्साह जागरित होता गया और वे ब्रह्म के प्रेम में लवलीन होते गए। पांचवें वर्ष की अवस्था में इस गित में और भी आशातीत विकास हुआ। पांच वर्ष की अवस्था में वे स्यादय से एक पहर पूर्व जग जाते थे और ब्रह्म के ध्यान में संलग्न रहते थे। संसार की भौतिकता में संलग्न सांसिक माया मोहादि के आवरण में आवृत नर-नारी इस रहस्य को समम्मने में असमर्थ थे। लोग बालक चरनदास के इस आचरण को देखकर उन्हें बौरा और बुद्ध हीन समम्मते थे। जब वे समवयस्य बालकों के मध्य खेलने के लिए जाते थे तो लहकी लहकों को बैठाकर सब से 'हरे राम' हरे राम' का जय करवाते थे। एक

दिन जब वे बालकों के साथ खेल रहे थे ते एक आश्चरंजनक घटना घटित हुई। श्रे अत्यंत दिव्य कांतिवान, श्यामवर्ण, विशाल नेत्र वाला, नंगे तन, कौपीन धारण कि र् हुए एक व्यक्ति का आगमन् हुआ। उस व्यक्ति ने बालक चरनदास को अपने निकट बुलाया और कंघे के ऊपर बैठा निया। र तदनन्तर बालक को वट-वृक्त के नोचे लाकर उसे पेड़े प्रदान किये और उसके मस्तक के ऊपर हाथ रख कर कहा—

हंस के कहा तोहि चेला कीया। कर घरि शीश भक्ति पर दीया।। तारण तरण जगन में हैं हो। बहुत उनार जीव ले जैहो।। जो कोई मंत्र तुम्हारा सुनैहै। सो निहचे यमपुर नहिं जै है॥ छत्रपती श्रद राजा राया। चिहिहै तुम चर्णन की छाया॥ चहु दिशि फैंत भक्ति तुम्हारी। नाम जपेंगे बहु नर नारी॥ शोश निवा सबही बर लीना। उतर गोद चरनन शिर दीना॥

 वर्ष एक के जब भये बाला। बोलै तुतले बचन रसाला॥ दूजे वर्ष मांहि पग टीन्ग। डोलन सीखे चाल नवीना।। तीजा वर्ष सुहायन स्त्राया। जब लड़कों में खेलन धाया॥ चौथे वर्ष सँभाला आपा। मुख से जपन लगे हरि जापा॥ देखि देखि सब ग्रचरज करैं। बडा ग्रचम्मा मन में धरैं।। पचवें वर्ष भई गति श्रीरे। लखे न लोग लगाई बीरे।। पहर एक के तड़के जागे। जब ही ध्यान करन को लागैं।। जो लड़कों के बीच ही. खेलन जावे लाल । श्रीर खेल भावे नहीं, गावें गुरा गोपाल । लड़की लड़कों को बैठावें। हरे राम सब सो जय पावें।। नदी किनारे खेल मचावै। कभू न्हाय के तिलक लगावै। खेलत रहै गांव के गारे। ठौर प्यारी सीना एक दिन अचरण भयो भारी। ये हू थे लड़कन मंकारी।। २ वही जगह पुरुष एक ग्राया। ठाढा होय देख हर्षाया। नांगे तन कोपीन विराते। श्याम स्वरूप ऋधिक छवि छाजै। शीश बावरी घंघट वारी नैन बड़े शोभा ऋतिमारी।। नैन अरु माथा दिपै, तेजवन्त अधिकाय। माधुरी मूरत सोइनी, सोंही लखी न जाय॥ मुख सो वचन उचारि के, बालक लिया बुलाय । कांधे ऊपर लो गये. बट तर बैठे जाय ॥ कांधे से लिया गोद मंकारी। उर लाया बोले हितकारी।।

श्रजगैयी पेड़े मंगवाये। दिये हाथ श्रद बचन सनायो।।

यह घटना चरनदास की पांच वर्ष की स्रवस्था में वृहस्पानवार शरद् पूर्णिमा संवत् १७६५ को घटित हुई। १

जीवन के छठे वर्ष में शिक्षा-दी जा का प्रारम्म हुआ। र परन्तु यह कम अधिक समय तक न चला। शिव्र ही निकट भविष्य में पठन-पाठन का कार्य समाप्त हो गया। सात वर्ष की अवस्था में एक दिन बालक चरनदास ने स्वप्न देखा कि उनके पिता से परिवार का शीव्र ही वियोग होगा। दुर्भाग्य से शीव्र ही यह घटना सस्य प्रमाणित हो गई । पतामह प्रागदास ने बड़ी खोज की परन्तु मुरलीधर जंगल में ऐसे विलीन हो गए कि फिर दर्शन न हुये। मुरलीधर के असमय अप्रैर अनिश्चित स्वर्गवास से परिवार पर दु:ख के बादल छा गए। उभी विरह से संतप्त हो उठे। परन्तु समय ने विरहजनित व्यथा को शनैः-शनैः कम कर दिया। माता कुंजो देवी ने अपने विरक्त हृदय को ईश्वर के चरणों में लगाना प्रारम्भ किया। एक बार कुंजो माता वैशाखी पर गङ्गा नहाने के लिये गईं। गङ्गा-स्नान के पश्चात् वहाँ से अपने पिता के घर दिल्ली गईं। यहाँ सब की सम्मित और आप्रह से कुंजो माता दिल्ली में ही रहने के लिये तैयार हा गईं। माता ने चरनदास को भी कोट कासिम से दिल्ली बुलवा लिया। सात वर्ष की

प्रनमासी शरद की दिन था वृहस्पतिवार । महापुरुष दरशन दिये किरपा करी स्रपार ॥ बरस पांचवे जो भया सो में दिया सुनाय । छठे बरस की कहत है रामरूप जन गाय॥

\* २ विशेष विवरण—देखिये उसी प्रकरण के उपशीर्षक 'शिह्ना' के श्रान्तर्गत।

एक दिना सोवत सृं जागे। गोद पिता की रोवन लागे। सुबकी लेले कहै सुनाई। हम तुम में बिछुरन ग्रव ग्राई॥ बार बार यह बात बखानी। कुटुम्ब लोग कछुना पहचानी। दिना बीस में ऐसी भई। बालक ने जैसी जब कही॥

भ मुरलीघर उनमत्त सदाई। रहते हिर में ध्यान लगाई॥
एक आदमी नित रहे साथा। वह निह होन देत था राता॥
मनुष्य सङ्ग का दूर हि बैठा। आई नींद गया वह लेटा॥
जागा तो मुरलोघर नाही। आया दाड़ बेग वां ठाई॥
तसी बंधा जामा तहँ पाया। ज्यो का त्यों पटका दरशाया॥
पगड़ी शाल धावती पाई। तबते बहुते चिन्ता आई॥

जङ्गल श्रीर पहाड़ में, दूढ़े फिरे सब ठीर । लोग पठायें दूर लों, ना पाया कहि श्रीर ॥ प्रागदास सोचत घर श्राये। वा दिन भोजन किन्हू न खाये॥ उहीं बरस में दादी दादा। तैन तिज कै गये धाम श्रागा ॥ श्रवस्था में चरनदास श्रपने मातामह के घर पर श्राकर रहने लगे।

श्राठ वर्ष की श्रवस्था में माता तथा मातामह ने चरनदास की सगाई करने का बड़ा श्राग्रह किया। रूपमाधुरी शरण के शब्दों में, "श्राठ वर्ष की उम्र में जब माता तथा नाना सगाई करने लगे तो श्रापने नाही करी श्रीर माता को भी भगवत् भक्ति का उपदेश देके पूरण भक्त बना लाई श्रीर नाना के घर में सबको तथा नीकरों तक को हरि भक्ति सिखाई। श्रव श्रापके प्रेम् की श्रवस्था श्रत्यन्त बढ़ने लगी। दिन रात ध्यान में लगे रहे श्रीर नेत्रों से श्रीकृष्ण के विरह में श्रश्रुधारा बहा करें, दो-दो दिन बेसुध भवन में लेटे रहें"। व

कुक्को देवी श्रोर उनके पिता के समस्त प्रयक्ष चरनदास को माया श्रोर भौतिक बन्धनों में बांधने में श्रासकल हुए। चरनदास ने विवाह करने का विरोध किया श्रोर शिद्धा ग्रहण करने से भी इन्कार किया। प्रतिक्रिया-स्वरूप उनके नाना श्रोर माता को महती निराशा हुई। अमाता को जब बात हुश्रा कि चरनदास साधु होकर संसार त्याग देना चाहता है तो वे बहुत दुखी हुई। उसने

ाकह कारन ह्वा छा।डया, क्या नाह लाई साथ।।

श्रव माता तुम ऐसी कही। तुम्हरे कहने सों ह्याँ रही।

जो तुम कही सोई मन श्राई। रनजीता को लेहु बुलाई॥

बीवी कुंजों ने सुन बानी। पुत्र बुनावन की मन ठानी।

लाग साथ भेजे श्रसवारी। जा पहुँचा डहरे मंकारी।

<sup>.</sup> श्रपने बालक कुँ हूवां छाड़ा। मात गङ्ग कूं श्रावन माड़ा।। चलती चलती दिल्ली श्राई। हा रहते थे मां श्रफ भाई।। चचा बहुत ही धन मध जानो। दीखे राय बड़ा ही मानी।। बहादुरपुर डहरे के पासा। वह था वतन दिल्ली सुख बासा।। हांसं संग लई। जो माता। दो लौंडी दस चाकर साथा।। हां रनजीत बुलाय ले, कही सबन यह बात। किह कारन हां छोडिया, क्यों नहि लाई साथ।।

२. विशेष विस्तृत विवरण के लिये इसी प्रकरण का उपशीर्षक 'विवाह' देखिये।

इ. सुनि कुंजों मन में मुरफाना। अब हो सूँ बोलत सुत नानी।। दीठ बड़ा काहूँ कि न मानै। जहाँ तहाँ अपनी ही ठानै।। होत फकीर कहै सब आगो। डाटि सकूं नहिं डर यह लागे।। निकस जान का मय बहु देवे। मेरी कही सीख नहिं लेवे।। जा दिन करन सगाई आये। वा दिन मी यह कहि डरपाये।। जो अब परने काज दवाऊं। निकलं जाय तौ फिर कह पाऊँ॥

भाँति-भाँति से साधु होने के विरुद्ध उपदेश दिया। यह उपदेश सुनकर बालकः चरनदास ने उत्तर दिया—

हेतु सिहत सब बचन तुम्हारे। कैसे उलटूं जाय न टारे॥
माता का सा प्यार न कोई। करै न छौर विचारा सोई॥
बड़ी दया मोपे तुम कोनी। अपना जान सीख मोहि दीनी॥
जो तुम सुनिकै रोष न मानी। जो मैं कहूँ साच ही जानी॥
जा दिन जीव देह धरि आया। कुटुम्ब लोग कोई संग न लाया॥
जीव श्र केला भरमत आया। तन तर्जि कै भटकत ही धाया।
जीवत कष्ट जगत में पावैं। तन छूटे यमपुर को जावें॥
जगत छोड़ विरकत जो होई। आनन्द पद पावत है सोई॥
जो मांगे सो मगता जानी। ताको तुम कंगाल पिछानी।
रूठा भूखा रोगी भया। कै कुछ नांहि कमाया गया॥
काज पेट के भेष बनाया। मागै खाय जु पालें काया॥

इस प्रकार जीवन के आठ वर्ष व्यतीत हो गए। दिन पर दिन बालक चरनदास की मनोवृत्त ईश्वर के चरणों में दृढ़तर होती गई। मन में सेवा भाव, दयाभाव और विश्ववन्धुत्व की भावना सुदृढ़ होती गई। भूखे-प्यासे को घर से अल-पानी पहुँचाने में सदैव दत्तचित्त रहते थे। नौकर-वाकर, दीन-हीन, बालक-वृद्ध सभी में

श. पुचकारा बैठाय कार, श्रीर कही यह बात । तेरे भाई श्रीर ना, शिर पै नाहीं तात ॥ सगा चचा ताऊ कोई नाहीं । तुम ही हो दादे घर माहीं । श्रीर मोकूं नित ही वह श्रासा । बड़ा भये किर है परकासा ॥ बाप ददा का भवन जगे है । श्रव उनका ही नाम करें है । श्रव में तोहि देखि किर जीऊँ । तुम बिन पानीकभी नपीऊँ ॥ श्रव में तोहि देखि किर जीऊँ । तुम बिन पानीकभी नपीऊँ ॥ श्रव भी हिये कहा मम श्रानी । श्रवत होनकी मन निहराखी ॥ श्रवति होत कठे श्रव भूखे । कै तन रोग करम के दूखे । श्रति होत कठे श्रव भूखे । के तन रोग करम के दूखे । जाक मात पिता नहीं कोई । वे फकीर हो जावें सोई ॥ जाक कुल की लाज न भावें । सं वह मांगि मांगि किर खावें । लाज खोई के घर घर डोलें । मुख सौ दीन बचन ही बोलें ।। ऐसा कबहु न भाषिये, सुनो पुत्र विशेष । काहूँ सुनी काहूँ ना सुनी, फिर मत कहियो तक ॥

भक्ति का प्रचार करके श्रिभिनन्दित करते रहते थे। बालक चरनदास जहाँ कह रहते वहीं भक्तिमय वातावरण का सर्जन कर देते। सभी व्यक्ति इनके निश्छल एवं सरल व्यक्तित्व से प्रभावित रहते थे। उनकी प्रतिभा श्रौर हृदय के करणा भाव का प्रसार केवल मानव जगत तक ही नहीं सीमित थी वरन् पशु जगत भी उससे लाभान्वित होता था। वस वर्ष की श्रवस्था में एकान्त—प्रियता एवं हिर—भिक्ति भावना हृदय में श्रौर प्रगाद होती गई। रामरूप जी ने इस श्रवस्था का निम्न- लिखित शब्दों में वर्णन किया है।

स्रावन जान जहाँ तहं लागे। हिर के नेह रहें नित पागे। जावै बाग बगीचों माही। काहूँ कूं संग लेवै नाहीं।। साधु संत के निकटै जावै। दरशन देख बहुत सुख पावैं। कबहूँ जावै ठाकुर द्वारे। कबहूँ वैठे सन्तो लारे।। स्रोर भांति की बात न भावे। हिर के गुणवाद ही गावें।।

ग्यारह वर्ष की द्रावस्था का वर्णन रामरूप जी ने बहुत ही संचेप में निम्न-लिग्वित शब्दों में व्यक्त किया है।

> बरस ग्यारवें की कहूँ श्रदभुत बात पुनीत। प्रेम पौध उपजी हिये बढ़ी श्याम स्टू प्रीत॥ प्रेम वृत्त बढ़ने लगा तरुण भया श्रतिजोर। तन मन पै छाया पड़ी बाहर श्राया फेर॥

श. त्रव कहूँ नौ बरस की लीला परम पुनीत। गली मांहि निकसन लगे महाराज रनजीत॥ सुन्दर माला कर में लीये। माथे ऊपर टीका॰ दीथे। भूखा देख दया उपजावे। घर में से ले देदे त्र्याचें॥ साधु रूप कृं शीश नवावें। भक्ति रीति कल्छु कही न जावे। लड़कों में नहीं खेल मचावें। उलटी त्र्रीर भक्ति सिखलावे॥ कबहूँ दो चाकर ले। लारे। जा बैठे वाजार मंमारे। कबहूँ बैठ भवन के मांही। परमेश्वर को ध्यान लगाही॥ कथा होय नाना के हवाई। कबहूँ सुन बकृं तहं जाई। कथा माहिं जेते नर त्र्यावें इनकी त्र्रोरी सबै लखावे॥ दाता थे धरमी उपकारी। दया लई हिंसा सब डारी। कबहूँ माता के ढिंग जावें। नारी सिमष्ट सबै तहं त्रावें। जनकूं हिर की भक्ति सुनावें। उनके मुख हरिनाम जपावें। वाहर जेते चाकर होई। लागे भक्ति करन सब कोई।

बारह वर्ष की अवस्था में ब्रह्म के रहस्य की जिज्ञासा और भी अधिक प्रवल हुई। चरनदास जिस किसी से मिलते थे उसी से पूछते थे कि "मौकूं गोविन्द कैसे स्फै" विरह की तीव्रता दिन पर दिन वृद्धिमान होती गई। किव के शब्दों में, "रोम ही सूं अति पागे। प्रभु के ध्यान रहै नित लागे"। तथा "चलत फिरत ह्वांई मन राखें। श्याम मिलन विन और न भाखें।" यह लगन की भावना यहाँ तक बढ़ती गई कि चरनदास आत्म-विस्मृति को स्थिति का पहुँच गए। मूख, प्यास, सभी कुछ मूल गए। नेत्रों से अश्रु की जल धारा अविरल रूप से प्रवाहित रखती थी। रामरूपनी ने इस स्थिति का बड़ा मामिक वर्णन निम्नलिखित शब्दों में किया है।

लागा नेह देह सुध नहीं। खान श्रोर पान सबै विसराही।। कबहूँ नैनन सो जलधारा। उठै प्रेम नहीं जाय संभारा।। श्याम मिलन की मन में श्रावै। वर बाहर कुछु नाहि मुहावै॥ मिले साधु जांस यहि बूमै। मौकूं गोविन्द कैसे सूकें।। ऐसे कहि श्रं मुवा मिर लावै। लहर हिये सुं उमंगी श्रावै॥

इसी प्रकार चार वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन भक्तराज चरनटास कहीं कथा—गातां का आनन्द लेने के लिए गए। कथा समाप्त होने पर उपस्थित गोष्ठी में बड़े ही आदि स्वर से पूछा कि, "कृष्ण मिलन को भेद बताओं। मेरे मन में दुग्व मिटावो।" रामरूप जी के शब्दों में।

ऐसा प्रेम देख सब छाके। इनकी श्रोर सकल जन ताके। कहीं कि धनि धनि प्रेम तुम्हारा। यही गुपाल मिलावन हारा। सब साधन ऐसे कही निश्चय करि यह भेद। गुरु बिन गोविन्द ना मिले छुटैन मन के खेद।।

उसी दिन से ( सोलह वर्ष की आयु से ) चरनदास जी गुरु के उपदेश बिना व्याकुल फिरने लगे।

श्रव तो चैन परै निह कैसे। जल बिन मछली तरफे जैसे।। चातक स्वामी बूंद कृं तरसे। ज्यों चकोर बिन चन्दा परसे।। जैसे पिय बिन विरिह्दिन दुखिया। मिण पाये बिन नाग न सुखिया।। ऐसी विरह श्रिगिनं तन लागी। गई भ्ष श्रठ निद्रा भागी।।

तीन वर्ष तक चरनदास जी निरंतर श्रथक परिश्रम करके गुरु की खोज करते रहे। परन्तु किसी का ऐसा व्यक्तित्व न दृष्टिगत हुश्रा जो उनके मन श्रीर मस्तिष्क को समान रूप से प्रभावित कर सकता। १ इस प्रकार जीवन के उन्नीस वर्ष

१ द्वं ढे योगी अरु सन्यासी। द्वं सब मत पन्थ उदासी।। सतगुरु कूं ढूंढन ही लागे। द्वंढे बिरकत तपसी नागे।। ऐसा हिंद न आवर्ष जहां नवावें माथ। सतगुरु करि चरनों लगे शीश धरावें हाथ।। दिल्ली के आसा पासी। ढूंढे गिरही अरु वनवासी।। लिए दीनता सबसूं बोलै। चारों दिशा ढूंढते डोले।। खोज खोज पचि पचि करि हारा। लाभ मिलाय करे सुखसारा।। व्यतीत हो गर, चरनदास के मन में भक्ति एवं गुरु के प्रति भाव ा प्रगाः होती गई।

गुरु

चरनदास जी के सतगुर व्यासपुत्र शुकदेव जी माने जाते हैं। चरनदास के गुरु के विषय में प्रायः सभी विद्वानों का यही मत है। जार्ज ग्रियर्सन , जेम्स हेस्टिंगज , एच० एच० विलसन अ, पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल ४, विलियम अ,व . "

ताते बिरह श्रिम्न तन जारे । बीरे भये देह श्रिंग सारे ।।
वस्तर पहरन की सुधि नाई । दस दस दिवस होहि बिन खाई ।।
सुबकी लेले रोवन लागे । जग सोवे ये दुख में पागे ।।
घर बाहर सब बीरा जाने । इनका भेद नहीं पहचानें ।।
दो-दो मास रहे बन मांही । हें।हि व्यत त गत दिन ह्वां हो ।।
ऐसे लगा वर्ष उन्नीसा । जानिकसे जहं मोरनां तीसा ॥

<sup>4</sup>. In his nineteenth year, while thus roaming in acstasy he came across a holyman named Suk Deo Das at Sukra Tal, a village near Muzaffarnagar. Later legends have identified this Person as reincarnation of the famous Suka Deva who is said to have narrated the Purans. Influenced by the looking words addressed by Suk Deo, Ranjit threw hims: If at his feet and besought him to rective him as his disciple and to carry him across the ocean of existence... The saint...now initiated him as a disciple... Sukh Deo named his new disciple Charan Das...

श्री शुक सम्प्रदाय प्रकाश, पृष्ठ ५—६

- Encyclopedia of Religion and Ethics, Vol. 3, p. 366 James Hastings.
- 5. The authorities of the sect Shri Bhagwatanb Gita of which they have Bhasha Translations,.....and Dharm Jihaj in a dialogue between him and his teacher Sukh Deva the same according to the Charan Das is as the pupil of Vyas and the narrator of Purans.

Essays and Lectures on the Religion by H. H. wilson Vol. I, p. 880

He claim to have been initited by Sukh Deo, the celebrated sage to whom knowledge initiated when yet in the mother's womb and who is supposed to be immortal.

The Nirgun School of Hindi poetry. Dr. P. D. Barthwal, P. 266

<sup>a</sup>. He became a disciple of Baba Suk Deva, a religious Faqir of high religious attainment, at the age of nineteen, at Sukra Tal near Muzaffarnagar who gave him the name of Charan Das.

Tribes and Castes of N. W. P. and Oudh, p. 201

गगेश प्रसाद द्विवेदी , प्रभुदत्त ब्रह्मचारी , रामकुमार वर्मा , भुवनेश्वर माधव , सम्पादक योगांक (कल्याण) , तथा सम्पादक संत-वानी संग्रह , ने एक स्वर से शुकदेव को ही इनका गुरु माना है। स्वतः चरनदास ने स्थान-स्थान पर शुकदेव को श्रपने गुरु के रूप में स्वीकार किया है। इस विषय में श्री रूपमाधुरी शरण का निम्नलिखित कथन पठनीय होगा:—

"११ वर्ष की ख्रवस्था से १६ वर्ष की ख्रवस्था तक गुरु की तलाश में रहे। जब सतगुरु कहीं नहीं मिला तो गंगा जी के तट पर प्रणा करके बैठ गए कि जब कतगुरु मिलोंगे तब ख्रजा जल लेऊँगा। ऐसे कितने ही दिन बीत गए। तब श्री शुकदेव जी महाराज ने ध्यान में दर्शन देकर कहा शुक्तारा पर ख्राख्रो तब ख्राप प्रसन्न होके शुक्तारा गये वहां श्री शुकदेव जी से विधि पूर्वक मंत्र कंठी उपदेश लिया ख्रीर श्यामाचरणदास नाम प्राप्त किया। 937

## 'संत साहित्य' पृष्ठ १११

१ 'हिन्दी के कवि स्त्रीर काव्य' पृष्ठ २०३

कहते हैं कि इन्हें जंगल में शुकदेव मुनि मिले और उन्होंने इन्हें मंत्रोपदेश दिया। इन्होंने अपने ग्रंथों में परम गुरु शुकदेव जी की बड़ी महिमा गाई है।

<sup>&#</sup>x27;भक्त चरितावली' माग १, प्रभुदत्त इह्मचारी, पृष्ठ ३४२

ड. इन्होंने सुखदेव नामक साधु से दोक्षा लेकर श्रपना नाम चरनदास रख लिया था।

<sup>&#</sup>x27;हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास', पृष्ठ ४०५

अः कहते हैं कि उन्नीस वर्ष की श्रवस्था में महात्मा चरनदास जी जंगल में एकांत तपस्या कर रहे थे। उसी समय श्री शुकदेव जी ने इन्हें दर्शन दिये श्रीर मंत्र दिया। श्रपने पदों में भी गुरु के रूप में इन्होंने श्री शुकदेव मुनि का स्मरण किया है।

<sup>ैं</sup> कहते हैं कि करीब १६ वर्ष की उम्र में एक दिन श्राप भगवान के विरह में जंगल में रो रहे थे। उस समय प्रसिद्ध शुकदेव मुनि जी वहां प्रकट हुए श्रीर उन्होंने शब्द मार्ग का उपदेश दिया।

<sup>&#</sup>x27;योगांक' पृष्ठ ८१६

हैं लिखा है कि १६ वर्ष की अवस्था में इन को जंगल में ..... शुकदेव मुनि मिखे और शब्द मार्ग का उपदेश दिया।

<sup>&#</sup>x27;चरनदास जी की बानी' पृष्ठ २ गुरु प्रकाश, ( अप्रकाशित रचना )

रामरूप जी ने गुरु-भक्ति प्रकाश में चरणदास जी के गुरु, उनके व्यक्तित्व श्रीर साधना श्रादि पर सविस्तार रोचक शैलो में प्रकाश डाला है। 'गुरु-भक्ति प्रकाश के श्राधार पर यहां चरनदास के गुरु प्राप्ति एवं दी ह्या संस्कार का क्रम-बद्ध उल्लेख करना श्रावश्यक प्रतीत होता है।

तीन वर्ष तक गुरु की खोज में व्यथित चरनदास को एक दिन ध्यानावस्था में ब्रादेश मिला कि:—

गंगा यमुना के मिष्ठ जानौ । शुक्कतार पास पहिचानौ ।। जहां कथा शुकदेव सुनाई । राजा परीहित को समुक्ताई ॥ ताते शुक्कतार भया नाऊं । उत्तम ब्रिषक पवित्र ठाऊं ॥ कृष्ण भिक्त के दाता सोई । फलदायक बरदायक होई ॥ उनके भावै यही निज धामा । मुक्ति करन पूरन सब कामा ॥

पौन कोस वा पास जो जाते बांई य्रोर। ऊंचा टीला जानिये सहज गए वा टौर।।

## वहां जाने पर चरनदास ने-

लखो श्रचानक पुरुष ह्वां लघु तरवर की छाहिं। किशोर श्रवस्था सावरी तन में वस्तर नाहि॥ श्रासन पद्म महा दृढ किये। बैठे नैनन के पट दीये॥ मन को हिर की श्रोर लगाये। ध्यान माहि श्रास्थर छक छाये॥ श्याम गात लखंमनमथ लाजे। चरनकमलदोऊ श्रित छिव छाजे॥ पिंगली जंध कहा कहूँ शोमा। ता देखन कू मन रहे लोमा॥ कमर पेट छाती श्रित सोहै। शोभा वरन सकै किव कोहै॥ श्राजानु बाहु विंबगोल विराजे। दोऊ हाथ घुटनो बैसाजे॥ सुख दुति गाल श्रिधक उजियारे। बड़े नैन सुन्दर रतनारे॥ सुनकादिक सम बाबरी राजे। मधुर शरीर निरख दुख भाजे॥

ऐसे अलौकिक कांतिवान व्यक्ति को देखकर चरनदास का मन अत्यन्त पुलकायमान हुआ। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि "सतगुरु कूं दूं दत हुता सो अब लीन्हे पाय।" प्रसन्नता और अबा के आधिक्य' से नेत्रों से अअधारा प्रवाहित हो चली। इसके अनन्तर चरनदास ने दीह्या देने के लिए प्रार्थना की तब:— ऋषि ने बूटी एक तब हवाई दई बताय।
याको पीसो तोड़ि कै फिर मोपै ले आव।।
जब बूटी महाराज के तोड़ी पीसी लाय।
सतगुरु के कर में दई चरनों शी्श नवाय।।
ऋषि ने जब परसन्न हो लिये पास बैठाय।
इंसकर सिर नंगा किया बूटी दई लगाय।।

सारे सिर पै लेपन कीन्ही। घड़ी एक लाये जब चीन्ही। फिर न्हाने की अजा दई। जभी पोवटी ह्वां इक भई।। भिक्त राज न्हाये तिह माही। पहले दोऊ हाथ सिर लाई।। भिल कर सीस नीर सों घोया। उतर बाल सब निरमल होया।। न्हाव आय बैठे जब पास। ऋषि कहीं कंकर घिसला दासा।। जब ही उठ कंकर घिस लाये। आगे हाथ किया हुलसाये।। ऋषि कहीं टीका भेट कीजे। तन मन भेट हमारी दीजे।। भिक्त राज ने ऐसे ही किया। टीका काढ भेंट सब दिया।। ले कंठी दोऊ करमें साधी। भिक्त राज के गल में बांधी।। माथे तिलक सिलमिली कीया। श्री जोति रेषा कहि दिया।। अरु गुरु मंत्र जु कान सुनाया। उतर विधि नित नेम बताया।।

इस दीज्ञा-मंत्र सुनाने के अन्तर सदगुरु ने नित्य नियम, उपासना पद्धित, प्रण्वा-पासना एवं प्राणायाम का मर्म बताया, अश्रीर दीज्ञार्थी का द्वितीय नाम चरणदास रखारे।

<sup>ी,</sup> सोलइ श्रोमकार ले पूरक कीजै धार। को कुम्भक चौसठ ह्योमकार रखो संभार ॥ फिर स्त्रोम बत्तीस ही रेचक सहज प्राणायाम की तीन बिध यह तुम लेहु निहार ॥ ऐसे प्राणायाम ही कीजै चौबीस सम्पूर्ण नहि हो सकै तो आधा जु विचार।। पूरक बाये स्वर सों लीजे दिहने स्वर सों रेचक कीजे॥ फिर दिहने स्वर पूरन धारो । वाये स्वर रेचक जुनिहारो ॥ ऐसे बारी बारी करिये। सुरति निरति त्रिकुटी में धरिये।। ताके पीछे दस ही माला। गुरु मंत्र जप होय निराला।। 🤽 नाम दूसरा चरनिंद् दासा । मक्ति मांह हूजी परकासा ।

इस प्रकार बृहस्पतिवार, चैत परीवा संवत् १७७६ वि० को शुकदेव जी ने चरनदास जी को दीह्नित किया।

जीवन में छुठे वर्ष का प्रभात होते ही अमिभावकों को उसे साहर बनाने की चिन्ता होने लगी। इस कार्य-भार का उत्तरदायित्व रणजीत के पितामह प्रागदास पर था। अतएव उन्होंने बालक को अहर ज्ञान के लिए चटशाला प्रेषित किया। चटशाला के आचार्य ने वर्णा हार लिख कर रणजीत से उन पर अभ्यास करने के लिए कहा। इसके उत्तर में रणजीत ने आचार्य से कृष्ण-भक्ति और नाम-मिहमा सिखाने का निवेदन किया। आश्चर्य चिकत चटशाला के आचार्य बालक रणजीत को उसके अभिभावक पितामह के पास लेग र और शिह्मा के होत्र में बालक की असफलता की भविष्यवाणों की।

परन्तु पितामह को फिर भी आशा बनी ही रही। उन्होंने एक दितीय प्रयन्न किया। उन्होंने एक दूसरे चटशाला के आचार्य को इस काम का भार दिया और उससे साम, दाम, भय अथवा भेद हर प्रकार से बालक को सभी आयश्यक शिचा देने के लिए आदेश दिया। अआचार्य ने पट्टी पर अच्चर लिखकर अभ्यास करने

<sup>1.</sup> ऐसे सतगुर परम दयाला । अपने शिष्य को किया-निहाला ॥ सब विधि करिके भेटी प्यासी। संवत सत्तह से उन्नासी।। चैत्र महीने के मध्य माहीं पडवां वृहस्पतिवार सुहाही॥ श्रागे छुटा बरस जब श्राया। पांड को पहने दैठाया । लगा पढावन का खा घा ना। उलट उलट कर यही बखाना।। श्राल जाल तू कहा पढावै । कृष्ण नाम लिख क्यों न सिम्बावै ॥ श्रीर पढ्न सुंना कुछ कामा। हिरदे राखंगा निज नामा॥ जो द्वम हरि की भक्ति पढाश्रो। तो मो कृतुम फेर बुलाश्रो॥ पाधा सुन मन श्रचरज श्राई। यह बालक पढि है नहि काई॥ 3. दूजे दादा फिर यों कीना। ब्राह्मण के कर में कर दीना।। मारो डाटो याहि पढावो। सबही विद्यावेग सिखावो॥ फिर जब लगा पढ़ावन पांडे। पट्टी ऊपर श्रद्धार मांडे।। नीची नाड किये नहिं बोलै। मन की बात कहू नहिं खोले।। पाधा कह कह बहु पच हारा। पढ़े न बोलैं पै वह बारा॥ फेर कोध कर धुरकी दीनी। बालक ने सबही सह लीनी।। मुसकाये बोले मृदु बानी। पांडे तुम अय तक नहिं जानी॥

का आदेश दिया। परन्तु उसका एक भी प्रयास सफलीभूत न हुआ। अन्त में बालक ने मुस्कराकर कहा कि,

मोपै ऐसा पहा न जावे। विना हरि नाम श्रीर नहि भावे॥ सूरज पछम जौ उमै सरिता उलट बहै। कृष्ण नाम बिना न पहुँ यों रण्जीत कहै॥

बालक दूसरी चटशाला से भी लौटा दिया गया। परिवार के लोगों ने सोचा कि अवस्था विकास के साथ बालक में व्यावहारिक बुद्धि का भी भविष्य में विकास होगा और तभी वह शिह्यार्जन कर सकेगा। रण्जीत की—

> दादी हॅंस कर निकट बुलाया। खेलो ;खावो मन भाया॥ पढ़ियो जब तेरे मन श्रावे। ऐसा कौन जु तोहि सतावे॥

श्रीर यही से बालक के पढ़ने का क्रम सदैव के लिए स्थागित हो गया।

## विवाह जीवन

विरक्त रण्जीत को जगत के माया मोहादिक में बाँधने के अनेक यत्न किये गए पर सब कुछ निष्फल रहा। उसके लिए सांसारिक सम्बन्ध सब निःसार बन्धन प्रतीत हुए। आठ वर्ष की अवस्था प्राप्त करते ही सब लोगों ने रण्जीत का विवाह कर देने का निश्चय किया। सम्बन्ध निश्चित करने के लिए कुछ लोग आए भी परन्तु रण्जीत के निश्चय के आगे किसो की कुछ न चली। उसके माता, मातामही और मातामह ने बड़ा आग्रह किया परन्तु रण्जीत ने कहा—

> श्रह बोले सुन माय सुभागी। हमकूं क्या तुम बेचन लागीं।। जान बूफ करि ताना दीया। सो माता हंस करि लीया।। व्याह किये दुःख होय श्रपारा। जाका फैले बहु विस्तारा॥ जाकी चिन्ता तन कूं जारे। भजन छुटे गोविन्द मुरारे॥ जो मैं माता तोहि पियारो। विपता में मोकूं मत डारो॥ मैं तो भक्ति कृष्ण की करिहूँ। मोह जाल के फन्दे नहि परिहा॥

माता को समभाने में असफल देखकर रणजीत के मातामह ने तर्कपूर्ण शैलों में समभाने का प्रयत्न किया श्रीर कहा:— श्रव ही बालक बुद्धि तुम्हारी। ताते निन्दत हो तुम नरी।।
कहा व्याह की महिमा जानौ। याके गुण कैसे पहचानो।।
गरुण पुराण में यों दरसावेंं। व्याह बिना कोई गित निहं पावै।।
श्रव महाभारत में कहा सोई। पुत्तर विना मुक्ति निहं होई।।
सब ऋषियों ने यों ही चीना। तप किये पाछे व्याह जु कीना।।
सत युग त्रेता द्वापर जानौ। सबे ऋषिन की यों पहचानौं।।
श्रव कलयुगी के भक्त बताऊं नारि सहित ताकृ दिखलाऊं।।
रैदासा श्रव दास कबीरा। श्रव जैदेव श्रभी भया नीरा।।
कालू श्रव कृषा भए नर हिर नरसी संत।
नारी साथ ले भक्ति ही बहुतन करी महन्त।।

इसी प्रकार मातामह ने अनेक उदाहरणों और दृष्टान्तों के द्वारा विवाह का समर्थन किया परन्तु रण्जीत पर इसका प्रभाव न पड़ा। उन्होंने सविनय कहा कि ऋषियों और मुममें बड़ा अन्तर है। सूर्य और दीपक की क्या तुलना? उनके समान में शक्तिशाली एवं संयमशील भी तो नहीं हूँ। परन्तु फिर भी यदि आप लोग आप्रह करते ही जांयगे तो मैं गृह परित्याग कर ऐसा चला जाऊँगा कि फिर मुख देखना असंभव हो जायगा। इस उत्तर को सुनकर सभी चुप हो गए और माता ने कहा "व्याह सगाई ना कर जो तुम्हारा या मन।।"

<sup>9.</sup> श्रव सब हम पर दया करीजे। करन सगाई नाम न लीजे॥ जो मेरी इच्छा विन लेहो। तो मोक घर में निह पैही॥ ऐसा निकस्ँ फिर निह श्राऊ। के जंगल परवत कू धाऊं॥ तुम जु ऋषिन की बात चलाई। वे तो योधा श्रात वल दाई॥ वे स्रुज हम दीपक श्रागे। उनके पटतर कैसे लागे॥ श्राव में कहूँ रोस निह मानी। गौतम की गित भई पिछानी॥ जमदिग्न की वह गित भई। नारी मुँह कटा कर रही॥ श्रीर ऋषीश्वर बहुत विचारे। दुख पायो तिरिया लह लारे॥ जो जो साधू सन्त बतायो। जिनहूँ सग बुरा ही गायो॥ या दुनियां कू सपना जाने। कछू नही मोही पिहचानी॥ द्यां का जीवन तुच्छ बखाना। मेरा मन ऐसे पितयान॥ ताका कहा भरोसा होई। जामे सुख बतावे लोई॥ व्याह नही जोपे करें बंधे नहीं वंधान। खुका रहें श्रानन्द सुं सुमिरे श्री भगवान॥

## वेपभूशा

चरनदासी-सम्प्रदाय में प्रचलित एवं स्वीकृत वेशभृषा के विषय में 'चरन-दासी-सम्प्रदाय' प्रकरण में उल्लेख हो चुंका है।

चरनदास के शारीरिक बनावट के विषय में 'गुरु भक्ति-प्रकाश' से कोई विशेष स्चना नहीं उपलब्ध होती है। यत्र-तत्र जो भी उल्लेख हुए हैं उनसे ज्ञात होता है कि चरनदास जी का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था। शांत-भाव उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता है। उनका मुखमंडल कांति से युक्त था। शरीर मुडौल तथा मनोहर प्रतीत होता था।

वर्तमान महन्त से ज्ञात हुन्ना है कि चरनदास जी त्राजानु बाहु थे। उनका शरीर लम्बा ग्रौर शक्ति सम्पन्न था।

वर्तमान महन्त के यहां चरनदास जी का जो चित्र उपलब्ध होता है उससे ज्ञात होता है कि चरनदास जी विशालाच्च थे। उनके कान लम्बे थे। उनके मुखमंडल से शांति एवं दृद्ता का भाव प्रस्फुटित होता है। मुख पर विशाल नेत्र एवं बड़ी-बड़ी मूँ छे उनके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बना देती थी।

'गुरु भक्ति प्रकाश' में एक स्थल पर रामरूप जी ने चरनटास जी की ग्राकृति का वर्णन किया। उसे श्रविकल रूप में यहां उड्दत करना श्रसंगत न होगा:

> प्रोम भरे नैना बड़े बदन श्याम ही रंग। बांकी मूं छै सोहनी हिय में हर्ष उमंग।। मुसक्याते टी खैं सदा अधरन यही सुभाय। माथे टीका सिल मिली रामरूप बलिजाय।। रूपे की चौरी लिये डोर खिदमतगार। महाराज को ध्यान यह लीजे हिय में धार।।

चित्र से स्पष्ट है कि लम्बा कुरता, पगड़ी श्रौर चादर चरनदास जी की सामान्य वेशभूषा थी। मस्तक पर श्री तिलक सुशोभित दृष्टिगत होता है।

'गुरु-भक्ति प्रकाश' में वस्त्राभृषण से मुसज्जित चरनदास की एक छवि का सुन्दर उल्लेख हुत्रा है। यहां पर रामरूप द्वारा वर्णित वह छवि उद्भृत की जाती है

सिंहासन पर बैठ सोहैं। छवि वरर्णें ऐस कवि को हैं॥
अपनी बुद्धि लाय कछु गाऊ। अब उनके चरणन सिर नाऊं॥

महंदी रचना कही निहं जाई। मन लागों नख सुन्दरताई।। दिहने तोड़ा सोने केरा। बायें पग में कंगना गेरा।। पीरा नीमा तन के माहीं। बेरदार ब्राति ही घुमराही।। धुंडी लगी जड़ाब बिशाला। बड़े बड़े मोतियन गल माल।। नौ रतनौ के बाजू बाहूँ। दोऊ कर पहुँची रतन जड़ाऊ।। ब्रंगुरी श्रंगुरी पहर श्रंगुरी। मंहदी हाथौं लागी श्रनूरी।।

इस उद्धरण में जिन जिन ग्राम्षणों का वर्णन है वे चित्र में कहीं भी दृष्टिगत नहीं होते हैं । सम्भव है कि कवि ने काल्पनिक वर्णन किया हो ।

### सेवाभाव

सेवाभाव के द्राध्टकोण से चरनदास का व्यक्तित्व स्रौर महत्व कबीर, दाद, नानक, रैदास आदि से पूर्णतया भिन्न है। संत सम्प्रदाय अथवा निर्गुण-पंथी कवि त्र्यधिकतर साधक एवं धर्म-सुधारक थे। धर्म-सुधार तथा समाज को परिष्कृत करने के लिए उन्होंने स्पष्टवादिता एवं व्यंग्यात्मक शैली को महर्ण किया स्रौर इसी के द्वारा उन्होंने न केवल समाज के पाखंडों का रहस्याद्घाटन किया वरन् उसे क्रपने फक्कड़पन से भक्कभार डाला। दोषी व्यक्ति स्त्रीर समाज को इनके स्त्रागे निकलने का कभी साहस नहीं हाता है। ''जा तुम बाह्मन बाह्मनि जाये स्त्रीर राह ते काहे न स्राए ' जैसे वाक्यों को कह कर उन्होंने दोषो समाज को तिल-मिला डाला। उसमें हीनत्व की जिस भावना का उन्होंने दर्शन किया उससे समाज के दोष दूर भले ही हो गए हो पर समाज उनकी कृपा कोर ख्रौर सहानुभृति कभी न पा सकी। उन्होंने सेवाभाव त्राथवा मनोवैज्ञानिकता के स्त्राधार पर समाज को दोष रहित स्राथवा कुरीतियों से छुटकारा दिलाने का प्रयत्न नहीं किया वरन् डिक्टेटर की भांति कटोर न्त्रादेशों से उसे परिष्कृत करने का प्रयत्न किया। इन उक्त संतों में सहानुभृति की भावना का ता त्राभाव प्रतीत होता है परन्तु शासकीय मनोवृति सर्वत्र उपलब्ध होती है। संत-साहित्य के दो कांव चरनदास ख्रीर मूलकदास साधक, धर्म-सधारक एव समाज-सुधारक होने के साथ ही सेवावती भी थे। इन दोनों कवियों की ब्रान्तर-दृष्टि भी मानव के व्यक्तिगत, समाज एवं जनता के सामूहिक दोषों एवं कलंकां का निदर्शन करने में समर्थ है परन्तु वे दोषी समाज के अभावों को अपनी सहानुभूति श्रीर सेवाश्रों के द्वारा दूर करने का प्रयत्न करते हैं उनका उपहास नहीं करते हैं। वे दोषी के हृदय क्रौर मस्तिष्क को तिलमिला देने वाले उपहासात्मक व्यंग बासों का साधन मात्र नहीं करते हैं, वरन् उसे समकत हैं अपीर दोंघों के निवारण में उसका हाथ भी बँटाते हैं। उन दोषों से समुत्पन्न अथाह दुःखों के दुर्गम सागर को

पार कर जाने के लिए उसको ढाढस भी बंधाते हैं श्रोर यही है इन दोनों संतों की विशेषता, जिसके कारण वे श्रन्य सन्तों से इस दिशा में सर्वथा भिन्न प्रतीत होते हैं।

चरनदास में सेवा-भाव का यह बीज नौ वर्ष की स्वल्प ऋवस्था से ही विकसित होता हुआ दृष्टिगत होता है। जब उनके समवयस्क खेलने कृदने श्रीर बाल्यसलभ चपलतात्रों में पड़े रहते थे, उस समय वे भुखे, प्यासे, त्रीर त्रार्त लोगों की सेवा श्रीर सहायता में संलग्न रहते थे। भिन्न को श्रीर श्रातों की सहायता करने के विषय में ऋनेक किंवदन्तियां प्रचलित हैं। वर्तमान महन्त ने इस विषय में कई किवदन्तियां सनाई। उनमें से एक का उल्लेख यहां त्रावश्यक है। चरनदास का परिवार निम्न मध्यवर्गीय परिवार था। परिवार में नित्य कमाई ही जीविका का ऋाधार था। एक दिन सायंकाल चरनदास के पिता दिन भर की श्राय कुरते की जेब में डाल कर श्रपने बीमार पड़ोसी को देखने चले गए। इतने में द्वार पर दिन भर का भूखा एक अपंग लूला भिन्न अर्था गया। उनकी माता ने उसे भगा देने का प्रयत्न किया श्रीर कहा कि दिन भर भीख माँगते-माँगते पेट नहीं भरा तो अब रात में भी मांगोगे। भिन्न क ने अपने दुर्भाग्य का रोना सुनाना चाहा । परन्तु कुंजों माता को कहाँ अवकाश था । वे दरवाजा बन्द करके अन्दर चली गई । चरनदास से यह सहन न हो सका । घर में चुपचाप अन्दर जाकर वे पिता के जेब से कुल पैसे निकाल लाये श्रीर भिन्नुक को दे दिया। बाद में पूछ-ताछ हुई तो उन्होंने निर्मीकता से स्वीकार कर लिया। उनके पिता ने जब डाट कर कहा कि इतना धन क्यों दिया पैसे दो पैसे बहुत थे, तो उन्होंने उत्तर दिया कि शायद उसे कल भी कहीं भिन्ना न मिल सके, इसीलिए इतने सब पैसे दे दिये। सभी को बालक की सरलता और अबोधता पर बड़ी हँसी आई।

चरनदास की सेवा भावना को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम उन्हें लोक सेवी के रूप में पाते हैं। उनकी दया और लोक सेवकत्व की भावना केवल मानव जग़त तक ही नहीं वरन् पशुश्रों तक प्रसार पाती थी। किंवदन्ती है कि गर्मी के दिनों में वे डोल और लोटा लेकर कुएँ पर दिन-दिन भर बैठे रहते और निःस्वार्थ भावना से समस्त प्राणियों को जल पिलाते रहते थे। यहां तक कि दूसरों के सुख और आराम के लिए वे अपने घर खाना खाने के लिए भी नहीं आ पाते थे। यहां उनका लोक-सेवो रूप धर्म और समाज के होत्र में प्रस्फटित हुआ।

भूख देख दया उपजावें। घर में से ले दे-दे आवै। साधु रूप क्रीश नवावें। मक्ति रीति कब्बु कही न जावें।। लड़कों में नहीं खेल मचावे। मक्ति रीति कब्बु कही न जावे।।

चरनदास के सेवा बत का द्वितीय चेत्र परोपकार की भावना थी! दुष्ट, सज्जन, समर्थ, असमर्थ सभी की वे सहायता करने के लिए प्रस्तुत रहते थे। दुर्जनों को सद्-मार्ग पर लाने के लिए वे सदैव प्रयत्नशील रहते थे। वे चोरों के प्रति भी दया का प्रदर्शन और सहानुभृतिपृर्ण व्यवहार करते थे। इस दया और सहानुभृति का प्रभाव उन पर सदैव अच्छा ही पहना था। ग्लानि का अनुभव करते करते वे अपने दुष्कृत्य और हुष्कर्मों का स्वतः परित्याग कर देते थे। 'गुरु-भक्ति प्रकाश' से इसके समर्थन में अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं। चरनदास की परोपकार भावना का एक ज्वलन्त उदाहरण निम्नलिखिन पंक्तियों में रामरूप जी ने व्यक्त किया है:—

. .....। उस ही रात चोर नो श्राये।।

भक्तिराज के श्रस्थल माहीं। ह्वांकी क्र्यस्तें बहुत चुराई।।

श्रावत चोर देख जो लीया। जानबूक्त कर टारा दीया।।

वासन वसन समेट कर गठरो बांधी चार ।
सिर पर धरिकै ले चले, कहीं न पार्ने द्वार ॥
चहूं श्रोर भटकत ही डोलें। होरे होरे मुख सीं बोलें॥
श्रूषरे भये राह निहं पार्ने। कौन बाट हो बाहर जार्ने।
इतने ही में उठे गुसाई। जा ठाढ़े चोरन के मांही॥
उनको राह बतावन लागे। सुनि के चौके चोर सुभागे॥
कहीं श्रीर कल्ल स्के नाहीं। हम बाहर को कैसे जाहीं॥
महापुरुष की चीज चुराई। ताते श्रपनी श्रांख गँवाई॥
इमको डर लागत है भारा। पकड़े जाबे होय सकारा॥
ऐसे सुन बोले श्रीतारी। श्रुब तुम सुनौ जु बात हमारी॥

या ग्रस्थल का धनी मैं चरनदास मम नांव ॥ श्रांख दई ग्रक चीज सब ले जावो ग्रपठांव ॥

तुमने मेइनत बहुतै कीनी । ताते गठरी चारौ दीनी ।। ले जावो मोहिं करो निहाला । होता आवे बेग सकाला ।। यह गठरी उनके शिर धरिया । अह नाले तक रज्ञा करिया ।। किरपा सागर दया विचारी । परमारथ को देही धारी ।। पहुँचा कर अस्थल में आये । जब सब स्ते लोग जगाये ।। कायथ एक गरीब विचारा। सो था मिक्त राज का प्यारा॥ वाके समधी ब्याह उठाया। मेजी चिडी बहुत दवाया॥ श्रवहीं करिया छोड़ सगाई। नहीं श्रीर दो सुता विवाही॥ वह श्रनाथ था धन का हीना। घर के सब मिल संशय कीना॥ कीजै कहा कहां श्रव जहवे। ऐता दरव कहां सो लह्ये॥ मोर मये दरशन को श्राया। श्रपने पुत्तर को संग लाया॥ कहने की मन माहि उठावे। सकुच लाज सोरहि रहि जावे॥

महाराज वा देख कर आपही लीन्ही जान। कही कि सुत को ब्याह कब हमसूं कहीं बखान॥

हाथ जोड़ उन बिथा सुनाई । अपने घर की खोल दिखाई ॥
महाराज कही यहां से ली ते । याको ब्याह शितावी की जे ॥
यों किह कछू दरब वा दीनों । वाको मन को दुख हिर लीनों ॥
खुशी होय कायथ घर आया । सकल सौंज सिज व्याह रचाया ॥
सज बरात पूजन को आये । मिक्त राज को शीश नवाये ॥
महाराज ने आति हर्षांकर । दस ढलैत दीने निज चाकर ॥
चीबदार अरु दिये खवासा । उनका सब विधि मेटा सांसा ॥

इसी प्रकार चरनदास दीन-दुखी पड़ोसियों की सहायता करते थे। गरीबों की पुत्रियों का विचाह अपने पास से धन देकर करवाते थे। याचकों को अन्न-वस्त्र दान में देकर उनके कष्टों का हरण करते थे। जो भी व्यक्ति किसी प्रकार की कामना अथवा इच्छा लेकर आते थे, वे उन सभी की पूर्ति करते थे।

#### रामरूप जी के कथनानुसार-

दयावन्त दाता उपकारी । जिनके सम अस्तुति अह गारी ॥
ना कोई भीता ना कोई बैरी । तिनके ना कछु मेरी तेरी ॥
भूखा आवे भोजन ख्वार्वे । नांगे को बस्तर पहिनार्वे ॥
अह सबहीं सो मीठा बोले । जिज्ञास सो चरचा खोले ॥
जो कोई आवे इच्छा धारी । कहे कि मेरी कन्या क्वारी ॥
वाको गुप्त द्रव्य दे डारें । अह दुखिया को दुःख निवारें ॥
तनकरि मनकरि दे सुख सबही । कड़ुआ वचन न बोले कबही ॥
जो जैसी आशा करि आवे । सो निराश कबहूँ नहि जावे ॥

## पर्यटन

चरनदास द्वारा की गई यात्राश्चों के सम्बन्ध में कोई श्चन्तस्साइ य नहीं उपलब्ध होता है। इस विषय पर प्रायः सभी बहिस्साक्ष्य मौन हैं। इस सम्बन्ध में हमें जो कुछ सूचना एवं सहायता प्राप्त होती है वह केवल 'गुरु-मिक्त प्रकाश' से। श्चाश्चर्य है कि रूपमाधुरी शरण जी ने 'गुरु महिमा' प्रन्थ में लगभग दस पृष्ठों में किव की जीवनी श्चौर चमत्कारों का सविस्तार उल्लेख किया है परन्तु इस विषय पर एक बात भी नहीं कही। 'गुरु-मिक्त प्रकाश' में रामरूप जी ने किव द्वारा की गई श्चनेक यात्राश्चों का उल्लेख किया है। इस प्रन्थ में छोटी बड़ी सभी यात्राश्चों की संख्या १२ से कम न होगी परन्तु इन वर्णनों के साथ एक कठिनाई भी है। रामरूप जी ने विभिन्न यात्राश्चों का समय श्चौर श्चवधि का कहीं उल्लेख नहीं किया है। इस प्रकार के चिन्तन में श्चनुमान लगाना श्चंधकार में निशाना लगाना मात्र है। रामरूप जी ने इन यात्राश्चों के भिन्न-भिन्न लक्ष्यों का भी उल्लेख नहीं किया, परन्तु उन वर्णनों से यात्रा के लक्ष्य श्चौर उद्देश्य का ज्ञान हमें स्पष्ट रूपेण हो जाता है।

चरनदास ने अपनी सर्वप्रथम यात्रा पिता के देहावसान के अनन्तर सात वर्ष की अवस्था में कोटकासिम से दिल्ली तक की। इस यात्रा का लक्ष्य चरनदास की माता और मातामह द्वारा निर्धारित किया जा चुका था। पिता की मृत्यु के अनन्तर मुरलीधर के परिवार को अपने साथ रखने के लिए ही चरनदास के मातामह ने उन्हें अपने घर बुला लिया। यही प्रथम यात्रा थी। इस यात्रा में एक विशेष घटना घटित हुई जिसका उल्लेख चमत्कारों के साथ हो चुका है। इस यात्रा में चरनदास के अन्य निकट सम्बन्धी उनके साथ थे।

चरनदास ने अपनी दितीय यात्रा दिल्ली से रामत के लिए की थी। इस यात्रा में किन के साथ दस नौकर थे। यह यात्रा किन ने म्याने पर चढ़कर पूरी की थी। नर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि यह यात्रा दो मास के लिए की गई थी और गंगा स्नान इस यात्रा का लक्ष्य था। रामरूप जी ने इस यात्रा का नर्णन चरनदास की गुरु-दीज्ञा के बाद किया है। इस प्रकरण में उल्लेख हो चुका है कि चरनदास शुकदेन द्वारा संनत १७७६ में दीज्ञित हुए थे। अतः यह यात्रा किन ने संवत् १७७६ के प्रायः साल डेढ़-साल बाद ज्येष्ठ मास में की थी। १

चरनदास ने अपनी तृतीय यात्रा ब्रज प्रदेश के लिए की थी। इस यात्रा का लक्ष्य श्रीकृष्ण की लीला भूमि ब्रज के दर्शन तथा साधु सन्तों का सम्पर्क प्राप्त

एक समय महाराज के मन में उठा बिचार ।
 दोय महीने जाइये रामत के इस बार ॥

करना था। इस यात्रा का वर्णन रामरूप जी ने नादिरशाह के आक्रमण के अनन्तर किया है। इतिहास के अनुसार नादिरशाह के आक्रमण का समय सन् १७३६ ई० है। अतएव यह बज यात्रा सन् १७३६ के पश्चात् चरनदास ने की थी। बज से दिल्ली आते समय मार्ग में बीस दिन का समय लग गया। इस यात्रा का केवल धार्मिक अथवा दार्शनिक महत्व ही नहीं है वरन् इसका साहित्यिक महत्व भी है। इसी यात्रा में चरनदास ने अपने अज-चरित्र और बज-लीला अन्थों की रचना की। बज के सुरम्य वातावरण के मधुर चित्र उनके साहित्य में सर्वत्र हिटिगत होते हैं। इन अन्थों की रचना चरनदास ने नन्दराम की इवेली में ठहर कर की थी। अन्थों के रचनाकाल में चरनदास के भक्त हरि प्रसाद ने भी बड़ी सहायता की। इस यात्रा में उन्हें श्रीकृष्ण, श्रीराधिका, श्रीशुकदेव जी जैसे अलौकिक महापुरुषों के दर्शन हुए और अनेक साधु सन्तों का समागम हुआ।

व्रज प्रदेश से प्रत्यागमन के अनन्तर चरनदास जी ने चतुर्थ यात्रा पानीपत के लिए की । पानीपत में आप राजाओं के यहां ठहरे और वहां ६ मास तक

छोड़े सब अस्थान पर दस चाकर लिये साथ। म्याने में चढ़के गाये गंगा और सुहात ॥ जेठ महीना था जब न्हाने के दिन नाहि। जंगल की कर हौंस ही खुशी होय मन मांहि॥ खुशी होय रामत करी जंगल और पहाइ। सुख धरी अस्थान को आये शहर मंमार॥

े. नित्य नेम कुछ कियो ब्रह्मरा। दिल्ली ब्रोर को गवन विचारा।।

मग में थोड़े दिवस लगाये। ब्राय मात के दर्शन पाये।।

केते दिवस रहे वह ठांई। ब्रज की बात कही मन माई।।

ब्राय गये दिन बीस में पहुँचे माता पास।

माता को परसन्न कर ब्रौर ठौर कियो वास।।

नन्द राम फिर यों कही सुनो श्री गुरुदेव।

मेरी हवेली के विषे एक कोठडी लेव।।

भित्त राज नीकी समक्त जाय रहे वहि ठांव।

हिरो कुन में लीका चीक्टी। कुन चिट्ठ की प्रोधी की

जैसे अज में लीला चीन्ही। अज चरित्र की पोथी कीन्हीं। जो प्रभु ने निज धाम दिखायो। सो ह्याँ भाषा माहिं बनायो।। हो पोथी बहुहित सों साजी। ग्रन्थ बीच रहें शिरे विराजी॥ इनको पढ़ें सुने चितलावे। ग्रम्थ लीक में बासा पावै॥

रहे। पानीपत में महाराज जी प्रथम पांचों पहर ध्यान में संलग्न रहा करते थे। यहां पर उन्हें एकांतसाधना के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त होता था। अनेक व्यक्ति दर्शनार्थ सेवा में प्रस्तुत रहते और सभी की वे यथा आवश्यकता सहायता करते थे। परन्तु ज्यों-ज्यों ख्याति और भीड़ बढ़ती गईं त्यों-त्यों वहां से चित उच्यता गया। अन्ततोगत्वा आगन्तुकों से ऊब कर चरनदास जी नरसिंह गढ़ गये। परन्तु नरसिंह गढ़ भी अधिक समय न ठहरे और वहां से वे करनाल जा पहुँचे। साथ में दो व्यक्ति (चाकर) थे। यह यात्रा किव ने पूर्णत्या पैदल ही की। करनाल से दिल्ली आते समय महाराज जी ने टहू पर यात्रा को। 'गुठ-भक्ति प्रकाश' में इस यात्रा के लक्ष्य का कोई उल्लेख नहीं हुआ है। इस वर्णन के अंत में रामरूप जी ने लिखा है कि—

दो बीसी की उमर थी फिर श्राये वा ठौर । ध्यान मांहि रहने लगे वाही विधि निशि भोर ॥

इस उद्धरण से ज्ञात होता है कि चरनदास जी ने चालीस वर्ष की श्रवस्था में यह यात्रा की थी। किव का जन्म संवत १७६० माना जाता है, श्रतएव इस यात्रा का समय संवत् १८०० निश्चित होता है।

टहू पे चिद्ध के चले आगे किया निशान। कछू बटाऊ और ये संग मिले वे आन।। पानीपत थोड़ा टहर चले श्रीचरन हि दास। आये हिल्ली शहर में रहे जु मंडी घास।।

<sup>1.</sup> ग्रह छोटे बहु परचे भये। सो मैंने वे नाहीं कहे॥

महाराज फिर भये उदासा। जाय किया पानीपत बासा।।

राजादों की बैठक माहीं। रहे महीने छै वह ठांई ।।।

पांच ही पहर ध्यान हां करते। तीन पहर बाहर ही रहते।।

बहुतक नर दर्शन को ग्रावैं। चरचा सुन बहुतै मुख पावैं।।

बहुतक दान महाराजा करे। मन में लोग भरम बहु धरें।।

काहू की पूजा नहीं लेवे। इतना दान कहां से देवें।।

होने लगी भीड़ जब भारा। नरसिंह गढ़ क् गवन विचारा।।

नरसिंह गढ़ भी ना ठहराए। फेर उलट करनालि श्राए।।

दोय श्रादमी ही थे साथा। था निशान एक के हाथा।।

एक टहल में निशा दिन रहता। जो कुछ कहते सो वह करता।।

कछू सवारी संग नहिं लीनी। जब चाही जब भाड़े कीनी।।

दिल्ली जावन की मन श्राई। चलने कारण सुरति उठाई।।

पांचवी यात्रा चरनदास ने दिल्ली से शाहजहांपुर के लिए की । इस यात्रा का लक्ष्य निम्नलिखित है:—

एक दिना मन में उठी रंमूँ महीने दोय। ह्यां उदास जी रहत है बाहर खुशी जु होय।। रमत रमत गए सहज ही शाहजहांपुर माहि। ह्यां सेवक रहते हुते उठने दीना नांहि॥ साधु बहुत ही संगते रहे जु उनके बीच। अपने अमृत बचन कह सब को राखे सींच॥

इस यात्रा से सम्बन्धित एक चमत्कार का वर्णन रामरूप ने किया है। शाहजहांपुर में एक रात्रि को चरनदास के मन में माता के दर्शन की लालसा जाग्रत हुई। डेढ़ पहर रात्रि व्यतीत होने पर वे शाहजहांपुर से अन्तर्ध्यान होकर दिल्ली गए श्रौर वहां अपनी माता के दर्शन किये। इस यात्रा का ठीक-ठीक समय अथवा संवत् का निश्चित करना कठिन है कारण कि इसके पूर्व या पश्चात् किव के जीवन से सम्बद्ध कोई घटना नहीं है जिसके आधार अथवा माध्यम से संवत् निर्धारित किया जा सके। इस वृतांत के प्रायः तीन पृष्ठ बाद एक स्थान पर रामरूप जी ने लिखा है:—

> पचास बरस लौं जो किया सो कुछ दिया सुनाय। रामरूप श्रव कहत है श्रागे की सब गाय।।

इससे ज्ञात होता है कि चरनदास जी ने अपने जीवन के पचासनें वर्ष के निकट यह यात्रा की थी, अतः इसका समय अनुमानतः लगभग संनत १८१० होता है।

अपने जीवन में अंतिम यात्रा चरनदास ने जयपुर के हेतु की थी। इस यात्रा में कुल तीन मास का समय लगा था। विजयपुर राज्य के तत्कालीन शासक के अनुज माधोसिंह के विशेष आग्रह, अनुरोध और आमन्त्रण के कलस्वरूप चरनदास

१ रैन समय मन में उठी मात मिलन की चीत । जा सोये कोठे विषै पट दीने रनजीत ।। डेट पहर गइ रात जब कियो जो ह्वांसों ध्यान । दिल्ली ही के बीच में दरशन दीने आना। एक पहर को जो निकट सब को दरशन दीन। डेट पहर रहि राति जब ख्रीर सुरत यौ कीन।

२, श्रावन जाना सब भया तीन महीने बीच। भक्ति हेतु श्राये गये बोई कल की कीच॥

जी ने जयपुर की यात्रा की । पह किव की सबसे लम्बी और सबसे दूर की यात्रा थी। "गुरुभक्ति प्रकाश" में इस यात्रा के समय का कोई उल्लेख नहीं हुन्ना है परन्तु ऐसा प्रकट होता है कि महाप्रस्थान से कुछ ही समय पूर्व किव ने यह यात्रा की थी इस प्रकार श्रनुमानतः इसका समय संवत् १८३८ निश्चित होता है।

इन महत्वपूर्ण यात्रास्त्रों के स्रितिरिक्त चरनदास जी ने स्रन्य छोटी-छोटी कई एक यात्राएं की जिनमें दिल्ली से गंगा स्नान के लिए किव को बाहर जाना पड़ा था। ऐसी यात्रास्त्रों का महत्व केवल धार्मिक हिन्द से माना जा सकता है। सम्मान-विरोध

युग-पुरुष प्रायः सभी द्वारा समादित होता है । उसकी महत्ता हो ह्रोर उसके व्यक्तित्व के समज्ञ सभी नत शिर हो जाते हैं । वह क्रपनी प्रतिभा क्रोर क्रपने चिरित्र से संसार को क्रालोकिक करता है । उसका व्यक्तित्व उस प्रकाश-स्तम्भ के सहस्य है जो बिना भेदभाव सभी के पथ को क्रालोकित किया करता है । परन्तु फिर भी क्रपवाद के रूप में उसके विरोधियों का क्रभाव नहीं रहता है । खल जन क्रपने विरोध के द्वारा उसके व्यक्तित्व को क्रोर भी क्रिधिक प्रोत्साहन क्रोर परिष्कार प्रदान करते हैं । इस विपुत्ता पृथ्वी पर ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके प्रशंसक ही रहे हों क्रोर विरोधी न उत्पन्न हुये हों । राम,कृष्ण,ईसा,महम्मद,बुद्ध,सरमद कौन इस कथन का क्रपवाद कहा जा सका है ? यही दशा चरनदास के व्यक्तित्व की है ।

े राजा ईश्वरी सिंह तासु इक छोटा भाई।
माधो सिंह शुभ नाम जासु को सुख दाई।।
सो प्रतार सिंह जानि श्री महाराजधिराजा।
हरि भक्तन सो नेह बड़ो धर्मश समाजा।।
तेहि आगो चरचा चली भरी सभा दरबार में।
चरणदास अवतार है परगट अब संसार में।
यह सुनि राजा को बढ़ो दर्शन को आति चाव ही।
कही की चिट्ठी भेजिए लिख दंडवत अरु भाव ही।।

लिख राजा के हीय की प्रीति भाव अपक चाह ।
चलने की त्यारी करी सतगुरु बेपरवाह ॥
दिन दश राजा ढिग रहे दिन दश जैपुर मांहि ।
बहुत जीव निस्तारि के आये दिल्ली ठांहि ॥
स्यान को सालें । दाल लातें साल ले सुर जातें ॥

बहुत लोग दरशन को आवें। दुखा लावें सुख ले घर जावें।। जो कोइ हरि के प्रमी आवें। किरपा करके तप्त बुक्तावे।। जो कोइ आया पुत्र विहीना। ताहि बचनकहि पुत्र जुदीना।। इसी संसार के रहने वाले व्यक्तियों ने अपने समय में उनके चरणों पर मस्तक मुकाया एवं अझंजिल अपिंत कीं और इसी संसार के "जे बिनु काज दाहिने बाँए" व्यक्तियों ने उनका अपमान और विरोध किया । परन्तु संतों का चरित्र एवं व्यक्तित्व पद्मपत्र के समान इस संसार सागर में विचरता है। तब फिर उनके लिए क्या मान और क्या अपमान, क्या प्रशंसा क्या बुराई। न वे किसी की कृपा के भूखा है, न प्रेम के लिए लालायित रहते हैं:—

किवरा खड़ा बजार में चाहत सब की खैर। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर।।

इस प्रकार की भावना विकसित हो जाने पर सब तुच्छ प्रतीत होने लगता है। जिन्होंने अपने जीवन में ही अपने शरीर का परित्याग कर दिया है, उन्हें प्रशंसा श्रीर अपमान स्पर्श ही नहीं कर पाता है।

चरनदास श्रपने समय में एक युग पुरुष के रूप में पूज्य हुए। हिन्दू मुसलमान-साभू, सन्यासी, गृहस्थ, दीन, धर्नी, स्त्री-पुरुष, वालक-वृद्ध, सभी वर्ग श्रीर वर्ण के व्यक्तियों ने उनका सम्मान किया। 'गुरु भक्ति प्रकाश' के रचयिता रामरूप जी, 'गुरु महिमा' के लेखक रूपमाधुरी शरण जी, तथा श्रन्य लेखकों ने इस प्रकार की लम्बी सूची का उल्लेख किया है जहां चरनदास जी का विशेष सम्मान हुआ। चमत्कारों में भी इस प्रकार के श्रनेक उल्लेख हुए हैं। 'गुरु-भक्ति प्रकाश' में घरनदास के महत्व श्रीर सम्मानित होने की सूची बहुत बड़ी है। इनमें से कतिपय घटनाएं विशेष उल्लेखनीय हैं।

सर्वप्रथम नादिरशाह द्वारा चरनदास का सम्मानित होना उल्लेखनीय है।

'गुर भक्ति प्रकाश' के अनुसार चरनदास ने नादिरशाह के अभिमान की भविष्यवाणी तत्कालीन शासक मुहम्मद शाह के पास लिख कर मेज दी थी। कालांतर में

यह बात सत्य घटित हुई। जब कत्ल और लूट बन्द हुई तो नादिरशाह से इस
तथ्य का उल्लेख मुहम्मदशाह ने किया। नादिरशाह ने चरनदास को बुला मेजा
और करामात दिखाने का हुक्म दिया। चरनदास से असन्तुष्ट होकर उसने उन्हें

किले में दो बार बन्द करवा दिया परन्तु प्रत्येक बार चरनदास बाहर निकल आए।

अन्त में चरनदास की साधना और करामातों से प्रभावित होकर उसने भांति-भांति

से स्मा-याचना की और बहुत-सां जागीर प्रदान करके सम्मानित किया।

नादिरशाह ने निवेदन करते हुए कहा:—

हाथ जोड़ यों कहने लागा। मैं दुर्मीत में पगा अभागा।। तुम्हरी महिमा कछून जानी। मैं मन में कुछ और ठानी।।

<sup>े.</sup> विशेष सर्विस्तार नर्यान देखिए, इस प्रकरण के उपशीर्षक 'चमत्कार' में ।

श्रव मैं जानी तुम दरवेश । तुमको दुनियां सो नहिं लेश ।। तुम फक्कर हो खुदा रसीद । मेरे गुनाह करो बकसीस ॥ श्रव मैं समक्ता विसुवा बीस । मेरे हक में करो श्रशीस ॥ बातन ही में श्रक कही बाता ! नादरशाह जोड़ दोउ हाथा । गांव परगना श्रव कछु लीजै । करो निजात यही खुशि कीजै । सुहर मंगाई सौ श्रीर एका । मेद धरी कहो लेहु बशेषा ॥ नादिरशाह उठ बांह गह खड़े, किये महराज । बेग भगाई नाल की लई तुरत ही साज ॥

२. दिल्ली का शासक मुहम्मदशाह, चरनदास जी के प्रति विशेष श्रद्धालु था । नादिरशाह के प्रत्यागमन के अपनन्तर उसने गद्दी पर आकर उन्हें बहुत सम्मानित किया । इसका वर्णन 'गुरु भक्ति प्रकाश' के अपनुसार निम्नलिखित हैं:-

तीन महीने पीछे चीन्हो । मुहम्मद शाह। मिलन को कीन्हो । रामरूप कहे दरश को आया । बहुत भेद देने को लाया ।। नजर धरी अरु दरशन कीना । बैठन कारण आयुष लोना ।।

चार घड़ी बैठे रहे, बिनती करी बनाय । महाराज किरपा करी, उर से लिया लगाय।।

३. जयपुर की यात्रा करते समय वहाँ के तत्कालीन शासक, उसके पुत्र, अनुज तथा समस्त दरवार ने चरनदास का विशेष सम्मान किया। इस यात्रा का वर्णन प्रस्तुत प्रकरण के पर्यटन शीर्षक के अन्त्रीत हो चुका है। जयपुर से प्रस्थान करते समय वहाँ के तत्कालीन शासक ने हाथी, घोड़े, गांव, पालकी, सुहरे तथा असंख्य धन भेट किया परन्तु चरनदास जी ने उसे लौटा दिया। और एक गांव तथा इक्कीस मुहरे स्वांकार करते हुए कहा—:

हम भी तुम्हारी भक्तिवश स्त्राये हैं यहि ठांव। मोको कछू न चाहिये हाथी घोड़े गांव।। स्त्रारस परस बहु प्रीति करि राजा परसन काज। एक गांव इक्कीस सुहर भेंट लई महराज।। हुस्रा करे मेला जहां मेले होवे संत। सुदी माह की पंचमी जिस दिन होय बसन्त।।

श. ये घोड़े ये पालकी ये हाथी ये गांव। मुहर हपैये मेंट हैं रहिये जैपुर ठांव।। श्रव तांई तुम हां रहे श्रव रहो हाई श्राय। यह परताप सब श्रापको सो लीजे श्रपनाय।।

इन तीन उदाहरणों के स्रितिरिक्त किव के जीवन में स्रिनेक स्रवसर स्राए जब यह विशेष रूप से सम्मानित किया गया। उन सभी का उल्लेख एक स्वतंत्र प्रन्थ का विषय है। इन उदाहरणों से ज्ञात होता है कि किव हिन्दू-मुसलमान, धनी-निर्धन सभी में समान रूपेण समादरित था।

'गुरुभक्ति प्रकाश' में अनेक व्यक्तियों द्वारा किय के विरोध का भी उल्लेख किया गया है। इन विरोध सम्बन्धी सभी उल्लेखों में महाराज की महत्ता की स्थापना अंतिम लक्ष्य है। विरोध सम्बन्धी उल्लेखों में दो प्रकार के व्यक्ति बार बार ब्यक्त हुए हैं। प्रथम मुसलमान हैं और दितीय अन्य सम्प्रदाय के अनुयायी, जिनके हृदय में स्पर्धा की भावना की प्रबलता थी। यहां पर दो उदाहरणों को उद्भत कर देना असंगत न होगा—

## १. नागों द्वारा विरोध

दिल्ली माही इक समय नागे दसै हजार ।

श्राये वे राभत करत तिन में दो सरदार ॥

तिन में दो सरदार शहर में भीख चुकाई ।

धाये सतगुर पास नाम की सुनी अवाई ॥

कही बैठ दिग बात भिक्त चहु दिशि में फैली ।

सुनते थे परदेश रहत चरणदासा देहली ।

हम आये इस कारण चरणदास तुम सिद्ध ॥

लगी भूख धनी हमें दीजें बहुतो ऋद ।

दीजें बहुती ऋद करें भोजन जो गहरा ।

नहिं लेंबेगे लूट आज यह अस्थल शहरा ॥

# २. मुसलमानों द्वारा विरोध

भक्ति राज के अस्थल माहीं। आये मुगल चढ़ाये बाही।।

महाराज ने तेज चलाही। रह गया हाथ चली वह नाही।।

फिर दुजे ने तेग चलाई। हांथ बंधे ह्वा तक निंह आई।।

फिर वे सब चरणों पर गिराया। इक इक शस्तर मेह जो धिरया।।

भय कूं देख लोग भज गये। अस्थल में दो चाकर रहे॥

भगे जिन्हों कुछ और कही। भिक्त राज की देही गई॥

श्रंतीत संग थे सो सब मारे। मागि बचे सो माग हमारे॥

सुन सुन बहुत देखने आये। महाराज आनन्द सुंपाये॥



#### चमत्कार

सन्तों के चरित्र के साथ ग्रलीकिक चमत्कारों का समावेश कर देना इस देश की प्राचीन परम्परा है। कदाचित् ही ऐसा कोई भक्त हो जिसके व्यक्तित्व के साथ इस प्रकार की कौत्हल-वर्धक ग्रीर चमत्कारिक कथाएं सम्बद्ध न हो। भारतवर्ष चिरकाल से धार्मिक मावनाश्रों से ग्राकांत रहा है। जहां धर्म है वहां ग्रंधविश्वास पहले स्थान पा लेता है। चमत्कार इन्हीं ग्रंध विश्वासों के ग्राविब्छिन ग्रंग हैं। ''अद्धावान् लभते फलम्'' के कारण तर्क के लिए धर्म में कोई स्थान नहीं है, ग्रीर इसी तर्क-हीनता के कारण चमत्कारों का विकास होता गया। प्राय: चमत्कारों का वर्णन विश्वास ग्रीर श्रद्धा के विकास में सहायक होता है। इस बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्थ में मानव ग्रीर भी ग्राविक बौद्धिक जीव बम गया है। विज्ञान के इस युग में भौतिक यथार्थवादी जीवन देश की मांग है। ग्राज कल्पनाग्रों के लिए म मानव-जीवन लालायित है न उसे काल्पनिकता पर ग्रास्था ही है। संतों के चरित्र के साथ सम्बद्ध कथान्त्रों के पीछे हमें उन भक्तों के ग्रंध-विश्वास ही नहीं वरन् उनकी हार्टिक श्रद्धा का भाव भी हिण्यत्त होता है। शिष्यों ने ग्रपने ग्रपने साम्प्र- वायक गुरुशों की महत्ता सिद्ध करने के हेतु उनके विषय में भौति भौति भौति की खाइचर्य-जनक बाने गढ़ ली हैं। चरनदास इसके ग्रपवाद नहीं है।

चरनदास की जीवनी से सम्बद्ध चमत्कार तीन प्रकार के हैं। प्रथम वे हैं जिनका साम्प्रदायिक महत्त्व है। इस कोटि में श्रिष्ठिकतर संत चरनदास की सर्वज्ञता, सर्वसामध्येता तथा शक्तिमत्ता के द्योतक हैं। द्वितीय कोटि में वे हैं जिनका साम्प्रदायिक एवं राजनीतिक दोनों प्रकार का महत्त्व है। इसमें राजनीतिक व्यक्तियों का गर्व-मोचन तथा चरनदास जी का महत्त्व प्रदर्शन किया गया है। तृतीय कोटि के वे हैं जिनके द्वारा श्रान्य साम्प्रदायिक व्यक्तियों की तुलना में चरनदास जी का महत्त्व संस्थापित हुआ है।

'गुर-भक्ति प्रकाश' में अनेक चमत्कारों का उल्लेख हुआ है परन्तु वे सभी इन्हीं तीन श्रेणियों में विभाजित किये जा सकते हैं इस ग्रन्थ में से कुछ को यहां उदाहरणार्थ उद्भृत किया जाता है:---

१. ब्राठ वर्ष की अवस्था में बालक चरनदास अपने घर से नाना के घर जाने के ब्रिये कुछ निकट सम्बन्धियों के साथ यात्रा कर रहा था। मार्ग में एक भयानक र्गाल होकर जाना था। जंगल में प्रवेश करते ही एक सिंह मिल गया। सब लोग बालक को छोड़कर भगे। परन्तु चरनदास घवड़ाए नहीं। पैर फेलाकर बैठ गरें। सिंह ने निकट आकर उनके पैर चाटे। थोड़ी देर के बाद सिंह चला

गया, स्रोर खेत में पहुँची ही उसने प्राण त्याग कर इन्द्र लोक की यात्रा की ।

२ एक खन्नी के सात पुनियां थी परन्तु पुत्र एक भी नहीं था। वह चरनदास जी की से शा में अर्यन्त दत्तिच रहता था। एक बार उसने अपनी पुत्र कामना निवेदित की। महाराज ने दो पुत्र होने का आशीर्वाद दिया। कालान्तर में फिर दो पुत्री हुई। उसने फिर वही निवेदन किया। महाराज ने कहा वे पुत्री नहीं पुत्र हैं। हमसे भूठ बोलते हो। उन्हें यहाँ ले आ आशे। महाराज का प्रताप दोनों ही पुत्र हो गए ।

३. चरनदास जी ने ईरान से नादिरशाह के आगमन की तारीख, महीना, मिती, वार, महम्मद शाह की पराजय, नादिरशाह की विजय आदि सब भविष्य- वाणी के रूप में ६ मास पूर्व मुहम्मद शाह से कह दिया था। जब नादिरशाह भारतवर्ष में आया और दिल्ली की विजय करने के लिये लूट-कल्ल कर चुका तब मुहम्मदशाह ने सब हाल नादिरशाह को सुनाया। यह सुनकर नादिरशाह ने

2. वाके बेटी सातक भई। पुत्तेर की ग्राशा मनाही। पुत्तर की चाहत मन माही। सकुच शरम सो कही न जाई।। श्रारज दास की यह सुन लीजै। हमारे घर में पुत्तर दीजै॥

केते द्योसन माह ही भयी जु बेटी दोए। जिन जिन आगो कही थी हंसने लागे सोय।।

एक दिना सहजन के मांही। वासे पूछन लगे गृसाई।। तुमको दो पुत्तर दिये हमही। ताको तुमने कही न कबही।। गिर ही कही सुनो हे स्वामी। कहा कहूं तुम अन्तर्यामी।

लड़को को लड़की भई ऐसे भाग हमार।

तीन महीना बीतया सकुच न कही तुम्हार ॥
कही कि दोनों ह्यांले आश्रो । उनकी स्रत हमें दिखाश्रो ॥
उठ गिरहीं श्रवने गृह धाया। नार सहित पुत्री ले आया ॥
आगे डार दई कर जोरे । हिष्ट परत पलटो औरे ॥
रामरूप चरन दास उचारे । तुम बौरे बौरे नर सारे ॥
लहको को लड़की बतलाश्रो । कही भाग तुम कितनी खाओं ॥

भ महाराज ततकाल ही दीना पांव पसार। जब सिंह चाटन लगा सब ही रहे निहार।। हेत किया सिर कर धरा वर दीना कही जाव। वा शरीर का छोड़ कर इन्द्रलोक के पांव।।

दर्शन के लिए उन्हें बुलाया। महाराज के जामे पर उसने करामात दिखाने के लिए कहा। तब चरनदास जी ने ताज की स्रोर देखा तो ताज की कलंगी पद्मी बनकर उड़ गाई। नादिरशाह ने उन्हें जादूगर समफ्तकर किले में बन्द कर दिया। महाराज स्रान्तथ्यांन होकर स्राप्ते स्थल पर जा पहुँचे। नादिरशाह ने फिर उन्हें बुलाकर किले में बन्द करवा दिया स्रोर चाभी स्रपने पास रखली। स्रार्थरात्रि में चरनदास ने प्रकट होकर नादिरशाह के मस्तक पर लात मारी। वह घबड़ाकर उठा स्रोर चरणों में गिर पड़ा। महाराज जी ने हृदय से लगा लिया स्रोर बहुत से उपदेश दिये। नादिरशाह ने इमा-याचना करते हुए उन्हें बहुत से गाँव जागीर के रूप में मेंट किये। चरनदास जी वहाँ से पालकी में स्रपने स्थल पर प्रसन्निच वापस स्राए।

- ४. एक समय श्री वृन्दावन से एक नागरीदास गुसाई श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए पुरी जा रहे थे। जगन्नाथ जी ने उन्हें स्वप्न दिया कि तुम वृद्ध हो इतने दूर ग्राने की कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली में चरनदास मेरा ही स्वरूप है, उन्हीं के दर्शन कर लेना। मोर ही नागरीदास जी दर्शन के लिए चल पड़े। चरनदास के स्थल पर देखा तो वहां भी बलभद्र जी, तथा सुभद्रा जी एवं जगन्नाथ जी के दर्शन हुए। जब परिक्रमा करके ग्राप्टांग प्रणाम किया तो देखा पीला चोला धारण किए हुए चरनदास जी विराजमान हैं।
- ५. एक बार पंजाब से एक राधा-वल्लभ सम्प्रदाय के अनुयायी साधु ने महाराज के पास आकर निवेदन किया कि आप ने ठाकुर जी के दर्शन किए हैं मुक्ते भी करा दें। अपने इठवश उसने दो दिन भोजन नहीं किया। अपंत में चरनदास जी ने दया करके उसे भी दर्शन करा दिये।
- ६. एक बार चरनदास जी के शिष्य बैठे हुए भजन कीर्तन कर रहे थे। चरनदास जी भी वहां बैठे थे। सब शिष्यों ने प्रार्थना की कि महाराज आकाश गंगा के स्नान करा दो। महाराज ने आकाश की ओर देखा और आकाश से धारा वह चली। सबने जी भरकर स्नान कर लिया। तब स्वतः धारा बन्द हो गई।
- ७. एक बार चरनदास जी बज के लिए यात्रा कर रहे थे। मार्ग में बदमारों ने घेर लिया और मार डालने का प्रयत्न किया। महाराज तो बच गए परन्तु बदमारों की क्या दशा हुई इसका वर्णन रामक्प जी की भाषा में इस प्रकार वर्णित है:—

१. 'गुर महिमा', (श्रप्रकाशित रचना)।

बाट माहि श्रचरज भया मिले सात ठग श्राय । पाछे सो फांसी दई हरि ने लिया बचाय ॥

फांसी जल कर हाथ जलाने। तनके कपड़े सभी तपाने।।
भिक्त राज फिर लिये बुक्ताई। साध बिना को करें भलाई।।
कर सो मींड मींड दुख मेंटा। ठग व्याकुल हो धरणी लेटा।।
क्रीर सबै ठग चरणों परिया। हाथजोड़ कही तुम दुख हरिया।।
हमारा खोट माफ अब कीजे। कठी बाघो हाथ धरीजे।।
अब ही सो हम ठगई छांड़ी। मन सो भिक्त राम की माड़ी।।
यां ही करेंगे राम दुहाई। भजन करें सुल लोग लुगाई।।
हम सातों ने यह मत लीया। तन मन मेंट तुम्हारी कीया।।
महाराज इंस कंठ लगाये। कंठी बांधी तिलक चढ़ाये।।
करके साधू कुटिलता खोई। देकर भक्ति बिदा किये सोई।।

इसी प्रकार चरनदास जी का चरित्र श्रद्भुत चमत्कारों से परिपूर्ण है। इनमें कहां तक सत्यता है श्रीर कहां तक कल्पना एवं श्रद्धा को स्थान दिया गया है, यह उक्त उहलेखों को पढ़ने से ही स्पष्ट हो जाता है। परन्तु इन सब के नीचे तथ्य यह है कि चरनदास साधना के चेत्र में सिद्ध थे श्रीर धार्मिक तथा सामाजिक जीवन को परिष्कृत एवं निदींष बनाने के लिये उन्होंने श्रथक परिश्रम किया। समाज के विकास में उनका अपना योग दान था। उन्होंने हीन श्रीर श्रपराधी मनोवृत्ति के व्यक्तियों में सुधार किया। सहानुभृति श्रीर सिहिष्णुता के श्राधिक्य ने उनमें वसुभैव कुदुम्बकम् की भावना जाम्रत कर ही थी श्रीर वे इस मकार वृद्धतर मानव समाज के पोषक एवं संस्थापक बन गए थे।

चरनदास की इन्हों विशेषताश्चों ने उन्हें श्रत्यधिक श्रद्धा के श्रासन पर ला बैठाया जहां से देवस्व दूर नहीं प्रतीत होता है। सच तो यह है कि मानवीय भावनाश्चों का पूर्ण विकास ही देवत्व की स्थिति है।

मृत्यु

अपने महाप्रयाग से दो दिन पूर्व संवत १८३६ के अगहन मास के शुक्ल पद्म परीवा को उन्होंने शरीर त्यागने की भविष्य वाणी कर दी थी। निश्चित तिथि से दो दिन पूर्व उन्होंने अपने समस्त प्रिय शिष्यों को निकट बुलाकर कहा कि संसार में मेरे आने का लक्ष्य पूर्ण हो गया है। अब मैं अपने धाम को प्रस्थान करना चाहता हूँ। यह सुनकर समस्त्र शिष्य समाज में व्याकुलता और अधीरता

१. दो दिन पहते श्रस्थल के की । लिये बुलामें संत सब थे सो ॥ हिंग बैठाय कहे यो बैंका । श्रव हम जैहे श्रपने ऐसा ।) जीव चिताबन को ह्यां श्राये । सो कारज कीने मन भाये ॥ श्राये थे जिस कारणों सब श्रव कीने काज ।

का वातावरण छा गया। अत्यन्त प्रिय व्यक्ति के वियोग से किसे दुख श्रीर कष्ट का अनुभव नहीं होता। प्रिय शिष्यों की व्याकुलता देखकर चरनदास जो ने कहा कि यही सब समक्त कर मैंने अपनी महायात्रा का हाल अधिक दिन पूर्व नहीं बताया था। पहले से मालूम हो जाने पर अधिक वियोग श्रीर कष्ट करना पड़ता। इसी कारण मैंने यह रहस्य नहीं उद्घाटित किया था। में तुमसे कभी भी पृथक् नहीं हूँ। यही मेरा अन्तिम सन्देश है कि सब घट मे ब्रह्म विद्यमान हैं। ब्रह्म श्रीर सद्गुह से स्नेह रखो। दोनों भिन्न कभी नहीं हैं। भगवान भक्त वत्सल है। वियोग श्रीर दुख की बात ही क्या है। तुम भी निश्चय ही एक दिन इस जीर्थ काया का परित्याग करके मेरे धाम में प्रवेश करोगे। इस संसार में रहते हुए जब भी दुम मेरा क्यान करोगे तो अपने हुदय में ही उपस्थित पाश्रोगे।

सद्गुद के इन वचनों को सुनकर रामरूप जी ने उनसे शरीर त्याग करने की विधि पृंछी। चरणदास जी ने कहा कि:—

सुनु शिष तै पूछी भली यह थी पूछन जोग। तन त्या गूंगो योग विधि तू मत कर मन सोग ॥ जो में कीना जगत में सो मर्यादा हेत । भिक्त बढ़ावन कारने हम श्राये या खेत ॥ सोई श्रव में करूंगा मर्यादा की रीति । दशवां द्वारा छेद कर जैही निज पुर नीत ॥ योग कमाई हम करी तक्या श्रवस्था मांहि । ताहिं करेंगे सुफल श्रव दो दिन है इहि ठांहि ॥ दो दिन बीते जायगें परम धाम को तात । दशम द्वार की गैल हो चार घड़ी रहे रात ॥ बरस उन्नासी ह्यां रहे श्रीर महीने तीन । परमारथ हित तन घरा श्रव है हूँ हिर लीन ॥

श. सुनते ही ऐसे वचन सब सिंघ भये विहाल । तरफत व्याकुल दुखित श्रिति विछुरन जान दयाल ।। लिख के ऐसी विकलता फिर बोले श्रवतार । यही समफ हम ना कहा पहले सो निजसार ॥ कहत बहुत दिन पहले जो बढ़ता श्रिषक वियोग ॥ श्रित प्रेमी तन त्यागते घर घर होता सोग ॥ श्रिक होती भीइ जो श्रित बहुत लोग । दृर दूर को न्रालते सुनि के विछुरन जोग ॥

जब महाप्रयाण को समय निकट स्राया तो चरनदास जी ने पलंग के पास भूमि पर गद्दी बिद्धवा ली स्रोर उसी पर पद्मासन लगाकर बैठ गए। इसके स्नन्तर उन्होंने सबसे शांति धारण करने का स्रादेश दिया। सब लोगां ने स्रांखों में स्रक्ष भर कर सद्गुर के श्री चरणों में स्रपना स्रंतिम प्रणाम स्रिपित किया। इसके परचात् चरनदास जी ने प्राणायाम के द्वारा प्राणवायु को दशम द्वारा पर चढ़ा लिया। कालान्तर में ब्रह्मांड विदीर्ण हो गया स्रोर प्रकाश पुंज में प्राणा वायु समाहित हो गई। ब्रह्मांड के विदीर्ण होते ही स्राकाश में ध्विन हुई। शंख, नगाड़ा स्रादि वाद्यों के रव से स्राकाश गुंजरित हो उठा। स्राकाश स्रलीकिक वाद्य ध्विनयों से परिपूरित हो गया स्रोर समीपवर्ती स्थित साधु मंडली स्रत्यधिक व्याकुल हो गई। इसके स्रनन्तर शिष्यों की वियोगावस्था वर्णनातीत है। चरनदास जी के शरीर परित्याग का रामरूप जी ने बड़ा मार्मिक वर्णन किया है। यहां पर उन पंक्तियों को उद्दत किया जाता है:—

जब ही स्राया वह समय लोगादी बिछ्जाय ।
उत्तर पक्षंग सो धीर बुधि वापर बैठे जाय ॥
स्रासन पदम लगाय के यों कही श्री महाराज ।
स्राब हम सों मत बोलियों सब को जै महराज ॥
सभी करी दंडवत ही रो रो व्याकुल होय ।
भिक्त राज करिन लगे फिर ना बोले कोय ॥
करके प्राणायाम ही दशवें प्राण चढ़ाय ।
चले खोल ब्रह्मांड पट मिले नूर में जाय ॥
सङ्ग से भई स्रवाज ही जै जै गगन मंक्तार ।
शांख नगारा ध्विन हुई स्रजगैबी वह बार ॥
भया चांदना भवन में निकसी ज्योति स्रनूप ।
सिले नूर में नूर ही जो था स्रादि स्वरूप ॥
गगन मंडल बाजे बजे कल में हाहाकार ।
लाख विछोह महराज का पीड़ा भई स्रपार ॥

इस प्रकार चरनदास जी ने अग्राहन शुक्ल पद्म तीज संवत १८३८ का नासवान् शरीर का परित्याग कर अमरलोक की ओर महाप्रस्थान किया।

# त्तीय अध्याय चरनदास का साहित्य

संत-साहित्य के उज्बल रत्न तथा सुकवि चरनदास का पद्य-साहित्य पर्याप्त, तिस्तुत, व्यापक ग्रीर गंभीर है। उनका पद्य-साहित्य, वर्ष्य-विषय, प्रतिपादित विचारधारा एवं शैली की हिण्ट से विभिन्न वर्गों में विभाज्य है। किव की प्रतिभा का जितना सुन्दर प्रसार ग्रीर प्रकाश वेदान्तविषयक प्रसंगों में हुग्रा है, उतना ही योग, ज्ञान ग्रीर भक्ति विषयों में भी। किव की "नासकेत लीला" इस बात की द्योतक है कि उपाख्यान ग्रीर इतिवृत्तात्मक ग्रन्थों की रचना में भी किव की प्रतिभा समान रूप से प्रसरित हो सकी है ग्रीर उसमें कथा कहने की श्रद्भुत शक्ति है। उसका शब्द-साहित्य, काव्य ग्रीर कला की हिष्ट से जितना ही विभिन्नता पृर्ण है उतना ही महत्वपृर्ण भी। भाषा पर उसका ग्रन्छा ग्रिधकार था। ग्रन्य सन्तों के समान एक ही भाव को ग्रीनेक शैलियों में व्यक्त करने में उन्हें भी ग्राशानीत सफलता प्राप्त हुई है। काव्य-साहित्य में संत-किव सुन्दरदास के ग्राननर भाग विपयक जितने प्रयोग चरनदास ने सफलतापूर्वक किये हैं, उतने किसो भी ग्रान्य संत-किव ने नहीं किये।

र्सत किव चरनदास-कृत उपलब्ध प्रन्थों की संख्या इक्कीस है। इनके स्रातिरिक्त शब्दों एवं साखियों की संख्या शतशः है। किव का स्फुट-साहित्य स्रौर प्रन्थ-साहित्य समान रूप से महत्वपूर्ण स्रोर कलात्मक है।

चरनदासी-सम्प्रदाय एक जीवित श्रीर जाग्रत सम्प्रदाय है । इस सम्प्रदाय के श्रम्तर्गत सहजोबाई, द्याबाई, गुरुभक्तानन्द, सरसमाधुरीशरण जैसे सुकवि श्रीर श्राध्यात्मिक साहित्य-स्रष्टा-साहित्यकार श्रीर रूपमाधुरीशरण जैसे गद्यकारों का श्राविर्माव हुश्रा। इन साहित्यकारों का साहित्य के चेत्र में मुन्दर श्रीर उपयोगी योग-दान है। संतो द्वारा संस्थापित सम्प्रदायों में इतना जाग्रत श्रीर जीवित सम्प्रदाय श्रम्य नहीं है। इसी सजीवता के फलस्वरूप संत किव चरनदास के प्रायः समस्त प्रम्थ श्रम तक प्रकाशित हो गए हैं। इन प्रन्थों का प्रकाशन दो स्थानों से विभिन्न समयों में हुश्रा है। सर्वप्रथम सन् १६०० में वैंकटेश्वर प्रेस, बम्बई से किव का यह साहित्य प्रकाशित हुश्रा। इसके श्रमन्तर किव के ग्रन्थ श्रीर स्कुट पद्य-साहित्य का एक साथ प्रकाशन लखनऊ के प्रसिद्ध न बलिकशोर प्रेस से हुश्रा है। इस प्रकार किव का समस्त साहित्य प्रकाश में श्रा सुका है।

चरनदास के प्रन्थों का उल्लेख पारचात्य श्रीर भारतीय विद्वानों ने स्थान-स्थान पर किया है। साहित्य के इतिहासकारों ने भी इस किय के ग्रन्थों के परिचयात्मक विवरण श्रपने ग्रन्थों में प्रस्तुत किये हैं। धार्मिक-साहित्य के श्रालोचक श्रीर सम्प्रदायों के इतिहासकारों ने किय के ग्रन्थों का भी स्थान-स्थान पर विवरण दिया है।

पाश्चात्य विद्वानों में से सर्वश्री केम्स हेस्टिंग्ज, एच० एच० विल्सन, विलियम क्रुक्स, सर जार्ज ग्रियर्सन, सम्पादक राजपूताना गकेटियर तथा भारतीय विद्वानों में सर्वश्री क्षितिमोहन सेन, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी, रामकुमार वर्मा, पोताम्बर दत्त बड़्य्वाल, शिवदयालु गौड़ ब्रादि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं जिन्होंने संत चरनदास के ग्रन्थों का परिचयात्मक उल्लेख ब्रापने ग्रन्थों में किया है।

इन पाश्चात्य एवं भारतीय लेखकों के स्रतिरिक्त डा० श्यामसुन्दर दात तथा स्त्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल एवं श्री हरिस्रोध जैसे साहित्य के इतिहासकर, श्री भुवनेश्वर माधव, सम्पादक संत-वानी संग्रह, सम्पादक चरनदास की बानी, सम्पादक योगांक, श्री गऐशप्रसाद दिवेदी तथा रूपमाधुरोशरण जैसे संत साहित्य पर ग्रन्थों की रचना करने वाले विद्वानों ने किव के ग्रन्थों का उल्लेख बिलकुल नहीं किया है। उनका यह मीन स्नाश्चर्यजनक है।

श्री जेम्स हेस्टिंग्ज के मतानुसार च्रानदास के मौलिक प्रन्थों में भिक्तसागर, सन्देह सागर, ज्ञान स्वरोदय, धर्म जहाज, ब्रह्म विद्यासागर तथा नासिकेतोपाख्यान उल्लेखनीय है । इस सूची में किव के ६ प्रन्था का उल्लेख श्री जेम्स हेस्टिंग्ज ने किया है । इसी सूची की द्वितीय पुस्तक का नाम श्री हेस्टिंग्ज के ऋनुसार सन्देह-सागर है । परन्तु किव के पुस्तक के अन्तस्साक्ष्य से इस प्रन्थ का नाम योगसन्देह-सागर है । इसी प्रकार श्री हेस्टिंग्ज द्वारा उल्लिखित पंचम एवं षष्टम् प्रन्थ है —ब्रह्म विद्यासागर तथा नासिकेतोपाख्यान । अन्तस्साक्ष्य के आधार पर इनका नाम ब्रह्म ज्ञान सागर, तथा नासकेत लीला है जैसा कि प्रन्थों के पृथक्-पृथक् विवेचन से स्पष्ट हो जायगा ।

श्री एच॰ एच॰ विल्सन के मतानुसार किन के 'सन्देह सागर' एवं 'धर्मजहाज' अन्थ प्रामासिक रचनाए हैं। रेश्री विलियम ऋक्स ने अपने महत्वपूर्ण प्रन्थ 'ट्राइन्स

<sup>9.</sup> His original works include Bhakti-Sagar, Jnan-Swarodaya, The Sandeh Sagar, The Dharm Jahaj, Brahamavidya Sagar, The Nasiketopakhyana; Encyclopedia of Religion and Ethics vol. 3. p. 368

a. He has also left original works as the Sandeh Sagar and Dharm-Jahaj in a dialogue between him and his teacher Sukh Devaf, the Same according to the Charn Das as the pupil of Vyas and the narrator of the Purans.—Esrays and Lecture on the Religion of the Hindus Vol 1, 1862 p. 180

एंड कास्ट्स ग्राफ एन० डब्ल्यृ० पी० एंड ग्रवध' में कांव के द्वारा लिखित 'सन्देह सागर' तथा 'धर्म जहाज' का उल्लेख किया है।

'राजपूताना गज़ेटियर' के संपादक ने चरनदास की 'सन्देह सागर,' 'धर्म जहाज' तथा 'नासाच्चेत्र' नामक रचनात्रों का परिचयात्मक विवरण उक्त गज़ेटियर में दिया है। परन्तु इस उल्लेख में तृतीय अन्थ 'नासाच्चेत्र' का वास्तविक नाम 'नासकेतलीला' है, जैसा उपलब्ध अपन्तस्साक्ष्य से प्रकट होता है।

सर जार्ज ग्रियर्सन के अनुसार चरनदास ने बहुत से संस्कृत ग्रन्थों का हिन्दी अनुवाद किया है। कवि के अन्य ग्रन्थों में 'मिक्तिसागर,' 'ज्ञान स्वरोदय', 'योग न्देह सागर', 'धर्म जहाज', 'ग्रह्म विद्या सागर' 'नासिकेतोपाख्यान' का उल्लेख भी श्री ग्रियर्सन ने 'श्री ग्रुकसम्प्रदाय प्रकाश' में किया है ।

भारतीय विद्वानों में सर्वश्री श्वितिमोहन सेन ने 'सन्देहसागर,' 'धर्म जहाजर' प्रभुदत्त ब्रह्मचारों, ने 'ज्ञान स्वरोदय'³, डा० रामकुमार वर्मा ने 'ग्रामर लोक ग्राखंड-धाम', 'मिक्त पदार्थ' 'ज्ञान स्वरोदय,' डा० पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल ने 'ज्ञान स्वरोदय'' तथा शिवदयानु गौड़ ने 'ब्रज चिरत्र', 'ग्रामर लोक,' 'ग्राच्टांग योग,' 'धर्म जहाज', 'सन्देह सागर,' 'ज्ञान स्वरोदय', 'भिनत पदार्थ', 'पंचोपनिषद् सार', नूथा 'ब्रह्म ज्ञान सानशार' ग्रन्थों का उल्लेख किया है।

उपर्युक्त इन पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वानों के उल्लेखानुसार कवि की विम्निलिखत रचनायें हैं:—

१. धर्मजहाज २. सन्देहसागर ३.ज्ञान-स्वरोदय ४. ग्रमरलोक-म्रखंड-धाम ५. भक्ति-पदार्थ ६. ब्रजचरित्र ७. ग्रष्टांगयोग ८. पंचोपनिषद्सार ६. ब्रह्मज्ञानसागर १०. नासकेत-लीला ११. भक्ति-सागर।

१. 'श्री शुकदेव सम्प्रदाय प्रकाश' पृष्ठ २०

२. मंडीवियल मिस्टीविजम

३. इन्हें स्वरों का भी पूर्ण ज्ञान था। इनका बनाया 'ज्ञान स्वरोदय, नामक प्रन्थ बहुत प्रसिद्ध है। 'भक्त चरितावली', भाग १, पृष्ठ ३४६

४. इनके चार प्रनथ प्रतिद हैं — 'ग्रमर लोक ग्रखंड धाम', 'भिक्त पदारथ', 'ज्ञान स्वरोदय' ग्रौर 'शब्द'।

प. 'हिन्दी साहित्य का स्नालोचनात्मक इतिहास', द्वितीय संस्करण, पृष्ठ प्०प्र

जिनकी वाणी विविध विधि ऋद्भुत ऋनुपम अन्थ ।
 नाम भिक्त सागर सरस, प्रेम परा को पन्थ ।।

प्रस्तुत प्रन्थ के लेखक को अपने प्रस्तुत खोजकायं के सम्बन्ध में किन की निम्निलिखित रचनायं हस्तिलिखित रूप में उपलब्ध हुई हैं। इन प्रन्थों की संख्या, प्रन्थों के शीर्षक, प्राप्ति स्थान अथवा सूत्रों का विवरण निम्निलिखित है। चरन-दास के उपलब्ध हस्तिलिखित प्रन्थों की सूची २० है।

#### ग्रन्थों के शीर्षक प्राप्ति स्थान अथवा सूत्र संख्या ब्रज-चरित महन्त गुलाब दास तथा श्री गरोश दत्त मिश्र ٤. दान-लीला महन्त गुलाव दास तथा श्री गरोश दत्त मिश्र ₹. माखनचेरी-लीला महन्त गुलाब दास तथा श्री गरोश दत्त मिश्र ₹. मटकी-लीला महन्त गुलाब दास तथा श्री गर्श दत्त मिश्र ٧. चीरहरण-लीला महन्त गुलाब दास तथा श्री गरोश दत्त मिश्र ч. काली-नथन-लीला महन्त गुलाद दास तथा श्री गरोश दत्त मिश्र 8 कुरदोत्र-लीला महन्त गुलाब दास तथा श्री गणेश दत्त मिश्र **9.** महन्त गुलाव दास तथा श्री गरोश दत्त मिश्र श्रमरलोक-वर्णन <. धर्म-जहाज महन्त गुलाव दास तथा श्रो गरोश दत्त मिश्र 3 ऋष्टांग-योग महन्त गुलाब दास तथा श्री गरोश दत्त मिश्र 80.

वजचरित तामें प्रथम, श्रमर लोक शुचि नाम। रासादिक लीला लालत, ऋक महिमा निज धाम।। कर्मकांड शुभ श्रशुभ फल, कथन किये महराज । नाम धर्यो ताको प्रभू, अनुपम धर्म जहाज।। योग युक्ति जामें भरी, सब विधि सांगोपांग। याही ते याको धर्यो, नाम योग सागर योग संदेह की, पुस्तक वानी गूढ़। गुरु मुख शानी जन विना, अर्थ न समके मूढ ॥ योग स्वरोदय पुनि रच्यो, स्वर को भेद अपार। ताहि पढ़े कर प्रेम जो, पावे विचार ॥ तत्व वेद अथर्वण की कही, पंच उपनिषद् भाषा में वर्णन करी, योग ज्ञान निरधार ॥ मक्ति पदारथ पुनि कथ्यो, श्रुति पुराण को सार। अरगुन सगुन हरि रूप को, कियो तत्व निरधार।। दत्तात्रेय मुनि ने किये, गुरु चौबीस ताकी कथा कही भलो, नाम सु

| ११. योग-सन्देहसागर        | महन्त गुलाब दास, श्री गणेश दत्त मिश्<br>तथा श्री भगवान दास     |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| १२. ब्रह्मज्ञान-सागर      | महन्त गुलाब दास, श्री ग ग्रेश दत्त मिश्र एकं<br>श्री भगवान दास |
| १३. भक्ति पदार्थ-त्रर्शन  | श्री गरोश दत्त मिश्र                                           |
| १४. जागरण-माहात्म्य       | श्री ग ग्रेश दत्त मिश्र                                        |
| १५. श्रीवर-ब्राह्मण्-लीला | श्री गणेश दत्त मिश्र                                           |
| १६. मन-विकृतकरण-सार       | महन्त गुलाव दास, श्री गरोश दत्त मिश्र 🛚 🚄                      |
|                           | श्री भगवान दास                                                 |
| १७. भक्ति सागर            | श्री गऐश दत्त मिश्र तथा श्री भगवान दासः                        |
| १८. ज्ञान-स्वरोदय         | महन्त गुलाब दास, श्री गऐश दत्त प्रिश् एवं                      |
|                           | 🗸 श्री भगवान दास                                               |
| १६. ९ंचोपनिषद्सार         | श्री गरोश दत्त मिश्र तथा श्री भगवान दास                        |
| २०. नःसकेत लीला           | श्री गलेश दत्त मिश्र एवं श्री भगवान दास                        |

पाश्चात्य विद्वानों एवं इस देश के लेखकों के द्वारा उल्लिखित सची ब्रोट लेखक द्वारा श्रन्वेषित प्रन्थों की प्रस्तुत सूची में निम्नलिखित नौ-प्रन्थों का श्रंत पडता है :--

१. दान लीला २. माखन-चोरी-लीला ३. मटकी लीला ४. चीरहरग्र-लीला काली-नथन-लीला ६. कुरु होत्र लीला ७. जागरण माहातम्य ८. मनविकृत-करणसार ६. श्रीधर-ब्राह्मण-लीला।

प्रस्तुत प्रनथ का लेखक उपर्युक्त इन २० प्रनथों को कवि चरनदास की प्रामाणिक रचना मानता है। प्रन्थों पर पृथक् विचार एवं विवेचना करने के पूर्व इन ग्रंथों की प्रामाणिकता पर विचार कर लेना आवश्यक है।

## ग्रन्थों को ग्रामाशिकता

चरनदास के प्रन्थों की प्रामाणिकता पर विचार करने के पूर्व हमें कसोटी प्रस्तुत कर लेना होगा । किसी प्रन्थ की प्रामाणिकता हम उसकी भाषा, शेता विचार परम्परा, स्रभिव्यक्त भावावली, परम्परानुगत भावीं का चि ग्ए, कवि के नामः की छाप. छन्दों का प्रयोग तथा गही एवं मठों में उसकी मान्यता आदि से आंक

> जीव इस की एकता, कही खोल निरधार। इस ज्ञान सागर धर्यो, ताको नाम विचार॥ सुनि परिशिष्ट सुभाग में, दशम स्कन्धनुसार । श्रीकृष्ण लीला लालत, ग्रानुपम युगल विहार ॥

सकते हैं। इत परीक्षण के आधार पर हम किसी प्रन्थ की प्रामाणिकता का मूल्यांकन कर सकते हैं। चरनदासजी के प्रन्थों पर भी हम इसी दृष्टि से विचार करेंगे।

सर्वेप्रथम हम कवि की रचना 'योग सन्देह सागर' पर विचार करेंगे। कवि की समस्त रचनात्रों में 'योग सन्देह सागर' ही एक ऐसी रचना है. जिसका उल्लेख साहित्य के इतिहासकारों ने सबसे ऋधिक किया है। सर्वश्री एच० एच० विल्सन. डब्ल्यू० कक्स, जेम्स हेस्टिंग्ज, सर जार्ज ग्रियर्सन, सम्पादक राजपूताना गजेटियर. क्तितमोहन सेन, शिवदयान गौड़, परशराम चतुर्वेदी, स्नादि ने इसे चरनदास की श्रामाणिक रचना माना है। दिल्ली, डेहरा, बहादुरपुर के मठ श्रीर गहियाँ जिनका कवि के व्यक्तित्व और जीवनी से बड़ा निकट और धनिष्ट सम्पर्क रहा है, इसे कवि की प्रामाणिक रचना मानती हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ की भाषा स्त्रीर शैली प्रौद्ध है। इसकी भाषा ऋौर शैली का रूप बहुत कुछ 'ज्ञान स्वरोदय', 'ग्रब्टांग योग', 'ब्रह्मज्ञान सागर', 'पंचोपनिषद् सार' एवं 'मन विरक्तकरण सार' से साम्य रखता है। प्रस्तुत प्रनथ में व्यक्त भावावली एवं विचारधारा वही है, जिसकी साधना चरनदास ने ज वन-पर्यन्त की स्त्रीर जिसका प्रचार उन्होंने स्त्रपने सम्प्रदाय में र्गकया था। यह ग्रंथ 'ऋष्टांगयोग' का पूरक ग्रंथ प्रतीत होता है । यह भी निश्चित है कि इसकी रचना किव ने 'ऋष्टांगयोग' के बाद में की था। इस ग्रन्थ में श्री शुकदेव से प्राप्त योग की परम्परानुगत विचार-धारा का चित्रण सफलतापूर्वक हुआ है। स्थान-स्थान पर कवि के नाम की छाप 'चरनदास का गुरु शु देव' भी उपलब्ध होता है, जो प्रामाणिकता सिद्ध करने में सहायक प्रतीत होता है। प्रनथ की रचना कवि के प्रिय छंद दोहा-चौपाई में हुई है। मठों में आज भी इसकी प्रतियां पूजा और श्राराधना की वस्तु है। श्रातः यह किव की प्रामाणिक रचना है।

#### अष्टांगयोग

प्रस्तुत-प्रन्थ किव की सबसे प्रौढ़ श्रौर परिपक्त रचना है। विषय-प्रतिपादन, वर्ण्य-विषय की गम्भीरता तथा भाषा श्रौर शैली की प्रौढ़ता की दृष्टि से यह किव का श्राद्वितीय प्रन्थ है। इस प्रन्थ का भाषा श्रोर शैली ज्ञानस्वरोदय, पंचोपनिषद सार, ब्रह्मज्ञानसागर एवं योगसन्देह सागर से साम्य रखती है, जो कि किव की सर्वमान्य रचनाएं सम्भी जाती हैं। प्रस्तुत प्रन्थ में श्री शुकदेव से उपिदृष्ट योग विषयक विचार-धारा एवं विचार-परम्गरा की श्रिभिव्यंजना हुई है। स्मरण रखना श्रावश्यक है कि श्राज दिन भी चरनदासी-सम्प्रदाय में योग, ज्ञान एवं स्वर साधना श्रादि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस सम्प्रदाय में पाई जाने वाली श्रिथवा उपलब्ध यह साधना श्री शुकदेव जी द्वारा उपदिष्ट विचार-परम्परा में ही है। श्रतएव इस प्रन्थ में परम्परागत भावों का ही चित्रण हुआ है। कहना न होगा कि किव ने श्रपने जीवनकाल में भी इन्हीं सिद्धांतों की साधना श्रीर

भवार किया था। 'गुरु भक्ति प्रकाश' में किव द्वारा चौदह वह तक योग-साधन गरने का एक स्थान पर उल्लेख भी हुआ है। ग्रन्थ में 'शुकदेव कहे सुनि वर्षाहदासा', 'कहें शुकदेव चरगाही दासा' आदि किव के नाम की छापें अंकित है। अस्तुत ग्रन्थ के आदि में किव का कथन है:—

चरणदास श्रपनो कियो, चरणन लियो लगाय ! शिर कर धरि सब कछु दियो, भक्तिदई समकाय ॥ बालेपन दरशन दिये, तबही सब कछु दीन । बीज जु बोया भक्ति का, श्रव भया वृद्ध नवीन ॥ दिन दिन बढ़ता जायगा, तुम किरपा के नीर । जब लग माली ना मिला, तब लग हुता श्रधीर ॥ श्रव समकाये योग ही, बहु भांती बहु श्रंग ।

ऊरध रेता की कही, जीतन विन्द अनंग।। इस उद्धरण से स्पष्ट है कि श्री शुकदेव ने किव को विशेष रूप से योग-मार्ग में दोह्नित किया था और इकी दीह्ना के फलस्वरूप किव ने इस अन्थ की रचना की थी। अन्थ की रचना किव ने अपने प्रिय छन्दों (दोहा और चौपाइयों) में की है। इस अन्थ की प्रतियाँ सम्प्रदाय के मठों और गिह्यों में आज भी उपलब्ब होतो ह। वर्तमान महन्त इसे किव की प्रामाणिक रचना मानते हैं।

उक्त श्राधारों पर हम इसे कवि की प्रामाणिक रचना मानते 🖫

#### पंचोपनिषद्सार

'योग-सन्देह-सागर,' ब्रह्म-ज्ञान-सागर,' 'श्रष्टांगयोग', 'ज्ञान-स्वरोदय' के समान 'पंचोपनिषद् सार' भी किव की सर्वभान्य प्रामाणिक रचना है। इस प्रन्थ निभाषा एवं शैली का उपर्युक्त श्रन्य प्रन्थों की भाषा-शैली से पूर्णत्या साम्य हैं। उपनिषदों की शिज्ञा श्रौर ज्ञान किव को श्री श्रुकदेव से दीज्ञा के रूप में प्राप्त हुश्राथा, जैसा कि निम्नलिखत उद्धरणों से प्रकट होता है:—

वेदहि की उपनिषद् जु मैं भाषाकारी। जो कुछ था वहि माहिसीई जैसे घरी॥

जोपै करै विचार श्रीर गुरू सों लहै। वाकी गहनी गहै श्रीर रहनी रहै। गुरु शुकदेव प्रताप सों चितते गाइया। चरणहिंदासा होय सबन शिर नाइया।

इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि 'पंचीपनिषद् सार' में श्री शुकदेव से प्राप्त परम्परा गत विचारधारा का चित्रण हुआ है। इस प्रन्थ में व्यक्त भावावली ब्रह्म की श्राहेत मत्ता, प्रणव-महिमा, जीव, श्रास्मा एवं ब्रह्म का साम्य एवं भेद, सोऽहं एवं हंस मन्त्रों की सर्वश्रेष्ठता आदि को आज भी चरनदासी-सम्प्रदाय में मान्यता प्राप्त है। इसके आतिरिक्त किव के अन्य प्रत्थ 'योग-सन्देह-सागर,' 'अहाजान सागर,' 'आष्टांग योग,' तथा 'भिक्त पदार्थ' आदि प्रन्थों में 'पंचोपनिषद् सार' में प्रतिपादित विचार धारा ही लहरें ले रही है। प्रन्थ में किव के नाम की छापें 'चरणहिदासा', 'चरणदास', 'चरणदास यो कहत हैं' आदि सर्वत्र उपलब्ध होती है। प्रन्थ की रचना दोहा-छन्ट में हुई हैं। चर्नदासी स्प्प्रदाय के मटों में और गिद्यों पर यह प्रन्थ नित्य पाठ और आरती की वस्तु है। वर्तमान महन्त श्री गुलाबदास हसे एक प्रामाणिक रचना मानते हैं।

उपर्युक्त स्राधारों पर हम इस अन्यकोकिव कीएक प्रामाणिक रचनामानते हैं। अह्यज्ञान-सागर

रेर जार्ज वियसेन, जेम्स हेस्टिंग्ज तथा शिवदयाल गौड ब्रादि लेखकां ने इसे किव की प्रामाणिक रचना माना है। इस प्रनथ की भाषा एवं ब्रामिक्यं जना शैली किव की ब्रान्य सर्वमान्य प्रामाणिक रचना ब्रां — 'योग सन्देह सागर', 'ब्राष्टांग योग', 'ज्ञान-स्वरोदय, तथा 'पंचोप निषद् रार' की भाषा शैली से साम्य रखती है। चरनदास ने अपने सम्प्रदाय में जीवनपर्यन्त निर्गुण-निराकार परब्रह्म का उपदेश दिया था। इंत-भावना की भारी भ्रम मिट जाने पर किव की गुणातीत ब्रह्म का स्पष्ट स्थान हो ब्राया था। इस द्वेत के मिट जाने पर किव ने प्रस्तुत प्रनथ की रचना की थो जैसा कि निम्नलिखित उद्धरण से स्पष्ट है:—

भूल हुई जब दो हुते, ख्रब निह एक न दोय। अटक उठी थोखो मिटो, अपनाहूँ गयो खोय।। अद्वै अचल अखंड है, अगम अपार अधाह। नहीं दूर निह निकट है, सतगुरु दियो बताय।।

इंग् द्वेत-भावना के विनष्ट हो जाने पर किव ने प्रस्तुत-प्रनथ में जिस ब्रह्म की विवेचना की है वह उपिन पदों में वर्णित ब्रह्म-विषयक धारणा से नितांत साम्य खती है। किव की ब्रह्म-विषयक प्रस्तुत धारणा उसके 'पंचोपिन षद् सार,' 'योग सन्देह सागर', आदि अंथों में प्रतिपादित हुई है।

नांहि सूक्ष्म अस्थुल न भारी। रूप रंग निह है परकारी॥ आर पार कछु दीखत नाहीं। कबसो है अरु कबसों नाहीं॥ कहां कहां कछु कहत न आवै। गृंगो स्वप्न कहा बतावै॥ हह कहूँ तो है नहीं, बेहद कही तो नाहि। हद बेहद दोनों नहीं, चरनदास भी नाहि॥ निर्मुण ना सर्गुण नहीं, उपजैना मिटि जाय। स्व कुछ है अरु कछु नहीं, सदा ब्रह्म थिर थाय। ये भाव श्रीर ये पंक्तिया निश्चय ही चरनदास की श्रपनी व्यक्तिगत रचना है, इसमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं है। ये पंक्तियां स्वतः श्रन्थ की प्रामाणिकता को उद्घोषित करती है। यह सबसे सबल प्रमाण है।

इन प्रमाणों के अतिरिक्त प्रनथ में किन के नाम की छापें, दोहा, चौपाइयों (किन के सर्विप्रिय छन्द ) में प्रनथ की रचना, अरेर इसकी प्रतियों का मठों एवं गिह्यों पर पूज्य होना ग्रन्थ की प्रामाणिकता को और अधिक बल प्रदान करते हैं। निश्चय ही यह किन की प्रामाणिक रचना है।

## ज्ञान स्वरोदय

श्री जेम्स हेस्टिंग्ज, सर जार्ज ग्रियर्सन, डा० रामकुमार वर्मा, डा० पीताम्बर दत बड़थ्वाल, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी एवं शिवदयालु गौड़ स्त्रादि विद्वानों ने इसे किंव की प्रामाणिक रचना मना है।

'ज्ञान स्वरोदय' की भाषा-शैली किव की स्त्रन्य प्रामाणिक रचनास्रों, 'स्रष्टांगयोग' 'योग सन्देह सागर' स्त्रादि से पूर्ण साम्य रखती है। इसमें चिन्तन की वही गंभीरता स्त्रीर स्त्रिभिन्यंजना की वही स्पष्टता उपलब्ध होती है जो 'स्रष्टांग योग' या 'यांग सन्देह सागर में उपलब्ध होती है। भाषा की प्रौढ़ता स्नन्य प्रन्थों ('स्रष्टांग योग' एवं 'योगसंदेहसागर') से साम्य रखती है।

'स्वरोदय' की शिज्ञा चरनदास को श्री शुकदेव से प्राप्त हुई थी। श्री शुकदेव-सम्प्रदाय में ब्राज भी स्वरोदय साधना, ब्राध्यात्मिक साधना का एक महत्वपूर्ण ब्रंग माना जाता है। परम्परा में यह ज्ञान किव को श्री शुकदेव से प्राप्त हुआ था, जैसा कि निम्नलिखित उद्धरणों से ज्ञात होंता है:—

> धरिण टरे गिरिवर टरै, श्रूब टरै सुन मीत। वचन स्वरोदय ना टरै, कहै दास रणजीत॥ शुकदेव गुरू की दया सों, साधु दया सों जान। चरनदास रणजीत ने, कह्यो स्वरोदय ज्ञान॥

इन पंक्तियों में किन का स्वरोदय-विज्ञान के प्रांत श्रद्ध श्रद्धा श्रौर विश्वास प्रकट होता है, साथ ही यह ज्ञानार्जन की परम्परा को स्पष्ट कर देता है। स्पष्ट है कि इस प्रनथ में व्यक्त भावावली का उपदेश किन को श्रपने गुरुदेव से प्राप्त हुआ। था। इस प्रनथ में परम्परानुगत भावों की श्राभिव्यंजना की गई है। इन प्रमाणों के श्राधार पर इसे इम किन की प्रामाणिक रचना कहने में संकोच का श्रनुभव नहीं कर सकते हैं। इनके श्रातिरिक्त प्रनथ में किन के नाम की छापें, 'चरणदास शुकिविव बतावै,' 'चरणदास ,' "शुकदेव कहैं चरणदास' श्रंकित है। प्रस्तुत प्रनथ की

रचना दोहा श्रीर चौपाई छन्दों में हुई है, जो श्रन्य ग्रन्थों की रचना के श्राधार है।

'शन स्वरोदय' की प्रामाणिकता का सबसे श्रेष्ठ प्रमाण चरणदासी-सम्प्रदाय में इस विज्ञान की श्रत्यिक मान्यता है। दीज्ञा मंत्र के बाद शिष्य को महन्त श्राज भी योग श्रोर स्वरोदय विज्ञान की शिज्ञा देते हैं। चरनदासी-शिष्य श्राज भी स्वरोदय-विज्ञान के द्वारा श्रपने कार्ये की पूर्ति श्रोर भविष्य में घटित होने वाली घटना का ज्ञान प्राप्त करते हुए देखे गये हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि माना श्वास प्रश्वास संचालन जहां एक श्रोर उनके जीवन का श्राधार बना हुश्रा है वहां दूसरी श्रोर यही श्वास-प्रश्वास नियंत्रण तथा सन्तुलित श्रावागमन उनके साधना का जीवन है। इस सम्बन्ध में सविस्तार विवेचन प्रस्तुत ग्रन्थ के श्राध्यात्मिक साधना परिच्छेद में की गयी है। यहां पर इस उन्थ की प्रामाणिकता को सिद्ध करते हुए इतना कह देना श्रोर श्रावश्यक है कि इस ग्रन्थ की प्रतियां बिना किसी श्रपवाद प्रत्येक मठ श्रीर गद्दी पर मिलना कि की प्रतिष्ठा श्रीर ग्रन्थ की प्रामाणिकता की रामाणिकता की दोतक है।

#### मन-विरक्तकरण-सार

प्रस्तुत रचना 'ज्ञान स्वरोदय,' 'पंचोपनिषद सार,' 'त्रष्टांग योग,' ब्रह्मज्ञान सागर' एवं 'योग सन्देह सागर' से पूर्व विरचित ग्रन्थ प्रतीत होता है।

भाषा श्रीर शैली के दिष्टकोण से 'धर्म जहाज,' 'भिक्त सगार,' 'भिक्त पदार्थ' एवं 'नासकेत लीला' समकत्त रचनाएं है। ये समस्त ग्रन्थ किन की कान्य-प्रतिभा , शैली-परिमार्जन श्रीर भाषा-प्रौढ़ता के विकास की दिवतीय श्रेणी प्रतीत होते हैं। 'भिक्त सगर' की विवेचना श्रीर प्रामाणिकता पर विचार करते हुए हमने देखा था कि यही एक ऐसी रचना है जिसके श्रंत में स्वयं किन श्रात्म-चित्त श्रीर श्रात्म परिचय का उल्लेख करते हुए ग्रन्थ रचना के लक्ष्य एवं प्रेरणादि का उल्लेख किया है। इस श्राधार पर हम उसे किन की श्रात्यधिक प्रामाणिक रचना मानते हैं। 'मन-विरक्त करण-सार' की भाषा का 'भिक्त सगर' की भाषा से बहुत कुछ साम्य है। शब्दों का वही चयन, भाषा का वही प्रवाह, उपमा श्रीर उदाहरणों की वही श्रिभिनवता जो 'धर्म जहाज', 'भिक्त सगर' श्रीर 'भिक्त पदायं' श्रादि रचनाश्रों में उपलब्ध होता है, वह यहां भी हिन्दगत होता है। ग्रन्थ के प्रारम्भ में किन ने लिखा है:—

एकादश भागवत में, जाकी यह मित ज्ञान । दत्तात्रेयी ने कह्यों, राजा यहु सो ज्ञान ॥ चरण्दास ही कहत ही, परमारथ के काज। जो अंगःश्री।भागवत में, साधु होन के साज॥ गुरु शुकदेव प्रताप सों, कहूं विचार विवेक। दत्तात्रेयी है ने कियो, चौबीसो गुरु देख॥

प्रस्तुत ग्रन्थ में व्यक्त उपर्युक्त भाव से स्पस्ट हो जाता है कि, किव ने इस प्रन्थ की रचना श्रो गुरुदेव को प्रराणा से को थो। उपर्युक्त ग्रन्थ की विचार-धारा श्रोर व्यक्त-भावावली ज्ञान योग, श्रोर संसार से विरक्ति से सम्बन्धित है। स्मरण रखना चाहिए कि किव के समस्त ग्रन्थों में (विना किसी श्रपवाद के) योग, ज्ञान, श्रोर वैराग्य की यही भावना व्यक्त मिलती हैं। किव का स्फुट काव्य इस भाव धारा से श्रोतप्रोत है। श्रतएव विचार परम्परा, व्यक्तभावावली एवं परम्परानुगत भावों के चित्रण की हिट से इस उपचा की प्रामाणिकता पर सन्देह नहीं होता है।

इन प्रमाणों के श्रितिरिक्त कितिपय श्रम्य सूत्र भी विचारणीय है जो प्रन्थ की प्रामाणिकता निर्धारण में सहायक होंगे। ग्रन्थ में किव के नाम की छाप प्रत्येक दोहा के श्रमन्तर उपलब्ध होती है। इस ग्रन्थ में किव के नाम की छाप है ''चरणिहदास''। वर्तमान मठों श्रीर गिह्यों के श्रध्यक्षों द्वारा प्रस्तुत ग्रन्थ मान्यता प्राप्त कर चुका है। श्राज भी इन स्थानों पर इसका दैनिक पाठ श्रीर सामयिक वार्तालाप या वाद-विवाद में उल्लेख होता रहता है।

#### भक्तिसागर

डाक्टर राम कुमार वर्मा, पं० परशुराम चतुर्वे दी, श्री शिवदयाल गौड़ प्रभृति विद्वान प्रस्तुत रचना को चरनदास का प्रामाणिक प्रन्थ मानते हैं। प्रन्थ के अन्त में उल्लिखित निम्नांकित पंक्तियों से भी हम प्रन्थ की प्रामाणिकता निर्धारित करने में सकल होते हैं:—

संवत् सत्रह सै इक्यासी। चैत सुदी तिथि पूरणमासी॥
शुक्त पद्मृदिन सोमहिवारा। रचो ग्रन्थ यो कियो विचारा॥
तब ही स्ं श्रस्थापन धरिया। कछुं इक बानी वा दिन करिया।
तामें शान योग वैरागा। प्रेम भक्ति जामें श्रनुरागा॥
नामें कियान करने हारा। गुरु हिरदे नमें श्राय उचारा॥

इन पंक्तियों में किव। ने अन्थ की रचना तिथि श्रीर प्राप्त प्रेरणा का उल्लेख किया है। गणनानुसार किव ने इस अन्थ की रचना श्रपने जीवन के इक्कीसर्वें वर्ष में की थी। इसकी भाषा श्रीर शैली 'धर्म जहाज,' 'भिक्त पदार्थ' एवं 'मनविरक्त करण सार' से साम्य युक्त है। 'भिक्त सागर' की शैली श्रीर श्रभिन्यंजना पद्धति कान्य कला की विकासावस्था की दितीय मंजिल प्रतीत होती है।

इस प्रनथ में किव के ही शब्दों में 'तामें ज्ञान योग वैरागा। प्रोम भक्ति जामें अनुरागा'। इसका प्रतिपाद्य विषय ज्ञान,योग ग्रौर वैराग से सम्बन्धित है, जिसका उपदेश किव को सद्गुर शुकदेव से प्राप्त हुन्ना था। कहना न होगा कि यही विचार परम्परा ग्रौर ग्रामिव्यक्त भावावली किव के सम्प्रदाय की मुख्य विचारधारा है। इसीका प्रकाश ग्रौर विस्तार किव की प्रायः सभी रचनान्नां में समान रूप से उपलब्ध होता है। प्राणायाम, प्रण्व-जप, ग्रौर योग की ग्रन्य साधना जिनकी श्रमिव्यक्ति किव की श्रम्य रचनान्नों 'श्रुष्टांगयोग' त्रादि में हुई है वही इस ग्रन्थ में भी उपलब्ध होती है। परम्परानुगत यही विचारधारा ग्राज्य भी चरनदासी-सम्प्रदाय में प्रमुख रूप से मान्य है हठयोग की इन्हीं प्रक्रियान्नों 'का वर्णन यहां इस ग्रन्थ में भी है जो सम्प्रदाय के प्रत्येक शिष्य को पालन करना ग्रीनवार्य माना गया है।

इस प्रनथ में "चरणदास," तथा "रणजीत कहै" की छाप बारम्बार उपलब्ध होती है। प्रनथ की रचना में किव के प्रिय छुन्द दोहा, चौपाई के अतिरिक्त कृंडिलिया, छुप्पय, किवत्त, सवैष्या आदि भी प्रयुक्त हुए है।

श्रन्थ की मान्यता सम्प्रदाय की ऋषिकृत संस्थाओं, मठ, मंदिरों में समान रूप से हैं। सम्प्रदाय में इसे नव दों जित शिष्य के श्रद्ययन के हेतु आधार-भूत श्रन्थ माना जाता है।

अस्त यह कवि की प्रामाणिक रचना है।

## भक्तिपदार्थ

सर्व श्री डाक्टर राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी, शिवदयालु गोड अस्ति विद्वानों के मतानुसार यह चरनदास की प्रामाणिक रचना है।

प्रस्तुत ग्रन्थ की भाषा-शैली 'भक्ति सागर' से बहुत कुछ साम्य रखती है। भाषा का वही परिमार्जित रूप जो कवि की ग्रन्य प्रामाणिक रचनात्रों ('न्नहा-ज्ञान सागर,' 'भक्ति सागर,' 'मन विकृत करण सार' एवं 'सवो पनिषद सार') में उपलब्ध होता है वही इस ग्रन्थ में भी प्राप्त होता है। ग्रन्थ में गुरुदेव स्तवन, हरि गुरु की एकता, ब्रह्मा की श्रद्वैत सत्ता, श्रादि का सुन्दर विवेचन हुआ है। ब्रह्म विवेचना से सम्बन्धित निम्नलिखित पंक्तियों का 'योग सन्देह सागर,' 'ब्रह्मज्ञान सागर,' 'सवो पिनिषद सार,' 'श्रष्टांगयोग' श्रोर 'भक्ति सागर' ग्रादि में सम्पादित ब्रह्म विषयक धारणा से पूर्ण साम्य है::-

वे निरगुण सरगुण ते न्यारे । निरगुण सरगुण नाम विचारे ।।
ऐसे प्रणाबह्य पिछानी । निराकार निरगण मन जानी ॥

निराकार नहि ना श्राकारा । नहिं श्रडोल नहिं डोलन हारा ॥ नहिं परगट नहिं गूपन टाऊं । समिक सकौ नहि धिक धिक जाऊं ॥

इन पंक्तियों में जिस ब्रह्म की विवेचना की गई है वह सविस्तार 'ब्रष्टांग योग' सवी पिनषद सार' ब्रादि प्रनथों में प्रतिपादित हुआ है इसी प्रकार व्यक्त भावावली परम्परागत है जिसकी दीज्ञा किव को श्री शुकदेव से प्राप्त हुई थी। इस प्रकार किव की रचना परम्परागत विचार-धारा की पोषिका है। इस प्रनथ में दया, लोभ, क्रांध, मोह, ब्राभिमान शील, माया, मन ब्रादि विषयों का जो प्रतिपादन किव ने किया है, वह पूर्णरूप से ब्रज्तरशः 'चरनदास जी की बानी' में सम्पादक संतवानी संग्रह ने प्रामाणिक स्वीकार कर लिया है। ग्रन्थ की प्रतिपादन शैली का अन्य प्रामाणिक रचनाओं से प्रचुर साम्य हैं।

ग्रन्थ में "चरणदास," "चरणदास यों कहत है," ',कहें चरणदास" श्रादि कांव के नाम की छापें विद्यमान हैं। ग्रन्थ की रचना श्राद्योपांत दोहा श्रीर चौपाई में सम्पन्न हुई है। चरणदासी सम्प्रदाय के मठों श्रीर मंदिरों में किन की इस रचना का बड़ा समादर है। यह ग्रन्थ सम्प्रदाय के शिष्यों द्वारा निशेष रूप से पठित है। मठों के निशेष उत्सवों पर इस ग्रन्थ का पाठ श्रीर कीर्तन होता है।

इन सभी तको के आधार पर किव चरणदास के इस अन्थ को हम प्रामाणिक रचना मानते हैं।

## धर्म जहाज

सर्वश्री एच० एच० बिल्सन, विलियम कुवस, सर जार्ज प्रियसन, सेम्स हेस्टिंग्ज, ब्रिति मोहन सेन, सम्पादक राजपूताना गजे टयर, शिवदयालु गौड़ तथा परशुराम चतुर्वेदी प्रभृति विद्वान लेखको ने इस प्रन्थ को चरनदास की प्रामा-श्विक रचना है।

भाषा-शैली की द्रांट से यह ग्रन्थः 'भक्तिसागर,' 'भक्ति पदार्थ' एवं 'मन विकृत करणसार' की समकत्त्र रचना है। इसमें कवि की काञ्यकला के प्रारम्भिक स्वरूप के दर्शन होते हैं।

प्रत्य में करनी एवं कथनी का साम्य एवं ऐक्य की आवश्यकता, करनी श्रीर फल प्राप्ति, करनी श्रीर जगत की व्यवस्था श्रादि पर प्रकाश डाला सक्षा है । इस भाव श्रीर विचार धारा का उपदेश किन को सतगुर शुकदेव जी से अध्यक्षण हुआ था जैसा कि प्रत्य के श्रादि श्रीर श्रंत में किन ख्या अंतिस्ति कि हुआ। है । श्रस्तु, इसका वर्ष्य विषय परम्परानुगत भावों से सम्बन्धित हैं । किन के नाम की कार्य विषय परम्परानुगत भावों से सम्बन्धित हैं । किन के नाम की कार्य करने स्वाप्ति के नाम की

प्रनथ की रचना किन के प्रिय छन्द दोहा चौपाई में सम्पन्न हुई है। इस प्रथ को साम्प्रदायिक मान्यता प्राप्त है वर्तमान महन्त इसे एक प्रामाणिक रचना मानते हैं।

### अमरलाक

डा॰ राम कुमार वर्मा, श्री परशुराम चतुर्वेदी एवं श्री शिवदयाल गौड़ प्रभृति वि दानों ने इसे कवि का प्रामाणिक प्रनथ माना है।

दार्शनिक विषयों के प्रतिपादन की हं िट से प्रस्तुत ग्रन्थ 'भक्ति-सागर' एवं 'भक्ति पदार्थ' से पूर्व विरचित प्रतीत होता है। इस ग्रन्थ में किन का दार्शनिक विषयों का श्रश्यम विकास की श्रोर श्रग्रसर प्रतीत होता है। इस ग्रन्थ में किन ने श्रीकृष्ण जी के 'श्रामर लोक वृ'दावन' का वर्णन किया है। ये श्रीकृष्ण निर्गुण होते हुए भी श्रवतारधारी हैं। इससे स्नष्ट है कि इस समय तक किन कृष्ण के सगुणत्व को नहीं भूल सका है। इसमें सन्देह नहीं है कि श्रपनी साधना के प्रारम्भिक वर्षों में किन सगुणापसक था श्रातः यह रचना इसी समय की लिखी हुई प्रतीत होती है।

प्रस्तुत ग्रन्थ विचार परम्परा, व्यक्त भावावली श्रीर परम्परानुगत भावां के चित्रण में 'ब्रज चिरत,' 'चीरहरण लीला,' 'दान लीला,' 'माखन चोरी लीला' 'काली नथन लीला,' 'मटकी लीला' श्रादि की परम्परा में प्रतीत होती है। श्रोकृष्ण के चिरत्र से सम्बन्धित किन के ग्रन्थों में यह श्रांतिम श्रीर सर्वाधिक कजापूर्ण रचना प्रतीत होती है। इस ग्रन्थ में शनैः शनैः निगुण ब्रह्म के जत्वों का समावेश प्रारम्भ हा मिलता है। ग्रन्थ में किन के नाम की छापें प्राप्त होती है। दोहा श्रीर चौपाइयों में ग्रन्थ की रचना हुई है। प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रति मठाधीशों का मोह श्रीर श्रदा उसकी प्रामाणिकता का परिचायक है।

'त्रज चरित्र' चीरहरण लीला' 'दान लीला' माखन चोरी लीला' कालीनथन लीला,' 'श्रीधरण त्राह्मण लीला.' 'मटको लीला,' एव' 'क्रुरु तेत्र लीला'

सगुणा परब्रह्म नन्द यशोदा के पुत्र श्रीकृष्ण के चरित्र एवं लीलात्रों से सम्बन्धित ये रचनायें कि चरणदास के लघु अन्य हैं। इन अन्यों में किन ने श्रीकृष्ण के चरित्र एवं लीलात्रों के विभिन्न असंगों त्रीर प्रकरणों की अभिन्यंजना की है प्रथम अन्य में श्रीकृष्ण के अज में कृत विभिन्न चरित्रों, द्वितीय में चीरहरण, वृतीय में दान मांगने की लीला, चतुर्थ में माखन-चोरी प्रसंग, पंचम में काली-नयन प्रकरण, षष्ट में मटकी छोनने श्रीर विनष्ट करने का वर्णन श्रीर सप्तम में

कुरुद्धेत्र से सम्बन्धित लीलास्रों का वर्णन उपलब्ध होता है। इन प्रन्थों में श्रीकृष्ण के चरित्र की संद्धित एवं विविध रश्मियों का प्रकाशन किया गया है।

श्राश्चर्य का विषय है कि चरनदास पर लिखने वाले विद्वानों श्रीर इतिहास कारों का ध्यान हमारे किव की इन रचनाश्रों के प्रति बिलकुल नहीं गया है। श्रीपरशुराम चतुर्व दी ने श्रपने प्रन्थ 'उत्तरी भारत की संत परम्परा' में लिखा है। 'संत चरणदास कुत समसी जाने वाली श्रान्य रचनाश्रों में जागरण माहात्म्य, मटकी लीला, कालीनथन लीला, श्रीधर ब्राह्मण लीला व माखन चोरी लीला, श्रीमद्भागवत् से सम्बन्ध रखती हैं। कुक चेत्र लीला में कृष्ण का नन्दादि के साथ पुनर्मिलन दिखाया गया है।''

इस उद्धरण में चतुर्वेदी जी के संत चरणदास कृत समकी जाने वाली अन्य रचनाओं" शब्दों से प्रकट होता है कि उन्हें स्वयं इन प्रन्थों की प्रामाणिकता पर विश्वास नहीं है। तथ्य यह है कि ये प्रन्थ संत चरणदास कृत ही है। किव ने इन प्रन्थों की रचना अपनी साधनावस्था के प्रारम्भिक वर्षों में की थी। इन प्रन्थों की भाषा, शैली आदि इस बात की द्योतक है कि किव की ये कला विहीन, अपरिमार्जित भाषा में लिखित कृतियां उसके साधनात्मक जीवन के प्रारम्भिक वर्षों में लिखी गई थी।

चरणदास जी पहले सगुण श्रीकृष्ण के भक्त थे। तदनन्तर योग के च्रेत्र में श्रवन्तिरत होकर निर्गुण ब्रह्म के प्रतिपादक बने। चरणदास जी के दिल्ली वाले मठ श्रीर गही स्थल पर बने हुए मंदिर में श्राज भी श्रीकृष्ण की वह मूर्ति स्थापित है जिसकी श्राराधना किव पहले किया करता था। यह मूर्ति किव विरचित श्रीकृष्ण के चिरत्र सम्बन्धित काव्ययन्थ ब्रजचिरत, चीरहरणलीला, दानलीला, माखनचोरी लीला, कालीनथन लीला, मटकी लीला, कुरुचेत्र लीला श्रादि की प्रामाणिकता सिद्ध करने में सहायक है। ये प्रन्थ सगुणोपासना से सम्बन्धित हैं, श्रतः श्रप्या-माणिक रचनाएं हैं, यह केवल निःसार तर्क है। संत किव मल्कूकदास भी श्रपनी साधनावस्था के प्रारम्भिक वर्षों में चरनदास के समान ही सगुण कुष्णोपासक थे श्रीर इसीलिए उन्होंने भी कृष्ण-चिरत काब्यों की रचना की थी। इतना ही नहीं सन्तों में श्रिषकांश किवयों ने सगुणोपासना से निर्गुण उपासना की श्रोर ध्यान दिया था श्रतः चरनदास का सगुण कृष्ण का चिरत्र गान करने के श्रनन्तर निर्गुण श्रीर उस से भी परे सत्ता,का स्तव लिखना कोई श्राश्चर्यजनक बात नहीं है।

इन प्रन्थों में कथा वर्णन की वही शैली उपलब्ध होती है जो आगे चलकर कवि की पौढ रचनाओं 'नासकेत लीला' आदि प्रन्थों में प्रस्कुटित हुई।

<sup>े</sup> उत्तरी भारत की संत परम्परा पृ० ६०२

इन प्रन्थों में चरणदास के नाम की छापें सर्वत्र श्रांकित मिलती है। इन प्रन्थों की रचना प्रमुख रूप से दोहा चौपाई छन्दों में हुई है श्रौर इनको साम्प्रदायिक मान्यता प्राप्त है।

इन स्राधारों पर ये रचनाएं कवि को प्रामाणिक कृतियां हैं।

## जागरण-महात्म्य

प्रस्तुत प्रनथ भी कवि की एक लघु रचना है। इसमें एकादशी बत एव तदन-न्तर जागरण-कीर्तन का माहात्म्य वर्णित है।

भाषा शैली की दृष्टि से यह अपरिपक्ष और अपरिमार्जित रचना है। इस हिंदि से इसे इम कि कित कृष्ण-चिरत काव्यों की श्रेणी में रख सकते हैं। यंग, ज्ञान एवं वैराग्य से सम्बन्धित अपने कव्यों में किय ने जप, बत, माला, तिलक छाप आदि की बड़ी निन्दा की है। अतः यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत ग्रन्थ भी किय कृत कृष्णचिरत काव्यों के समान ही प्रारम्भिक रचना है। किय ने ग्रन्थ के प्रारम्भ और अन्त में इस ग्रन्थ के रचना का प्रेरणा स्रोत श्री शुकदेव को बताया है सम्भव है कि इसी कारण गुरु के उपदेश से प्रोरत होकर किय ने इस ग्रन्थ की रचना कर हाली हो।

प्रत्थ की रचना श्राद्योगांत दोहा एवं किवत छन्दों में सम्पन्न हुई है। इस प्रत्थ में भी किव के श्रन्य प्रामाणिक प्रत्थों की भांति किव ने नाम की छापें विद्य-मान है। मठों में इस प्रत्थ को प्रामाणिक माना जाता है।

# नासकेत लील

श्री जेम्स हेस्टिंग्ज, सर जार्ज श्रियर्सन, सम्पादन राजपूताना गर्जेटियर, श्री शिव दयालु मोड, श्री परशुराम चतुर्वेदी प्रभृति लेखकों के मत से प्रस्तुत प्रन्थ चरनदास की प्रामाणिक कृति है।

भाषा एवं शैली को दृष्टि से प्रस्तुत रचना 'धर्म जहाज,' 'भिक्तिसागर,' 'भिक्ति पदार्थ,' एवं 'मनविक्ततकरण सार' श्रादि किव की प्रामाणिक रचनाश्रों से साम्य रखती हुई इनके समकन्त्र प्रतीत होती है। इसमें 'नासकेत' का चरित्र श्रीर चरित बड़े विस्तार के साथ विर्णित हुश्रा है। यन्थ की कथा श्रमें क परिच्छेदों में विभाजित हुई है, जिनमें से कितपय श्रातिम परिच्छेदों में करनी श्रीर उसका प्रतिफल किव की श्रन्य प्रामाणिक रचना 'धर्म जहांज' के करनी कथनी प्रकरण के समान ही वर्णित हुई है। भाव परम्परा की दृष्टि से यह अन्थ 'भिक्त प्रदार्थ' की श्रेग्री में ही श्राता है। श्रतः यह किव की प्रामाणिकता में सहायक है।

ग्रन्थ में किं के नाम की छापें विद्यमान हैं। ग्रन्थ की रचना किं प्रिय छन्द दोहा स्त्रीर चौपाई में हुई है। ग्रन्थ को साम्प्रदायिक समर्थन प्राप्त है।

## विषयानुसार विभाजन एवं अध्ययन

कि के प्रन्थों की प्रामाणिकता पर विचार कर लेने के उपरान्त इनका विष-यानुसार ऋष्ययन ऋौर विभाजन कर लेना आवश्यक है। इन प्रन्थों पर पृथक-पृथक विवेचन करने के हेतु इनका वर्ण्य-विषयानुसार विभाजन आवश्यक, उपादेय ऋौर वैज्ञानिक होगा।

प्रन्थों का विषयानुसार विभाजन निम्नलिखित चार प्रकार से उचित प्रतीत होता है:—

- श्रवतार लीला विषयक : दान लीला, कुरुचेत्र लीला, माखनचोरी लीला, मटकी लीला, चीरहरण लीला।
- २. ज्ञान, योग एवं स्त्राध्यात्मिक विचार विषयकः व्रजज्ञानसागर, भक्तिपदार्थ, भक्तिसागर, धर्मजहाज, मनविरक्तकरण सार, योगसन्देह सागर, सर्वोपनिषद्सार, ज्ञानस्वरोदय, अञ्चांगयोग।
- ३. कथानक विषयक : नासकेत लीला एवं श्रीधर ब्राह्मण लीला ।
- ४. स्फुट : जागरण माहात्म्य, श्रमर लोक, तथा कवि लिखित शतशः साखी श्रोर पद साहित्य।

न्तर्य-विषय श्रोर सिद्धांत प्रतिपादन की दृष्टि से कवि के ग्रन्थों का विभाजन् निम्नलिखित प्रकार से भी संभव है:—

- सगुणोपासना विषयकः ब्रज चरित, दान लीला, माखनचोरी लीला, कालीनथन-लीला, मदकी लीला, चीरहरण लीला, कुरुच्चेत्र लीला।
- २ योग : ऋष्टांगयोग एवं योगसन्देहसागर, ज्ञानस्वरोदय ।
- ३ भक्ति : भक्तिपदार्थं एवं भक्तिसागर ।
- ४ वेदान्तः पंचोपनिषदसार ।
- ५. वैराग्य: मनविरक्तकरण सार।
- ६ ज्ञान: ब्रह्मज्ञान सागर।
- ७ विविध : श्रीघर ब्राह्मण लीला, जागरण माहात्म्य, धर्म जहाज, नासकेत लीला, श्रमर लोक ।

#### ब्रजचरित

उपलब्ध प्रतियाँ—'ब्रज चिरत' की दो प्रतियाँ लेखक को प्राप्त हुई । प्रथम प्रति महन्त गुलाब दास के यहाँ प्राप्त हुई जो केवल दर्शन की वस्तु मात्र है । लेखक को भी इस प्रति के दर्शन मात्र करने का सोभाग्य प्राप्त हुन्ना है परन्तु त्राध्ययन करने का स्रावसर नहीं मिल सका । द्वितीय प्रति श्री गणेश दत्त मिश्र के संग्रहालय में उपलब्ध हुई । ब्रज-चिरत की यह प्रति श्री मिश्र जी के संग्रह में 'दान लीला' 'माखन चोरी' 'काली नथन', 'मटकी लीला', 'चीर हरण', त्रीर 'कुरुक्तेत्र लीला' के साथ सम्बद्ध है ।

व्रज चरित तथा उसके साथ सम्बद्ध ग्रन्य उपर्युक्त ६ ग्रन्थों के प्रतिलिपिकर्ता श्रजपादास जी थे, जैसा ग्रन्थ के ग्रन्त में निम्नलिखित उद्धरण से ज्ञात होता है:—

"इति श्रीस्वामी चरनदास लिखित ब्रजचिरत सम्पूरन स्वपाठार्थ प्रस्तुत किया श्रीचरनदास के दास रामरूप जी महाराज के दास अजपादास जैसा देखा वैसा लिखा मम दोख न दीयते लिखित आशाह संवत १८४२ विक्रमीय।"

प्रस्तुत उद्धरण से स्पष्ट है कि प्रस्तुत ग्रन्थ की प्रतिलिपि श्राषाद संवत १८४२ वि॰ में श्री श्रजपादास ने की थी। चरनदास जी का निधन संवत १८३६ वि॰ सिद्ध हो चुका है। श्रतएव इस ग्रन्थ की प्रतिलिपि श्रजपादास ने चरनदास की मृत्यु के तीन वर्ष बाद प्रस्तुत की थी। श्रजपादास के विषय में श्री सरस माधुरीशरण ने श्रपने ग्रन्थ 'गुरू महिमा' में निम्नलिखित परिचयात्मक विवरण दिया है:—

"श्रजपादास जी श्री रामरूप जी महाराज के परम प्रिय शिष्य भये श्री गुरु सहाराज की शरण में त्राके दिन रैन भजन स्मरण में व्यतीत करते श्री स्वामी जी की कुपा से प्रेम की लगन हृदय में अत्यन्त बढ़ी सी एक दिन हाथ जोड़ के दीनता से नम्रता युक्त श्री स्वामी जी से विनय करी प्रभु आप हमारे सामर्थ गुरु हो एक दफा श्रीकृष्ण के रास विलास के दर्शन करावों सो स्वामी जी तुरत ही दवाल होके श्रजपा दास जी को सन्मुख बिठा के श्राज्ञा करी कि नेत्रमूंद के ध्यान करो...."

इस उदाहरण से स्पष्ट है कि अजपादास जी चरनदास के प्रिय शिष्य रामरूप जी के निकट और विश्वास पात्र शिष्य थे। अतएव अजपादास के द्वारा प्रस्तुत की हुई यह प्रति सर्वथा प्रामाणिक निश्चित होती है।

'ब्रजचरित' की रचना २८१ छन्दों में हुई है। इस प्रन्थ का आकार १०" x ६" है और रचना देवनागरी लिपि में हुई है।

'ब्रजचरित' की इन अमुद्रित प्रतियों के अतिरिक्त नवल किसोर प्रेस, लखनऊ

की एक मुद्रित प्रति भी उपलब्ध है जिसका संकलन 'भक्तिसागर' शीर्षक के अन्तर्गत हुआ है।

'ब्रजचिरत' में श्रीकृष्ण की रास जीला, ब्रज में कृत अन्य लीला और चिरितों का वर्णन हुआ है। इस प्रनथ में ब्रज और श्रीकृष्ण से सम्बन्धित उनके वैभव का स्विस्तार वर्णन हुआ है। इस प्रकार वर्ण्य-विषय और प्रनथ के शीर्षक में पूर्णतया साम्य है। वर्णित विषय की दृष्टि से प्रनथ का शीर्षक सार्थक प्रतीत होता है।

प्रन्थ के नग्र्य विषय का विभाजन प्रकरण श्रथवा श्रध्याय में नहीं सम्पन्न हुश्रा है। 'ब्रज चिरत' का वर्णन क्रमशः प्रसंगानुसार चलता रहता है। प्रन्थ में विण्त प्रसंगों के श्राधार पर प्रतिपादित विषय में क्रमशः परिवर्तन होता है।

ऋाधार प्रनथ-प्रस्तुत प्रनथ की रचना का ऋाधार 'शराह संहिता' है जैसा कि कवि के निम्नलिखित कथन से प्रकट होता है :--

श्रव ब्रज की गति गाय सुनाऊं। बुद्धि शुद्धि हिर भिक्ति जुंपाऊं।। चिन्ता मेटन भूमि वखानी। रणजीत मीत जहं दुर्म बिनानी।। कमलापित को चक्र सुदर्शन। चरणदास ताको करे बन्दन।। मथुरामंडल तापर रहै। व्यासदेव मुनि ऐसे कहै।। नाराह संहिता में जो गायो। सो मैं भाषा बीच बनायो।। वर्ण्य-विषय—'ब्रज-चरित' का वर्ण्य-विषय निम्नलिखित है:—

'ब्रज-चरित' वर्णन की सफलतापूर्वक समाप्ति के लिए श्रीकृष्ण, गोविन्द्र
गुरू, नारदम्नि, व्यास, शुकदेव श्रादि से कृपा एवं वर याचना—प्रज की सुन्दर,
गिति श्रोर वहां के निवासियों की मिति—पुर्क्त एवं भिक्त दाता गोवर्द्धन की स्तुति—
वृन्दावन का विस्तृत च्रेत्र-फल श्रोर उसमें गोवर्द्धन का महत्व—श्रलख रूप से श्री
कृष्ण को गोपियों के साथ इस विस्तृत च्रेत्र में भ्रमण्—ब्रज के बारह वन एवं बारह
उपवन—प्रज के भिन्न-भिन्न प्रसिद्ध स्थानों का वर्णन—ब्रज के द्वादश बनों के नाम
श्रौर परिचय—वृन्दावन का च्रेत्रफल श्रौर उसका वैभव—ब्रज में प्रकृति का श्रद्धय
निवास-वृन्दावन का ऋतु वैभव—श्रमरलोक के मध्य वृन्दावन की स्थिति—वंशी
वट का चब्तरा—राधा श्रौर कृष्ण के रास का वर्णन—राधा के शृंगार श्रौर सौंदर्य
का वर्णन—राधाकृष्ण की कृपा से मुक्त होने वाले संतो की सूची—राधाकृष्ण की
वन्दना।

विषय-प्रतिपादन-प्रस्तुत ग्रन्थ में विषय प्रतिपादन सरल श्रीर साधारण शैली में हुश्रा है। कवि ने समस्त पदार्थां, दृश्यों श्रीर व्यक्तियों का वर्णन या उल्लेख श्रत्यन्त सरल एवं पंडिताऊ शैली में किया है। विषय-प्रतिपादन शैली को देख कर प्रतीत होता है कि प्रस्तुत ग्रन्थ कवि की प्रारम्भिक रचना है। इसमें वह कान्य कौशल या सहज चमत्कार जो चरनदास के अन्य अन्थों में सर्वत्र उपलब्ध है, नहीं दृष्टिगत होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस अन्थ के रचनाकाल में किन को अपनी कान्य-शक्ति पर अधिक भरोसा नहीं था, इसीलिए वह अपने प्रयत्न में सफली-भृत होने के लिए सभी शक्तियों से प्रार्थना करता हुआ दिखलाई पड़ता है। प्रस्तुत कथन का समर्थन निम्नलिखित पंक्तियों से होता है:—

नारद मुनि अरु व्यास जू, कृपा करहु दयाल । अज्ञ्चर भूलो जो कहीं, कहीं मोहि ततकाल ।। श्री शुकदेव दयाल गुरु, मम मस्तक पर ईशा । अज चरित्र कहत हों, तुमहि नवाऊं शीश ।। एव साधुन परणाम करि, कर जोरूं शिरनाय । चरनदास विनती करें, वाणी द्योह बनाय ॥

रचना-काल—किव चरनदास ने प्रन्थ के ग्रंत में इस कृति के रचना-काल का उल्लेख नहीं किया। प्रन्थ का ग्रंत श्री राधाकृष्ण बन्दना से हो जाता है; परन्तु विषयप्रतिपादन की दृष्टि से ज्ञात होता है कि यह किव की प्रारम्भिक रचना है। इस प्रन्थ में सगुण श्रीकृष्ण, तथा ग्रन्थ सगुण शक्तियों का उल्लेख ग्राया है। इससे भी प्रतीत होता है कि यह किव के साहित्यिक जीवन की प्रारम्भिक कृति है। श्रीरामरूप जी ने 'गुरू भक्ति प्रकाश' में 'ब्रज चिरत' तथा ग्रन्थ दो प्रन्थों की रचना का उल्लेख मात्र कर दिथा है परन्तु उनके रचनाकाल का कोई उल्लेख नहीं किया है। रामरूप जी के मतानुसार चरनदास ने इस प्रन्थ की रचना ब्रज-यात्रा से लौटने के ग्रनन्तर दिल्ली के एक मुहल्ले 'परीज्ञित पुर' में ग्रपने भक्त नन्द राम की हवेली में की थी जैसा कि निम्नलिखित पंक्तियों से प्रकट होता है:—

श्राय गये दिन बीस में पहुचे माता पास । माता को परसन्न कर श्रीर ठौर कियो वास ॥

भक्तिराज फिर यों कही कहीं टहल यक तोहि । भाड़े की एक कोठड़ी अब ले दीजै मोहि ॥ मोकूं आछी ना लगे बहु मनुषन की भीड़ । ध्यान जो करूँ एकांत में मोहि सुहाव उछीड़ ॥ नन्दराम फिर यों कही सुनो श्री गुरुदेव । मेरी हवेली के विषे एक कोड़ठी लेव ॥ मिक्त राज नीकी समक्त जाय रहे वहि ठांव । हरि प्रसाद के कुदुम्ब सब आकर पूजे पांव ॥ महाराज कोठे विषे ध्यान करे चितलाय। एक पहर जब दिन रहे बाहर बैठे स्राय॥

जैसी ब्रज में लीला चीन्ही । ब्रज चरित्र की पोथी कीन्ही ।। जो प्रभु ने निज धाम दिखायो । सो ह्यां भाषा मांहि बनायो ।। दो पोथी बह हित सों साजी । ग्रन्थ बीच रहे शिरे विराजी ।

श्रंतिम तीन पंक्तियों में 'ब्रजचरित' तथा एक श्रन्य अन्थ (जिसका नाम नहीं दिया गया,) की रचना का उल्लेख है। प्रत्तुत अन्थ के चरनदास का जीवन-चरित्र तथा चरित प्रकरण में 'यात्रा एवं भ्रमण' उप-शीर्षक में चरनदास की ब्रजयात्रा का समय सन् १७३६ निर्धारित किया गया है। श्रतएव 'ब्रजचित' की रचना सन् १७४० के लगभग निश्चित होती है।

भाव-सौंदर्य —प्रस्तुत ग्रन्थ में भाव-सौंदर्य ग्रीर ग्रिमिव्यंजना-शैली साधारण कोटि की है। 'रास वर्णन' में शब्द-चयन ग्रीर भाषा का प्रवाह सुन्दर है। श्रीराधा ग्रीर श्रन्य गोपिकाग्रों के ग्राभूषणों का वर्णन किय ने बड़ी, रुचि ग्रीर विस्तार के साथ किया है जिससे उस समय के सांस्कृतिक वातावरण का हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है।

# श्रमरलोक-वर्णन

उपलब्ध प्रतियाँ — लेखक को प्रस्तुत प्रन्थ की दो हस्तलिखित प्रतियाँ श्रीर एक मुद्रित प्रति प्राप्त हुई है। हस्तलिखित प्रतियों में प्रथम वर्तमान महन्त श्री गुलाब दास के यहाँ उपलब्ध हुई श्रीर द्वितीय श्रीगऐशदत्त मिश्र की कृपा से। लेखक के श्रध्ययन का श्राधार मिश्रजी के यहाँ से प्राप्त द्वितीय प्रति है। यह उल्लेख कर देना श्रावर्थक होगा कि इन प्रतियों में वएर्थ-विषय सम्बन्धी कोई विशेष भेद नहीं है।

महन्त जी तथा मिश्र जी की प्रतियों में से किसी में भी प्रतिलिपिकर्ता ऋथवा प्रतिलिपि काल का उल्लेख नहीं हुन्त्रा है। मिश्र जी की प्रति के ग्रन्त में केवल निम्निलिखित शब्द लिखे हुए हैं जिससे प्रकट होता है कि इसकी प्रतिलिपिश्री चरनदास जी के किश्चित् निकट और विश्वास-पात्र शिष्य के द्वारा हुई है। शब्द इस प्रकार है:—

"इति श्री महाराज चरग्यदास कृत ग्रमरलोक ग्रखंड धाम वर्ग्णन सम्पूर्णम्। ज्रर श्रज्ञर का मेद जो देखै तहिं इह प्रापतम्॥"

प्रस्तुत प्रति का आकार प्र'X ५ है भीर इसकी रचना १६८ छन्दों में सम्पन्न हुई है। प्रन्थ की रचना लिपि देवनागरी है।

प्रनथ का शीर्षक — प्रनथ का शीर्षक 'ग्रमर लोक वर्णन' है। नवलिक्शोर प्रेष से प्रकाशित प्रति में इसका नाम 'श्रमरलोक श्रखंडधाम वर्णन' दिया हुन्ना है। डाक्टर रामकुमार वर्मा ने ऋपने 'हिन्दी साहित्य का ऋालोचनात्मक इतिहास' में इस शीर्षक को दो भागों— 'ऋमर लोक' तथा 'ऋखंड धाम वर्णन' में विभाजित करके इसे दो पृथक प्रन्थों का ऋस्तित्व प्रदान किया है। किंतु तथ्य यह है कि यह प्रन्थ एक ही है। इस कथन के समर्थन में प्रन्थ से कतिपय पंक्तियाँ उद्भृत करने योग हैं।

प्रणमों श्री शुकदेव को, सो है गुरु दयाल। काम कोध मोह लोम से, काढ़े मेरे साल।। वाणी विमल प्रकाश दी, बुधि निर्मल की तात। मोहि मूरख अज्ञान को, नहि आवा ही बात।। अमर लोक वर्णन करी, वेही करें सहाय। हिष्ट हिये मम खोलि करि, सबहो देहि देखाय।।

तथा

महाकठिन दुर्लभ हुता, श्रमरलोक का भेद। ताको मैं बीजक कियो, भाषों भेद श्रभेद।।

इन दोनों उद्धरणों से प्रकट होता है कि ग्रन्थ का शिर्षक न तो 'श्रमर लोक श्रखंड धाम वर्णन' है श्रीर न 'श्रमर लोक' तथा 'श्रखंड धाम वर्णन'। ये दो मिन्न-मिन्न ग्रन्थ नहीं हैं वरन यह एक हो ग्रन्थ है श्रीर इसका शीर्षक 'श्रमर लोक' है।

इस अन्थ में किन ने माया, ब्रह्म, जीनात्मा की स्थिति, त्रिगुणों से परे श्रमर-लोक की स्थिति, श्रमर लोक का सिन्दार वर्णन, श्रमर लोक के जोन, बन-उन्नन, बाद्य, श्रमर लोक का ऋतु वैभन, श्रमर लोक के श्रमर श्रनादि श्रविनाशी युगल-मूर्ति श्रीकृष्ण श्रीर उनकी प्रेरक शक्ति राधा जी श्रादि का सिन्दतार वर्णन हुश्रा है। अन्थ के समस्त वर्णन का केन्द्र-विन्दु श्रमर-लोक श्रोर उसके श्रमर वैभन का वर्णन है। यह 'श्रमर लोक' किन के शब्दों में वृन्दानन ही है जैसा कि निम्नलिखित उद्धरण से प्रकट है—

> निज वृन्दावन है वह ठांही। सदा बसो मेरे मन मांही ॥ दिव्य फूल फूले बहुरंगा। विन ऋतु फूले रंगविरंगा॥

त्रातएव ग्रन्थ के वर्ण्य-विषय को देखने से ज्ञात हो जाता है कि यह शोर्षक सार्थक त्रोर उपयुक्त है।

प्रनथ का आधार—'श्रमर लोक' के वर्ण्य-विषय का श्राधार श्रीमद्भगवत् गीता है। कवि ने क्षर-श्रभर, निह्मक्षर श्रादि का विवेचन, जीव, ब्रह्म, माया श्रादि की सत्ता श्रीर स्वरूप का प्रतिपादन गीता के ही श्राधार पर किया है। प्रमाण के रूप में कवि का निम्नलिखित कथन उल्लेखनीय है:— माया जीव दोउ ते न्यारा । सो निज कहिये पीव हमारा ।। क्षर ऋक्षर निहऋक्षर तीनौ । गीता पढ़ि सुनि इनको चीन्हौ ।। गीता ऋक्षर जीव बतावै । क्षर माया सोइ दृष्टि दिखावै ।। ऋष्रस चीन्ह परमातम चीन्हो । गीता मध्य कृष्ण कहि दीन्हो ।।

वर्ण्य-विषय—'श्रमर लोक' में कवि ने निम्नलिखित विषयों पर प्रकाश डाला है:—

श्रमर लोक के दर्शन योग्य मित प्रदान करनेवाले श्री शुकदेव जी का स्तबन-श्रमर लोक की दुर्गम सत्ता—गुरुदेव की क्वपा स्रोर रहस्योद्घाटन माया एवं ब्रह्म का स्वरूप-निराकार ब्रह्म श्रीर साकार माया-तुर श्रक्षर निहन्नक्षर का गीता के श्राधार पर विवेचना—ग्रात्ना एवं परमात्मा का भेद श्रौर स्वरूप—ग्रमर लोक के श्रिधनायक की सर्वव्यापकता-त्रयग्गों से परे अमर लोक की सत्ता-अमर लोक की तेज पुंजता-श्रमर लोक के श्रक्षय तत्व-पंचतत्वां से विहीन स्थिति श्रगम पुरो-श्रमर लोक की समस्त ब्रह्मांडां से भिन्नता—ग्रमर लोक को निःसोमता ग्रथवा बेहद स्थिति —ग्रमर-लोक के कल्पवृक्षों की शोभा-उस वेहद देश के प्रासाद महल, रत्न जिटत राजमार्ग, रत्नजटित पताकाएँ तथा कांति युक्त मंदिरां को शोभा-ग्रगमपुरी में समस्त मनो-विकारों काम, कोध, लोभ, मोहादि, त्रालस्य, निद्रा, च्धा, पिपासा, मल त्रादि से रहित सुरम्य वातावरण-दिव्य देह धारा गांसाई ब्रह्म का नासिका, प्रावा कुंडल लटे तिलक, श्यागते सुन्दर मुकटादि का वर्णन-ग्रमर लोक के सुरम्य वन, उपवन ग्रार बागों का उल्लेख—वृक्षों में न कुम्हलाने वाले पुष्पों का प्रस्कटन—विविध प्रकार के पुष्पों का सौंदर्य-स्त्रमर लोंक के रंग महल की ऋनिर्वचनीय शोमा-रंग महल के अन्तर्गत सुन्दर सिंहासन का वर्णन-उस पर विराजमान गोरी राधा श्यामवन कृष्ण का यशोगान श्रौर सौंदर्य वर्णन---नित्य किशोरीं गोरी सारी, पांच तत्व त्रैग्या ते न्यारी-राधा के ऋनुपम दिव्य सांदर्य का वर्णन—चौसठ खम्भो से युक्त भवन में दिव्य रास ऋौर नृत्य श्री राधा ऋौर श्री कृष्ण को बन्दना।

विषय प्रतिपादन — आलोच्य प्रन्थ में किन की निषय प्रतिपादन शैली सुन्दर है। ऊपर कहा जा चुका है कि प्रन्थ के वर्ष्य-निषय का प्रसार १६८ छन्दों में हुआ है। परन्तु किन ने प्रन्थ का निभाजन परिच्छेदों अथना अध्यायों या प्रकरणों में नहीं किया है। किन ने बड़ी कुशलता पूर्वक एक निषय को समाप्त करके दूसरे निषय को अपेक्षित स्थान से प्रारम्भ कर दिया है। किन ने अमर लोक के निनिधतत्व, पदार्थ तथा व्यक्तित्व का सुन्दरता पूर्वक वर्णन किया है। निषय प्रतिपादन देख करके किन की लेखन शैलो की प्रौढ़ता का आभास मिल जाता है। 'अमर लोक' की रचना करते समय तक चरनदास का भाषा पर भला अधिकार स्थापित हो गया था। भाषा में

प्रवाह ग्रीर परिमार्जन है। ग्रिपेत्तित विषय के स्ट्रम एवं विस्तृत वर्णन में किव को ग्रन्छी सफलता मिली है। किव की विषय प्रतिपादन प्रतिमा का प्रसार श्रमर-लोक के ग्राह्युएण वातावरण, वन-उपवन ग्रादि के वर्णन में हुन्ना है। प्रतीत होता है कि किव ने स्वतः इन सभी वस्तुत्रों को देखकर हृदय में ग्रंकित कर लिया। विषय प्रतिपादन की एक ग्रीर विशेषता है ग्रीर वह है स्पष्ट एवं मस्तिष्क-ग्राहो चित्रण। वर्णित दृश्यों को ग्रहण कर लेने में हमारी बुद्धिकी सफलता किव के काव्य-कौशल की परिचायिका है।

रचनाकाल — प्रनथ के रचनाकाल के विषय में किसी प्रकार का कोई साह्य नहीं उपलब्ध होती है। इसके सम्बन्ध में न तो हमें 'गुरु भक्ति प्रकाश' से ही कोई सहायता प्राप्त होती है श्रीर न वतमान महन्त जी से ही। परन्तु किव विरचित समस्त कृष्ण चिरित्र काव्यों, 'ब्रज चिरित', 'दान लीला', 'माखन चोरी लीला', 'काली नथन लीला', 'मटकी लीला', 'चीर हरण लीला' तथा 'कुरुचेत्र लीला' की तुलना में प्रस्तुत प्रनथ की भाषा-शैली, विषय-प्रतिपादन, ग्रिमिव्यंजना ग्रादि प्रौढ़ श्रीर परिमार्जित हैं। विषय-प्रतिपादन इस बात का द्योतक है कि 'श्रमर लोक' में किव की चिन्तन शिक्त श्रीर विवेचन पद्धित प्रौढ़ता प्राप्त कर चुकी है। यह प्रनथ 'कुरुचेत्र लीला' के बाद की रचना है। 'कुरुचेत्र लीला' का रचना काल सन् १७५० निर्धारित किया गया 'था, श्राप्तः 'श्रमर लोक' की रचना भी लगभग सन् १७५५ निर्धिचत होती है।

इस प्रनथ में निर्गुण ब्रह्म की ख्रोर संकेत है। इससे प्रकट होता है कि किव ने इस प्रनथ की रचना निर्गुणोपासना के विकासावस्था में की थी।

भाव-सौंदर्य--भाव-सौंदर्य की दृष्टि से प्रस्तुत ग्रन्थ में निम्नलिखित प्रकरण पठनीय होंगे :--

१--श्री राधा सौंदर्य वर्णन

र--- श्रमरलोक के वन-उपवन श्रीर पुष्पों का वर्णन

३-रास नृत्य का वर्णन

४-श्रीकृष्ण का सौंदर्य

प्रन्थ-पाठ का माहात्म्य—किव के शब्दों में प्रन्थ-पाठ का आहात्म्य

पढ़ें सुनै जो प्रीतिसो, पाने भक्ति हुलास। नित उठि कर तु पाठ यह, चरनदास कहि मास। प्रेम बढे श्रघ सब हरें कलह कल्पना जाय। पाठ करें या लोक को, ध्यान करत दरशाय।

## भक्ति सागर

उपलब्ध प्रतियाँ —चरनदास कृत 'भक्ति सागर' की तीन प्रतियां उपलब्ध हुई है। इनमें से दो इस्त-लिखित हैं। रोष एक मुद्रित है। इस्तलिखित प्रतियों में से प्रथम श्री गऐशदत्त की प्रति है श्रीर द्वितीय उन्नाव जिला के जगदीशपुर ग्राम के निवासी श्री भगवानदास की। मुद्रित प्रति का प्रकाशन लखनऊ के नवल किशोर प्रेस से हो चुका है। भक्तिसागर के विषय में विवेचन श्री भगवान दास की प्रति के श्राधार पर हो रहा है।

इस प्रति के प्रतिलिपिकर्ता स्वामी महेशानन्द थे। इस ग्रन्थ का प्रतिलिपि . काल संवत् १८४६ है। यह ग्रन्थ चरनदास के स्वर्गवास के दस वर्ष श्रनन्तर प्रस्तुत किया गया था।

इस प्रति का स्त्राकार १०" ×६" है। ग्रन्थ की रचना १५३ छन्दों में सम्पन्न हुई है।

ग्रन्थ में ब्रह्म की प्राप्ति के साधनों, साधना तथा योगादिक विषयों का प्रतिपादन हुन्ना है। प्रतिपादित विषय त्रौर ग्रन्थ के नाम में पूर्ण साम्य न्त्रौर सार्थकता प्रतीत होती है।

प्रनथ में साधना विषयक अनेक प्रसंगों पर प्रकाश डाला गया है, किन्तु लेखक ने प्रनथ के विषय का विभाजन प्रसंगों अथवा विश्रामों में नहीं किया है। एक विषय की समाप्ति हो जाने पर वह दितीय विषय की विवेचना करने लगता है। इस कम से प्रनथ का विषय समाप्त हो जाता है।

प्रनथ का वर्ण्य-विषय-प्रनथ का वर्ण्य विषय निम्नलिखित है:-

श्री ब्यास पुत्र शुकदेव की वन्दना—ब्रह्म या ईश्वर का मार्ग बताने वाले श्री सतगृह की प्रार्थना—संतो का सर्वकल्याणकारी ब्यक्तित्व—संतों की निष्काम भक्ति—इडा, पिंगला श्रीर सुषुम्णा को धारण करके बज़ासन में कुंडलिनी को जाग्रत करने की प्रक्रिया—खेचरी मुद्रा श्रीर तिकुटी के माध्यम से श्रमृत पान श्रीर बेहद प्रदेश में प्रवेश—बेहद प्रदेश का सुहावना वर्णन—गुफा मध्यस्थ होकर पद्मासन में प्रण्व का जप—श्राठ प्रकार के कुंभक में केवल कुम्भक की श्रेष्ठता—त्रिकुटी में स्थित त्रिवेणी श्रीर तीर्थ के स्नान श्रीर दर्शन—तीर्थ की महत्ता श्रीर श्रेष्ठ वर्णनतीर्थ का श्राकर्षक वर्णन—श्रमरी वजरी साधना—साधक की रहनी—मन श्रीर पवन पर यथोचित नियंत्रण—मोह लोभादि का विसर्जन, तटस्थ भाव से जीवन यापन का प्रयस्त-सहस्र दल कमल में प्रवेश का प्रयस्त—"सोऽहं का जाप, नौ नाडी की खेंच पवन लै उरमें दीजै"—सून्य शिखर में प्रवेश, षटचक मेदन-प्राण, श्रपान, समान को मिलाकर

तथा ंक नालशुद्ध करके प्राणायाम साधना—इस विधि से त्राकाश में प्रवेश करके पूर्ण ब्रह्मत्व की प्राप्ति करना—ग्रमरलोक का रोचक तथा संविप्त वर्णन—ब्राह्मण की परिभाषा ब्रह्म की सर्वव्यापकता—भ्रामक द्वैत भावना की ग्रालोचना—राम की सर्वव्यापकता तथा महत्ता—ग्रात्म ज्ञान की महत्ता ग्रीर ग्रंध विश्वासों की ग्रालोचना—वाह्याचारों की निःसारता—ग्रन्थ की रचना लिपि—शुकदेव तथा ब्रह्म की वन्दना।

विषय-प्रतिपादन—ग्रन्थ में विषय का प्रतिपादन साधरण किन्तु स्पष्ट रीति से सम्पन्न हुन्ना है। विषय में कहीं-कहीं क्रमबद्धता नहीं है। ग्रन्थ में विषय-प्रतिपादन की शैली प्रभावशाली ग्रौर परिष्कृत है। इन सबके होते हुए भी ग्रन्थ किव की प्रारम्भिक रचनात्रों में से एक प्रतीत होता है।

रचनाकाल—- अन्तस्साच्य के आधार पर अन्थ का रचना काल चैत्र सुदी १५ सोमवार संवत् १७८१ है । कवि के शब्दों में ही:—-

> संवत सत्रह से इक्यासी। चैत्र सुदी तिथि पूरणमासी॥ शुक्र फ्व दिन सोमहिवारा। रचों प्रन्थ यों कियो विचारा॥ तब ही सूं अस्थापन धरिया। कछु इक बानी वा दिन करिया॥

इस प्रकार प्रस्तुत प्रन्थ की रचना किव ने इक्कीस वर्ष की ग्रवस्था में की थी।

भाव-सौंदर्य-प्रस्तुत ग्रन्थ में भाव सौंदर्य की दृष्टि से बेहद देश का एवं त्रिकुटी में स्थित तीर्थ तथा त्रिवेग्णी का वर्णन विशेष रूप से पठनीय है।

ग्रन्थ में काव्य-सौंदर्थ के नाम पर यदि पाठकों को निराशा हो तो ग्राश्चर्य नहीं, कारण कि यह किन की प्रारम्भिक रचनात्रों में से एक है।

# धर्म जहाज

उपलब्ध प्रतियाँ—चरनदास जी के अन्य प्रन्थों के समान इस प्रन्थ की भी तीन प्रतियाँ लेखक को उपलब्ध है—दो हस्तलिखित और एक सुद्रित प्रति । अप्रका-शित प्रतियाँ जिन व्यक्तियों से उपलब्ध हुई है, वे हैं श्री गुलाब दास जी और श्री गरोश दत्त मिश्र । सुद्रित प्रति का प्रकाशन लखनऊ के नवल किशोर प्रेस से हुआ है । इन प्रतियों में न तो प्रतिलिपिकर्ता का नाम दिया हुआ है और न प्रति-लिपिकाल । श्री मिश्र की प्रति के अन्त में प्रतिलिपिकार ने लिखा है:—

"इति श्री गुरु शुकदेव महाराज तथा शिष्य चरनदास जी का सम्वाद धर्म जहाज के रूप में सम्पूरनम् । जो यहि मां बैठिह स्त्राय ताहिं भव दुःख स्पर्शे नाही।" प्रत्यच है कि यह ग्रन्थ किसी चरनदासी शिष्य के द्वारा प्रतिलिपि के रूप में

प्रस्तुत किया गया है। महन्त जी की प्रति के अन्त में इस प्रकार का कोई नोट नहीं दिया गया है।

इस प्रति का ग्राकार  $\subset$ "  $\times$  ५, १/२" है। ग्रन्थ की रचना ५३१ छन्दों मे सम्पन्न हुई है। ग्रन्थ की रचना देवनागरी लिपि में हुई है।

प्रस्तुत ग्रन्थ में धर्म को जहाज मान कर भवसागर पार उतरने के लिए मानव समाज को धर्म के ग्रावश्यक तत्व, धर्म का रूप, मनुष्य की करनी कथनी ग्रीर धर्म का उसमे विनष्ट सम्बन्ध ग्रादि पर प्रकाश डाला गया है। धर्म को केन्द्रविन्दु मान कर उसके ग्रावश्यक ग्रंगों की ग्राभिव्यक्ति ही प्रन्थ का लच्च रहा है। कवि ने ग्रन्थ में दो स्थलों पर ग्रन्थ के नाम की सार्थकता प्रमाणित करने के लिए कहा है:—

> त्रव मैं वर्णन करत हों, ए शिष धर्म जहाज। ताम वैठे विधि सहित, रहनी गहनी साज।।

तथा

यह तो धम्में जहाज है, मैं तोहिं दई निहार।
भवसागर मों डारियों, चढ़ै सो उतरै पार।।
बादवान पुनि खेइयो, दीजो ताहि चलाय।
पानी पाप निकासिये, नेकहु ना मिर जाय।।
चिंह उतरै तो पार ही, पावै सुख का धाम।
स्थानन्द ही स्थानन्द लहै, करै तहां विश्राम।।

इन दोनों उद्धरणों एवं प्रतिपादित विषय के ग्रध्ययन के ग्राधार पर हम इस अन्थ का नाम 'धर्म जहाज' सार्थक समकते हैं।

प्रन्थ की रचना गुरु एवं शिष्य के सम्वाद के रूप में हुई है। प्रन्थ का विषय अध्याय या प्रकरण में विभाजित नहीं किया गया है। केवल शिष्य के प्रश्नों से ही हम नवीन विषय में प्रवेश करते हैं। गुरु के उत्तर की समाप्ति के साथ उस विषय को हम समाप्त समक्तते हैं। प्रन्थ में धर्म के अनेक पद्म और समस्याओं पर इसी शैली से विचार किया गया है।

वर्ण्य-विषय---ग्रन्थ का वर्ण्य-विषय निम्नलिखित है :---

शिष्य द्वारा संसार में असमान वितरण, श्रसमान सुविधाओं श्रीर श्रसमान सामाजिक श्राधारों के विषय में शंका श्रीर जिशासा—गुरु का उत्तर—"जिन जैसी करणी करी तैसे ही फल पाय, भुगतत हैं वे जगत में ताको बदला श्राय"—सुगत श्रीर कुगत करनी के विषय में शिष्य की जिशासा—उत्तर में गुरु का करनी एवं क्य नी

में ऐक्य स्थापित करने का उपदेश--विन करणी थोथी एवं करनी के बिना कथनी निःसार—दुःख, संताप, पश्चात्ताप सब कर्म फल या करनी के फल है—करनी बिगड़ने पर नरक का मार्ग प्रशस्त है-शुभ करणी त्रौर कुकरणी के विविध फल-पिछली जैसी करी कमाई तैसी तैसी ही निधि पाई-सुर, दानव, श्रप्सरा, मनुष्य, यद्ध, गण, प्रेत सभी इसी करणी के फल से तदनुसार नई योनि प्राप्त करते हैं-दया, धर्म, पुराय ग्रीर दान ही सत्य करनी है-उज्ज्वल कर्मों को करने के अनन्तर उन्हें श्री ब्रह्म के चरणों में अर्पित करने का उपदेश-ब्राह्मण सत्करणी से ब्राह्मण होता है-जाति, वर्ण, श्राश्रम सभी करनी के अनुसार प्राप्त होते हैं-यह जगत कमों से ही प्रकट होता है-खोटी करनी से नरक प्राप्त होता है, इसीलिए मन, वचन, कर्म से साधु होने की शिचा-विविध वचन ग्रीर उनके मेद-मन की साधना-"खोटी चितविन चितवे नांही, सदा रहे थिर ताके माही"-निन्दा, वैर, फूठ, हिंसा, पाप, श्रिममान, गर्व श्रादि के विसर्जन श्रीर परित्याग का उपदेश-कथाश्री द्वारा कथन का समर्थन-हिर श्रीर गुरुकीमहत्ता तथा उपयोगिता—करनी से ही ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, मनुष्यादि इतने उच्च पदों पर पहुँचते हैं मानव देह की दुर्लभता इसमें करनी श्रौर कथनी की एकता की श्रावश्यकता-करनी होनहार को भी पलट देती है-"कोटि यही उपदेश है यही जु सगरी बात । करणी ही बलवंत है, यों शुकदेव दिखात ... मन की करणी ज्ञान है"-बिना करनी कुछ भी सम्भव नहीं है—''बिन करणी व्यवहार न चालै, नहीं तो बैठा रहजा ठालै"-करनी से ही मनुष्य खोता और पाता है-करनी ही सिंद्ध, मुक्ति और भक्ति दात्री है-करनी ही जीवनमुक्ति दात्री है-करनी ही श्रष्टिसिद्ध दात्री है-व्यास पुत्र शुकदेव की बन्दना ग्रीर यशोगान।

विषय-प्रतिपादन—'धर्म जहाज' के विषय का प्रतिपादन गुरु शिष्य के सम्बाद में हुआ है। शिष्य गुरु से शंकाओं और जिज्ञासा के कारण प्रश्न प्छता है और गुरु तर्क तथा प्रेमाणों से समर्थित अपने अभिमत को शिष्य की जिज्ञासा शांत करने के लिए उपस्थित करता है। इस प्रकार ग्रन्थ का वर्ण्य-विषय प्रश्नोत्तर में प्रतिपादित हुआ है। यदि ग्रन्थ को गुरु और पाठक को शिष्य मान लिया जाय तो पाठक की समस्था एवं शंकाएं ग्रन्थ से शांत हो जाती हैं।

प्रतिपादित विषय को अधिक प्रभावशाली बनाने के हैतु किव ने दृष्टांतों उदाहरणों तथा कथाओं का सहारा ग्रहण किया है। इस प्रकार विषय में जहां एक अग्रेर रोचकता का समावेश होता है वहां स्पष्टता भी आ जाती है।

किव ने विषय के प्रतिपादन को स्पष्ट श्रीर प्रभावशाली बनाने के लिए कथाश्रों का समावेश करके श्रपनी मनोवैज्ञानिकता का परिचय दिया है। सभी को ज्ञात है कि इन्टांतों से हमारे हुदय श्रीर मस्तिष्क की चिन्तन शक्तिको बल मिलता है। 'धर्म जहाज'में विषय को प्रभावशाली बनाने के जिए लेखक ने पुनरुक्तियों का समावेश भी किया है। अशिक्तित जनता को प्रभावित करने के लिए विषय को बारम्बार दोहराना अत्यन्त आवश्यक होता है।

संत्तेप में 'धर्म जहाज' के अन्तर्गत विषय का प्रतिपादन सुन्दर श्रीर मनोवैज्ञानिक ढंग से हुआ है।

रचना-काल — प्रन्थ का रचना-काल श्रज्ञात है । परन्तु वर्ण्य-विषय में कितिपय प्रसंग ऐसे श्राए हैं जिनसे ज्ञात होता है कि यह किव की सगुणोपासना से सम्बन्धित रचना है। रचना में श्राए हुए ये प्रसंग है — १. सगुण उपासना का प्रतिपादन २. भाग्य-वाद का समर्थन ३. जाति पांति एवं वर्ण्डयवस्था का समर्थन। रचना काल-क्रम से इसका स्थान 'श्रमर लोक' के श्रनन्तर श्राता है।

विषय प्रतिपादन शैली श्रीर भाषा की दृष्टि से यह रचना 'श्रमर लोक' से श्रेष्ठ है। करनी श्रीर कथनी पर प्रायः ५०० छुन्दों की रचना हो जाने के बाद भी उसमें कहीं नीरसता श्रीर दुरूहता नहीं श्राने पाई है। 'धर्म जहाज' में लेखक के साथ विश्वास पूर्वक श्रागे बढ़ने की शक्ति परिलक्षित होती है। श्रतएव यह रचना निश्चय ही 'श्रमर लोक' के बाद की रचना है। 'श्रमर लोक' का रचनाकाल हमने सन् १७५५ माना है। 'धर्म जहाज' का इसके श्रनन्तर होना निश्चित है। श्रनुमानतः 'धर्म जहाज' का रचना काल सन् १७५७ है।

भाव सींदर्य-भाव सींदर्य की दृष्टि से ग्रन्थ में निम्नलिखित स्थल पठनीय होंगे:-

१—करनी कथनी की एकता की त्रानिवार्यता। २—कर्म फलों का व्यापक भाव, ३—वचन मेद प्रकरण, ४—कथा प्रकरण।

## **अ्ष्रधांगयोग**

उपलब्ध प्रतियाँ — प्रस्तुत ग्रन्थ की तीन हस्तलिखित प्रतियाँ लेखक को प्राप्त हुई हैं। प्रथम प्रति महन्त गुलाब दास के यहाँ, द्वितीय श्री गर्गोशदत्त मिश्र के संग्रह में श्रीर तृतीय उन्नाव जिला के जगदीशपुर के निवासी श्री भगवान दास के यहाँ प्राप्त हुई हैं। श्री भगवान दास के प्रितामह श्रीर कांथानिवासी श्री शिव सिंह सेंगर (सरोज के रचिता) से श्रीभन्नता थी। सम्भव है कि यह प्रति इनके परिवार में उक्त संग्रह से ही त्राई हो। तृतीय प्रति के साथ एक ही जिल्द में 'ज्ञान स्वरोदय,' 'पंचोपनिषद्सार,' 'ब्रह्म ज्ञान सागर' एवं 'भक्ति सागर' भी सम्बद्ध है। स्मरण रखना चाहिए कि एक ही जिल्द में बंधी हुई ये चारों पुस्तकें निर्मण ब्रह्म, हठयोग श्रीर निर्मण साधना से सम्बन्धत हैं।

इस तृतीय प्रति के प्रथम पृष्ठ पर लिखा हुआ है :--

''श्री चरनदास महराज कृत भक्ति योग ग्रन्थ संग्रह । सकलग्रन्थ पाठ के लिए लिखा स्वामी महेशानन्द ने । संवत् १८४६ वि० में ।"

इस उद्धरण में तीन बात ध्यान देने योग्य हैं। प्रथम यह कि स्वामी महेशा-नन्द जी इन चारों प्रन्थों के प्रतिलिपि कर्ता थे। द्वितीय कि इन प्रन्थों का प्रतिलिपि काल चरनदास के साकेतवास से ठीक दस वर्ष बाद है। तृतीय यह कि यद्यपि महेशानन्द ने प्रतिलिपि किया अवश्य परन्तु उपर्युक्त उद्धरण लिख देने वाला स्वामी महेशानन्द का कोई शिष्य था। स्वामी महेशानन्द कौन थे? इसके विषय में कोई सूचना नहीं उपलब्ध होती है। सम्भव है कि ये चरनदास के प्रिय शिष्य श्री गुरुभक्ता-नन्द (रामरूप जी) के शिष्य सखा और गुरु भाई हों। इस प्रकार महेशानन्द जी द्वारा प्रस्तुत किया हुआ यह प्रन्थ संग्रह किव के 'अष्टांगयोग', 'पंचोपनिषदसार,' 'ज्ञान स्वरोदय,' 'ब्रह्म ज्ञान सागर' तथा 'भिक्त सागर' के अध्ययन का आधार है।

इस संग्रह का स्रकार १०" × ६" है । 'त्रष्टांगयोग' की रचना ६० पृष्ठों स्रौर ७६९ छन्दों में हुई है । ग्रन्थ की रचना का माध्यम देवनागरी लिपि है ।

'श्रष्टांग योग' की एक मुद्रित प्रति भी उपलब्ध है। जिसका प्रकाशन नवल किशोर प्रेस, लखनऊ से 'भक्ति सागर' के श्रन्तर्गत हुश्रा है। प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रकाशन 'श्रथ श्री गुरु शिष्य संवाद 'श्रष्टांग योग प्रारम्भः' शीर्षक में हुश्रा है।

प्रनथ में योग के विभिन्न श्राठ श्रंगों की विवेचना, उदाहरण श्रौर दृष्टांतों के सिहत हुई हैं | ७६९ छन्दों में लेखक ने योग की प्रक्रिया का सविस्तार वर्णन किया है। इस दृष्टि से प्रनथ का शीर्षक 'श्रष्टांग योग' सार्थक है।

प्रनथ का आधार—अष्टांग योग का आधार प्रनथ क्या है, यह स्पष्ट रूप से नहीं ज्ञात होता है। इसके विषय में प्रनथ में किव ने कोई उल्लेख नहीं किया है। वर्ण्य-विषय से ज्ञात होता है कि किव के विषय का आधार 'पातंजलयोग दर्शन' है।

सम्पूर्णप्रनथ में योग का ऋष्ययन किव ने विभिन्न शीर्षकों में किया है। विषय का विभाजन निम्नलिखित शीर्षकों में सम्पन्न हुआ है:—

१— ऋथ यम ऋंग वर्णन २— ऋथ नेम ऋंग वर्णन ३— ऋथ ऋगसन वर्णन । १। ऋथ पद्मासन विधि। २। ऋथ सिद्धासन विधि ४— ऋथ प्राणायाम ऋंग वर्णन ऋथ ऋष्ट पंकार के कुम्मक। १। ऋथ सूर्य भेदन। २। ऋथ उज्जाई। ३। ऋथ शीतकार। ४। ऋथ शीतली। ५। ऋथ मस्तिका। ऋथ कुम्मक ऋंग वर्णन। १। ऋथ भामरी। २। ऋथ मुच्छी। ३। ऋथ केवल कुम्मक ५— ऋथ प्रत्याहार ऋंग वर्णन ६— ऋथ पष्ठ धारणा वर्णन ७— ऋथ ध्यान ऋंग वर्णन। १। ऋथ पदस्थ ध्यान। २। ऋथ पिंडस्थ

ध्यान ।३। श्रथ रूपस्थ ध्यान ।४। श्रथ रूपातीत ध्यान ८—श्रथ समाधि श्रंग वर्णन १—ग्रथ षटकर्म हठयोग वर्णन—ग्रथ नेती कर्म-श्रथ घोती कर्म,श्रथ वर्मस्तीक,श्रथ गजकर्म, श्रथ न्योली कर्म, श्रथ त्राटक कर्म १०—ग्रथ मुद्रा वर्णन, श्रथ भूवरी मुद्रा, श्रथ चाचरी मुद्रा,श्रथ श्रगोचरी मुद्रा,श्रथ उनमनी मुद्रा ११—ग्रथ महावन्ध साधन विधि, मूल बन्ध, जलन्धर बन्ध, उड्यान बन्ध ।

वर्ग्य-विषय-- 'त्रष्टांग योग' का वर्ण्य-विषय निम्नलिखित है :-

व्यास पुत्र शुकदेव जी की वन्दना-यम-यम के लिए ग्रावश्यक तत्व-सद्भम भोजन, त्रल्प निद्रा, दीनता, सन्तोष, प्रहण तथा ऋहंकार, कपट, छल ऋादि का परित्याग-यम-यम के ऋंग ऋहिंसा,सत्य, ऋस्तेय, ब्रह्मचर्य, ज्ञमा, धैर्य, द्या, श्रार्य्यव मिताहार, शौच तथा पवित्रता-नियम-नियम के त्रांग-तप संतोष, त्रात्स्यक, दान, ईश्वर पूजा, श्रवण, लज्जा, दृढ़ मति, जप होम, नियम की महत्ता श्रीर उपयोगिता-श्रासन-त्रासनों की चौरासी लज्ज संख्या-इनमें दो की प्रधानता सिद्धासन तथा पदमा-सन की महत्ता-इनकी साधना के फल-पद्मासन साधना विधि-सिद्धासन साधना विधि-प्रागायाम वर्णन-प्रागायाम की महत्ता-दश वायु-दश वायु के स्थान-चक्र, चक्रों के स्थान वर्णन ग्रीर रंग-उनके ग्राकार ग्रीर पटल, ग्रज्ञर ग्रनहद नाद ग्रीर उसकी उपयोगिता-नाद के प्रकार नाद की विधियां — ग्रन्य नादों से ग्रनहद नाद की तुलना-नाद साधना का शरीर पर प्रभाव-श्वास की संख्या-शरीरस्थ नाड़ियां-उनके दश भेद दश नाड़िवों के शरीर में स्थिति—बनमें से इडा, पिंगला ग्रौर सुषुम्णा नाड़ियों की महत्ता— इन तीनों की विशेषता-प्रण्व जाप अगैर प्राणायाम-विभिन्न प्रकार की प्राण् वायु-कुम्भक-कुम्भक के भेद-कुम्भक की प्रक्रिया-ग्रथ सूर्य भेदन-परम्परागत वर्णन-परम्परा से कवि की विशेषता-परम्परागत वर्णन से भिन्नता-उज्जाई शीतली मस्त्रिका -- कुंडलिनी का स्थान-त्राकार, गुण, कुंडलिनी को जायत करने की प्रक्रिया-फल सिद्ध होने पर साधक की दशा त्र्रीर त्र्रवस्था—भ्रामरी कुम्भक मूर्च्छा, कुम्भक— केवल कुम्भक-प्रत्याहार-प्रत्याहार की महत्ता-धारणा वर्णन-भूमि धारणा-स्रिमि धारणा-व्योम तत्व धारणा-लकार, बकार थरकार-मकार, हकार-थंभनी, द्रावरा, भ्रामनी, शांखिनी, प्रारावायु धारणा—ध्यान प्रकरण—पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ एवं रूपातीत—ध्यान वर्णन, समाधि—समाधि की विशेषता और उपयोगिता—निर्द्धन्द समाधि-शूत्य समाधि-पटकर्म वर्णन, नेती कर्म, धोती कर्म, वर्मस्तीक, गजकर्म, न्योली कर्म, त्राटक कर्म वर्णन-खेचरी मुद्रा-इसकी महत्ता श्रीर उपयोगिता हठयोग साधना में—सुद्रात्रों के भेद सुद्रा —विधि—खेचरी सुद्रा उड्यान सुद्रा—भूचर सुद्रा—चांचरी मुद्रा-ग्रगोचरी मुद्रा-उनमनी मुद्रा-महा बन्ध साधन विधि-मूलबन्ध-जलंधर बन्ध-उड्यान बन्ध-साधना के चेत्र में इनकी अनिवार्यता-साधना के चेत्र में लौकिक

सिद्धियां—साधक के लिये इनका महत्वहीन त्राकर्षण-त्रष्ट सिद्धियां—उनकी निःसा-रता—गुरु शुकदेव की वन्दना त्रौर स्तवन ।

विषय-प्रतिपादन ऊपर कहा जा चुका है कि 'श्रष्टांग-योग' की रचना ७६६ छुन्दों में हुई है। श्रष्टांग योग के सीमित विषय को किव ने सविस्तार स्पष्ट शैली में वर्णन करने का प्रयत्न किया है। वर्ण्य-विषय विवेचन से प्रकट होता है कि किव ने 'श्रष्टांग योग' के प्रत्येक विषय, श्रौर उप-प्रसंग के प्रति उतने ही ध्यान से विचार प्रकट किया है जितना किसी भी महत्वपूर्ण प्रसंग के प्रति उसने श्रपने विचार श्रमिव्यक्त किये हैं। इसी कारण योग जैसे दुरूह श्रौह नीरस विषय में भी किव इतनी सरसता एवं स्पष्टता का समावेश करने में सफलीभूत हुश्रा है। प्रन्थ में सर्वत्र सरसता उपलब्ध होती है।

'श्रष्टांग योग' की प्रक्रिया श्रौर साधना विधि के वर्णन में भी रोचकता श्रौर स्पष्टता सर्वत्र उपलब्ध होती है।

ग्रन्थ में विषय का प्रतिपादन गुरु व शिष्य के सम्वाद में हुन्ना है। गुरु से शंकालु त्रौर जिज्ञासु शिष्य प्रश्न पूछता है त्रौर गुरु शिष्य की उत्सुकता को शांत करने का प्रयत्न करता है।

प्रस्तुत प्रन्थ के योग प्रकरण को देखने से ज्ञात होता है कि कि को सूच्मा-तिसूच्म विषयों को सफलता पूर्वक व्यक्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। दृष्टांतों श्रीर उदाहरणों का चयन विषय को स्पष्ट श्रीर सुगम बनाने में सहायक सिद्ध हुन्ना है। विषय को सहज बनाने का प्रयत्न सम्पूर्ण प्रन्थ में सर्वत्र दृष्टिगत होता है। उदाहरणार्थ दो उद्धरण देखिये:—

> १—रेचक पूरक ऐसे कीजे, बारंबार तजै अरु लीजे। जैसे खाल लोहारा भरे, रेचक पूरक आतुर करे॥ हिरदे में अस्थान है, प्रान वायु का जान। वाके रोके सब रुके, वायुन में परधान॥ जैसे गंगा एक ही, घाट घाट के नांव। ऐसे प्राणिहं बापु के, नांव कहें बहु ठांव॥

देखिये किव ने पाठकों को सममाने के लिए सुगम उदाहरण देकर विषय को रोचक तथा स्पष्ट बना दिया है।

रचना काल-ग्रन्थकार ने 'श्रष्टांग योग' की रचना-तिथिं का उल्लेख नहीं किया है। ग्रन्थं के प्रारम्भ में किव का निम्नलिखित कथन समय निर्धारण में सहायक होता है।

> ध्यास पुत्र धनि धनि तुम्ही, धनि धनि यह अस्थान । सम आशा पूरी करी, धनि धनि वह भगवान ।

तुम दर्शन दुरलभ महा, भये जुमोको स्राज । चरण लगो स्रापा दियों, चरणन लियो लगाय ॥ बालपने दरशन दिये, तबहीं सब कळु दीन । बीज जु बोया भक्ति का, स्रब भया वृद्ध नवीन ॥ दिन दिन बढ़ता जायगा, तुम किरपा के नीर । जब लग माली ना मिला, तब लग हुता स्राधीर ॥

इस उद्धरण से स्पष्ट है कि भक्ति का जो बीज किसी समय किन के हृदय में आरोपित हुआ था वह कालांतर में योग वट-वृद्ध के रूप में विकसित हो गया। अतः योग साधना से सम्बन्धित यह प्रन्थ किन के जीवन में साधना की प्रौढ़ावस्था का द्योतक है। अष्टांगयोग की पूर्ण साधना कर लेने के अनन्तर किन है स्थान्थ की रचना की है, ऐसा प्रन्थ के प्रतिपाद्य विषय से प्रकट होता है। चरनदास जी ने जयपुर की यात्रा, साधना के चेत्र में प्रतिष्ठा और सिद्धि प्राप्त करने के अनन्तर संवत् १०४० में की थी। प्रन्थ की परिमार्जित भाषा, प्रतिपाद्य विषय, प्रौढ़ चिन्तन देखने के अनन्तर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि किन ने इस प्रन्थ की रचना जयपुर यात्रा के अनन्तर हो की थी। इस अनुमान के आधार पर प्रस्तुत ग्रन्थ का रचना समय संवत् १८४० निर्धारित होता है।

# योग सन्देह सागर

डपलब्ध प्रतियाँ—लेखक को 'योग सन्देह सागर' की केवल दो प्रतियां प्राप्त हुईं। इनमें से एक हस्तलिखित प्रति है जो मिश्र जी के संग्रह से प्राप्त हुई ऋौर द्वितीय मुद्रित है जिसका प्रकाशन नवल किशोर प्रेस, लखनऊ से हुआ है।

मिश्र जी की प्रति में प्रतिलिपि कर्ता ग्रयवा समय का अन्त में उल्लेख नहीं हुआ है। यन्य का कागज, रोशनाई ग्रौर लिखावट इस बात का द्योतक है कि यह प्रति आज से पायः १०० वर्ष पूर्व प्रस्तुत की गई थी। यन्य को आकर्षक ग्रौर सुन्दर बनाने के लिए हाशिया के चारों श्रोर से लाल रोशनाई ग्रौर हरें रंग की समानान्तर रेखाएँ श्रंकित है और इन रेखाओं के अन्दर पीला रंगा भरा हुआ है।

श्रप्रकाशित प्रति का त्राकार <"X4, १/२" श्रौर प्रन्थ की रचना ६५ छन्दों में हुई है । रचना लिपि देवनागरी है ।

इस ग्रन्थ में लेखक ने पिंड, नाडी कुंडलिनी, शून्य ग्रादि जैसी योग श्रीर ज्ञान के विषयों में प्रश्नावली प्रस्तुत की है। ये विषय पहेली के समान तत्वज्ञों श्रीर योग विशारदों के समज्ञ रखे गये हैं। ग्रन्थ के प्रारम्भ श्रीर श्रांत में कवि ने ग्रन्थ के नाम की सार्थकता सिद्ध करते हुए लिखा है:— १— अर्थ बता ओ पंडिता, ज्ञानी गुणी महन्त । जो तुम पूरे साधु हो, भक्ता हिर के सन्त ॥ चरणदास पूछें अरथ, भेदी होय कहाँ। समभौ तो चर्चा करो, नाहीं मौन गहों॥ :—सो तुमसों पूछन करों, हों परघन के दाय। या सागर सन्देह को, दीजे अर्थ बताय॥

इन दोनों उद्धरेणों के श्राधार पर हम ग्रन्थ का नाम 'योगसन्देहसागर' सार्थक समभ्रते हैं।

ग्रन्थ का वर्श्य-विषय प्रारम्भ से श्रंत तक एक समान ही चलता है। बीच में कहीं पर न तो वस्तु का विभाजन श्रध्याय में हुआ है श्रीर न प्रकरणों में ही।

ब्रह्म की स्थिति घट घट में है--शरीरस्थ सात समुद्रों में कल्कुत्रा कौन हैं त्रीर कहां विराजमान है-शेष नाग कहाँ रहता है त्रीर बराह की छवि कैसी-षटचक्र कौन कौन श्रीर कहां कहां है-कुंडलिनी का निवास स्थान कहां है श्रीर वह कैसे जामत होती है-पवन और मन का वास कहाँ है-हृदय की आँख कहाँ है-प्राण पुरुष अन्तर्गत कैसे हैं-इडा, पिंगला सुषुम्ना नाड़ी क्रमशः कैसे परिवर्तित होती है-- अजपा कितने प्रकार का होता है- श्वास का मापदंड कितने अंगुल में है-विष्णु के तीनों पद कहाँ है-कहाँ है इकीस काया में लोक-इन्द्र शरीर में नित्य कहाँ भोग करता है-ब्रह्मादिक त्रिदेव कहाँ है-पोडश चन्द्र कहाँ प्रकाशमान रहते हैं-निकुटी संयम का स्पर्श कैसे हो-निवेणी की प्राप्ति कहाँ से हो-टंकार शब्द कहाँ से जाग्रत होता है—स्रोंकार से संसार कैसे उत्पन्न हुस्रा—निर्गुण स्रौर सगुण का क्या मेद है-काया में विष ब्रीर बिन्दु कुंड कहाँ है-ब्रह्म जीव में कितनी दूरी है-शरीरस्थ निम्न प्रबल शत्रु कौन कीन है-ग्रमृत कुंड कहाँ है-बंकनाल की पहचान बता ब्रो-ब्रह्म रंध्र का रहस्य बता ब्रो-मान सरोवर ताल घट में कहाँ है-बिना सीप के मोती, बिना घी के दीपक, बिना सूर्य के प्रकाश कहाँ होता है—मँवर गुफा कैसी है—शुन्य शिखर का द्वार किस स्त्रोर है—देह में काशी स्त्रौर मथुरा कहाँ है--- अ़ड़ सठ तीर्थ घट में कहाँ कहाँ है--- कपाट की क़ुंजी ताला कहाँ है-ग्रमृत का स्वाद कितने प्रकार का है-कंठ कूप उलटा क्यों है-किस कमल पर गुरु विराजमान हैं—अनद्द के कितने प्रकार है—तीसरा स्त्रीर चौथा शुन्य कहाँ है—बहत्तर हजार आठ सो चौसठ नाड़ियां कहाँ है—चौरासी वायु कौन कौन है— बहा ज्वाल कैसे जामत होती है-किस आसन से वीर्य जीता जाता है-चौरासी श्रासन कीन कीन है-योग भित्त कितने प्रकार की है-पंचभूमिका का क्या अर्थ है—कीन काया नगरी का राजा है—कीन जीता श्रीर कीन मरता है—सब से बड़ा श्राहार क्या है—कीन वस्तु न घटती है न बढ़ती है—प्रणाव का क्या श्रर्थ है—मन मनसा का साथ कैसे होता है—चौबीस शून्य का क्या श्र्र्थ है—श्राठ महल का वर्णन करो—दीप मुद्रा श्रीर मुद्रा राज क्या है—पंचतत्व की दश इन्द्रियाँ कीन-कीन है—चन्द्र कला कैसे बढ़ती है श्रीर कहाँ से विकसित होती है—दीप की ज्योति क्योंकर बुफ जाती है—रात दिन कैसे होता है—तन के छूटने पर जीव कहाँ जाता है?

विषय-प्रतिपादन—किव ने कुशलता पूर्वक अपने विषय का प्रतिगादन 'योग-सन्देह सागर' में किया है। सम्पूर्ण प्रन्थ की रचना आद्योपांत प्रश्नों में ही हुई है। इस छोटे से प्रन्थ में किव ने योग से सम्बन्धित प्रायः सभी सम्भव प्रश्नों को जिज्ञा-सुआं के समझ रख देने का प्रयत्न किया है। इस प्रकार प्रश्नों को पद्यात्मक स्व-रूप प्रदान करने में किव को सफलता प्राप्त हुई है। इन प्रश्नों में पहेलियों के सहश रोचकता और मनोरंजकता है। इस प्रन्थ के द्वारा किसी भी योग-शास्त्र के पंडित की योग्यता परखी जा सकती है। इस प्रन्थ के विषय-प्रतिपादन में प्रौद्ता और चिन्तन की गम्भीरता सर्वत्र उपलब्ध होती है। इसके आधार पर इम किव के योग शास्त्र—विपयक ज्ञान का अनुमान सरलता से लगा सकते है।

रचना-काल—ग्रन्थ का रचना-काल ग्रज्ञात है। इसकी रचना कब हुई थी, यह निश्चित नहीं कहा जा सकता। परन्तु प्रस्तुत ग्रन्थ किन की प्रौद्ध रचना है। इस ग्रन्थ में सिद्धांत—समन्त्रय ग्रौर विषय—प्रतिपादन तथा भाषा-शैली ग्रादि को देख कर इस कह सकते हैं कि यह किन की प्रौद्ध रचना है। इसकी भाषा शैली ग्रौर ग्रिभिव्यंजना-कौशल बहुत कुछ 'ग्रुष्टांग योग' के समकज्ञ है। हमारा ग्रातुमान था कि 'ग्रुष्टांग योग' की रचना संवत् १८४० में हुई थी, ग्रातः इस ग्रन्थ की रचना भी लगभग संवत् १८४२ में सम्बन्न हुई है।

भाव-सौंदर्य और काव्य-सौन्दर्य—ऊपर कहा जा चुका है कि प्रस्तुत प्रन्थ में किन ने याग, पिंड, ब्रह्म और नाड़ीनिषयक प्रश्नावली प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। अतएन इस प्रश्नावली के मध्य भाव-सौंदर्य की खोज करना किन के साथ अन्याय होगा। सच तो यह है कि भाव-सौंदर्य के लिए इस प्रन्थ में कोई अवसर ही नहीं है। हाँ, काव्य-सौंदर्य अवश्य उपलब्ध होता है। प्रन्थ में भाषा का प्रवाह, शब्द-चयन और प्रश्नावली का कम तथा तारतम्य सराहनीय है।

# ज्ञानस्वरोदय

उपलब्ध प्रतियां — प्रस्तुत ग्रन्थ की तीन इस्तलिखित प्रतियां लेखक को प्राप्त हुई है। इनमें से प्रथम प्रति महन्त गुलाबदास के यहां, द्वितीय श्री गर्गेश दत्त मिश्र के संग्रह में श्रौर तृतीय उन्नाव जिला के श्री भगवान दास के यहां प्राप्त हुई । श्री भगवान दास की यह प्रति चरनदास जी के श्रन्य चार प्रन्थ 'श्रष्टांग योग,' 'पंचोपनिषद् सार,' 'ब्रह्म ज्ञान सागर' तथा 'भिक्त सागर' के साथ एक ही जिल्द में सम्बद्ध है ।

इस तृतीय प्रति के प्रथम पृष्ठ पर लिखा हुआ है:-

''श्री चरनदास महाराज कृत भिवतयोग प्रन्थ संप्रह । सकल प्रन्थ पाठ के लिखा स्वामी महेशानन्द ने । संवत् १८४६ वि० में ।''

'ज्ञान स्वरोदय' की एक मुद्रित प्रति भी उपलब्ध है जिसका प्रकाशन नवल किशोर प्रेस, लखनऊ से 'भिक्त सागर' के अन्तर्गत हुआ है। ग्रन्थ का आकार १० ''×६'' है। इसकी रचना २६७ छन्दों में हुई है। ग्रन्थ की रचना लिपि देवनागरी है।

'शान स्वरोदय' में किय ने योग किया के श्वास विभाग विषयक तत्व एवं माहात्म्य का सांगोपांग वर्णन किया है। श्वास के नियंत्रण, परख और पहचान के द्वारा शुभाशुभ कायों की विवेचना और पूर्वज्ञान प्राप्त कर लेना स्वर-साधना का लक्ष्य है। इस श्वास-प्रश्वास साधना में नाडी, सूर्य, चन्द्र कृष्ण पद्म एवं शुक्लपद्म आदि का भी विचार अपेद्यित होता है। इसके आधार पर सन्तानोत्पत्ति, एवं मृत्यु जैसे अज्ञात विषयों का भी ज्ञान किया जाता है। चरनदास ने इसी विषय के आधार पर समस्त प्रनथ की रचना की है। विषय को देखते हुए प्रनथ का शीर्षक सार्थक है।

वर्ण्य-विषय--श्री चरनदास कृत 'ज्ञान स्वरोदय' का वर्ण्य-विषय निम्न-लिखित है:--

श्री शुकदेव वन्दना—श्री शुक देव ज्ञानस्वरोदय के सूत्र श्रीर श्राधार—सतगुरु का सामर्थ्य—चर ऊं श्रीर श्रच्य सोऽहं—निहश्रच्य की शून्य की श्वासों से रहित स्थिति—शून्य में सुरित लगाने का उपदेश —श्रद्धेत शून्य की श्राराधना श्रेष्ठ—यह विचार श्रीर उपदेश वेद तथा शास्त्रों से सम्मत है—ऊं से काया एवं प्रकृति की उत्पित—सोऽहं से मन की उत्पित—निहश्रच्यर की निःश्वास स्थिति—निहश्रच्यर में चित्त को नियोजित करने का उपदेश—"चर श्रच्य निहश्रच्य एके दुविधा नाखों"-श्राख्त सुष्टि उसी ब्रह्म की कृति है—श्वास से सोऽहं, सोऽहं से ऊंकार की उत्पित, श्रीर ऊं से रर्श का विकास—साधना को श्रन्तमुंखो करने का उपदेश—"घट घट ब्रह्म श्रन्य सिमिट करि तहां समावो"—श्रात्म ज्ञान श्रीर श्रनुभृति ही गीता वेदादि के उपदेशों का सारतत्व—स्वर विज्ञान का ज्ञान श्रत्यावश्यक—ब्रह्म ज्ञान का श्रनुमव एवं श्रावपा तथा सोऽहं की साधना ही परमहंसों की वास्तविक गित है—शरीरस्थ

नाड़ियों में इड़ा, पिंगला ख्रौर सुषुम्णा की महत्ता—इनकी स्थिति शरीर में --- इडा ग्रोर पिंगला सूर्य ग्रौर चन्द्र की प्रतीक इनकी साधना से बुद्धि की निर्मलता को प्राप्त होना--- "थिरकारज को चन्द्रमा चरकारज को भान"-- शुभ कार्य के लिए सूर्य के तीन दिन मंगल, इतवार ऋौर शनिवार, चन्द्र योग में शुभ कार्य के लिए सोमवार शुक-वार श्रीर वृहस्पति शुभ दिन-कृष्ण पत्त श्रादि में तीन शुभ दिन-शुक्ल पत्त के प्रारम्भ में तीन शुभ दिन-शुक्ल पद्ध के प्रारम्भ के शुभ दिन-सूर्य के दिनों में सूर्य नाड़ी की गति से शुभ कार्य का प्रारम्म—शुक्ल पद्य में कार्य, यात्रा, प्रयत्न हानि लाम, शुभ-श्रशुभ त्रादि का स्वरों की दृष्टि से विचार-चन्द्र योग में प्रश्न कर्ता की स्थिति, — ति स्वर और प्रश्न पूछने के ढंग के आधार पर स्वर विज्ञान की दृष्टि से सफलता-असफलता, हानि-लाभ आदि का विचार-तिथि और अन्तरों की गण्ना से साम्य स्थापित करते हुए शुभागुम विचार-राशि एवं नद्धत्रों की गणना का सूर्य से साम्य स्थापना करत हुए विचार गणना-पंच घड़ी तथा पंच तत्वों से शुभाशुभ विचार-जरती, जल, पावक, वायु, गगन त्रादि के रंग, वर्ण गति का श्वास प्रश्वास त्रादि की गणना से शुभाशुभ विचार-पंच तत्व की मिहमा श्रीर उनकी उपयोगिता से शुभाशुभ विचार—रोगो के स्वास्थ्य श्रीर जीवन के विषय में प्रश्न तथा गणना विधि-पर्ण तथा प्रजा की दशा के विषय में गणना से उत्तर-ग्राग्नितत्व के लगने से प्रजा की दुर्दशा का विचार-विवाह, तीर्थ, यात्रा, वस्त्र, भूषणादि बनवाने, ग्रन्थ रचना, योगाभ्यास, दीक्षा, मंत्र, श्रीषधि, उपचार, बाग-उपवन लगाने के विषय में शुभाशुभ विचार-युद्ध प्रस्थान, भोजन, स्नान, मैथुन, ध्यान, गज, घोड़ा, वाहन, हथियार, विद्याध्ययन, मंत्र साधना, राज़ु से मिलने श्रादि के विषय में विचार-सूष्मणा नाड़ी का विचार-सूष्मणा के गतिमान होने पर विभिन्न कार्यों को करने का निषेध-दिल्लाए वं वाम स्वर में कार्यों को करने के फल कार्य सिद्ध करण विचार-मृत्यु विचार श्वासों की दृष्टि से-श्वास श्रौर पश्वास साधना से मृत्यु निवारण—स्वर ज्ञान श्रौर साधना से शुन्य शिखर में प्रवेश पाने का विचार-योगियों की काया त्याग का विचार-दिश्वणायन श्रीर उत्तरायण में मृत्यु का विचार-युद्ध के विषय में स्वरों की दृष्टि से सविस्तार विचार—श्वासों का नियंत्रण, गर्माधान विचार प्रकरण—पुत्र, पुत्री, उत्तम, मध्यम, निकृष्ट कोटि की सन्तान का विचार-स्वर साधना से मृत्यु का निवारण, पंच तत्व विचार-निरंजन ब्रह्म की प्रतिष्ठा-ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, का विचार षटकमल दल का रूपक-परचकों के रंगों श्रीर पटलों का विचार-धंटा एव श्रनहद नाद श्रीर उसकी महत्ता, उपयोगिता-दश वायु श्रीर उनका विचार-निराकार देव से स्टि, उत्पत्ति स्वरोदय विज्ञान की महत्ता-श्रात्म परिचय।

विषय-प्रतिपादन-चरनदास को स्वरोदय ज्ञान उनके गुरु श्री शुक्देव से

मिला था। स्वरोदय ज्ञान स्रनेक कारणां से महत्वपूर्ण है। किसी श्वास के प्रवल होने को स्वर कहा गया है। समस्त स्वरोदय-विज्ञान का एक मात्र द्यावार प्रत्येक मानव के नासिका छिद्रों से संचालित श्वास-प्रश्वास की गित है। श्वास-प्रश्वासों की गित बड़ी ही रहस्यपूर्ण है। श्वासोच्छ्यास की शिक्त बड़ी प्रवल है। इन्हीं श्वासों का नियंत्रित क्रम मानव के जीवन स्प्रौर दीर्घायु का कारण होता है स्प्रीर इसी का स्प्रितित प्रवाह मानव को काल का कौर बना देता है। चरनदास ने इसी विज्ञान का प्रतिपादन सुचार ढङ्क से स्रपने इस प्रन्थ कान स्वरोदय में किया है।

'स्वरोदय विज्ञान' दुरूह श्रीर नीरस विषय है। बिना किसी कुशल गुरु से शिह्या प्राप्त किए हुए न तो साधना सम्भव है श्रीर न प्रक्रिया का समभाग ही। किन ने यथाशक्ति इस विज्ञान को सरल बनाने का प्रयत्न किया है। फिर भी इसे पूर्ण-तया समभ लेना उतना सरल कार्य नहीं है।

लेखक ने प्रतिपाद्य विषय को सरल आरे सुबोध बनाने का प्रयत्न किया है, परन्तु इतना होतं हुए भी विषय की स्वाभाविक दुरूहता बनी हुई है। प्रतिपाद्य विषय के प्रत्येक प्रसंग की एक साथ विवेचना और उनके मूल्यांकन से पाठकों को विषय समक्तने में सरलता हो जाती है। इसे हम किव की वैज्ञानिक विवेचना और शैलीगत विशेषता कह सकते हैं।

स्वर-विज्ञान साधना आज प्रायः विलुप्त हो गई है। परन्तु कवि को इस बात का श्रेय है कि साधना की प्राचीन दार्शनिक पृष्ठभूमि में इसे व्यक्त करके अप्राप्त साहित्य तथा दर्शन को सुलम बना दिया है।

आधार प्रनथ — इसके विषय में 'ज्ञान स्वरोदय' में कोई स्वीकारोक्ति नहीं है। प्रस्तुत प्रनथ के 'साधना' शीर्षक में 'शिव स्वरोदय' तथा चरनदास लिखित 'ज्ञान स्वरोदय' का साम्य और भेद प्रदर्शित किया गया है। 'ज्ञान स्वरोदय' के आधार प्रनथ 'गऐश स्वरोदय' तथा 'शिव स्वरोदय' हैं। इन्हीं दोनों प्रनथों के आधार पर किव ने अपने इस ग्रंथ की रचना की है।

प्रनथ का रचनाकाल—ग्रंथ का रचनाकाल अज्ञात है। परन्तु विषय प्रति-पादन शैली, भाषा आदि की प्रौढ़ता इस बात की द्योतक है कि यह 'श्रष्टांग योग' की समकत्त्व रचना है। 'श्रष्टांग योग' का रचनाकाल संवत् १८४० है, श्रतः इसका समय भी लगभग सम्वत् १८४३ है।

# पंचोपनिषद्सार

उपलब्ध प्रतियाँ—चरनदास कृत 'पंचोपनिषद् सार' की तीन प्रतियां लेखक को उपलब्ध हुई हैं। इन प्रतियों में दो हस्तलिखित हैं श्रीर एक मुद्रित। हस्त- लिखित प्रतियों में सर्वप्रथम प्रति श्री गर्गाश्चदत्त मिश्र के संग्रह से प्राप्त हुई है श्रीर द्वितीय श्री भगवान दास उन्नाव जिले के निवासी से प्राप्त हुई। भगवान दास जी की इस प्रति के साथ चरनदास जी की श्रन्य चार रचनाएं 'श्रष्टाँग योग,' 'ब्रह्म- शान सागर,' 'ज्ञान स्वरोदय,' श्रीर 'भक्ति सागर' सम्बद्ध है।

किंव की इन पाँच पुस्तकों के एक साथ संग्रहकर्ता त्र्योर प्रतिलिपिकर्ता थे स्वामी महेशानन्द जी जैसा कि संग्रह ग्रन्थ के ऊपर लिखे हुए प्रस्तुत वाक्य से ज्ञात होता है:—

"श्री चरनदास महराज कृत भक्ति योग ग्रन्थ संग्रह । सकल ग्रन्थ पाठ के लिए लिखा स्वामी महेशानन्द ने संवत् १८४९ वि० में।" •

इस उद्धरण से स्पष्ट है कि ग्रन्थ की प्रतिलिपि चरनदास की मृत्यु के १० वर्ष बाद संवत् १८४६ में हुई।

इस ग्रन्थ का स्राकार १०''  $\times$  ६'' है स्त्रीर ग्रन्थ के विषय की स्राभिव्यक्ति ३८ पृष्ठों में हुई है। ग्रन्थ की लिपि देवनागरी है।

प्रस्तुत ग्रन्थ में पाँच उपनिषदों 'हंसनाद उपनिषद्,' 'सर्वोपनिषद,' 'तत्व योग उपनिषद,' 'योग शिखोपनिषद,' तथा 'तेजबिन्दु उपनिषद्' का भावानुवाद किया गया है। ग्रतः प्रस्तुत ग्रन्थ का 'पंचोपनिषद् सार' नाम सार्थक है।

उपनिषदों से साम्य और भेद—किव द्वारा निर्धारित ग्रन्थ के नाम से ज्ञात होता है कि प्रस्तुत रचना न तो भावानुवाद है श्रीर न स्वतंत्र रचना, वरन् उपनिषद् की वस्तु का सारतत्व भाषा में कर दिया गया है। किव की रचना का श्राधार उपनिषद् ही है, परन्तु उसके विषय से कोई भेद नहीं। किव के श्रनु-सार भी यह स्वतंत्र रचना न होकर भावानुवाद श्रीर सार संग्रह ग्रन्थ है:—

संस्कृत था कूप सम, भाषा नीर निकास ।
प्याऊ जिज्ञासन को तिनकी भगै पियास ॥
वेदिह की उपनिषद जुभै भाषा करी।
जो कुछ था वहि मांहि सोई वैसे धरी॥

"जो कुछ था वहिं मांहि सोई वैसे धरी" से स्पष्ट है कि ग्रन्थ उसी विषय तत्त्व को लेकर लिखा गया है जो उपनिषदों में विद्यमान है। श्रतएव यह कवि की स्वतंत्र रचना नहीं है।

वर्ण्य-विषय--पंचोपनिषद सार का वर्ण्य-विषय निम्मलिखित है :--

अथर्व एवेद हंसनाद उपनिषद्—दाशंनिक एवं आध्यात्मिक होत्रों के गुप्त एवं निहित रहस्यों के उद्घाटक श्री गुरुदेव शुकदेव की वन्दना—संस्कृत में

लिखित प्रस्तुत उपनिषद का हिन्दी में सर्व लाभार्थ प्रस्तुत करना —जनता की भाषा में इंसनाद उपनिषद को प्रस्तुत करने का लक्ष्य यह है कि ब्राह्मण, चत्रिय, वैश्य एवं शूद्ध सभी इस जन सुलभ श्रौर बोधगम्य भाषा का श्रानन्द ले सकते हैं।

यह जग श्रीर उसकी सत्ता मृगतृष्णा के जल के समान है—निकंट जाने पर किसी प्रकार पिपासा नहीं शांत होती है—जल के निकट जाने पर श्रीर भी पिपासा में श्रिभवृद्धि होती है—मनुष्य ज्ञान सुधा का परित्याग करके माया जल का पान करता है, जो हृदय में श्रशांति का बीजारोपण करता है—ज्ञान नीर पीकर भक्तों को तृप्ति होती है—इसके विरुद्ध संस्री सदैव श्रतृप्त श्रीर बुधार्त्त रहते हैं—

श्रतएव संस्कृत के कूप से निःसृत यह कल्याणकारी जल सर्वथा ग्रहणीय श्रीर पेय है।

वेदोक्त उपनिषद के विषय को भाषा में व्यक्त करने का प्रयत्न-इसके अवण वा अध्ययन तथा तद्नुकूल श्राचरण करने से भवबाधाश्रों एवं श्रावागमन का विनाश होता है—पाठक मुक्ति प्राप्त करके कृतकृत्य होता है—द्वेत की भ्रामक भावना छूट जाती है—द्वंद्व और भ्रम के विनष्ट हो जाने पर निर्मल ज्ञान एवं श्रानन्द का विकास—हिर की सर्वव्यापकता।

हंसनाम—हंसनाम अथर्वणवेद का गौतम ऋषिश्वर के पास ब्रह्म-ज्ञान प्राप्तार्थं गमन—संसार से मुक्त होने के लिए उपदेश ब्रह्म्य—ऋषिश्वर का प्रसन्न होकर श्री शिव एवं शक्ति की चर्चा का वर्णन—जो उपनिपद महादेव जी ने श्री शक्ति को सुनाया था उसकी चर्चा—यह ब्रत्यन्त गुप्त उपनिषद् है—इसके ब्रधिकारी मूर्खं एवं जड़व्यक्ति नहीं है—सतसंगी सत्यवादी श्रीर यती इसके वास्तविक श्रधिकारी है

मानव शरीरस्थ श्वास ही हंस है—इसी के आवागमन कम को जीवन कहा है—इसका मेद सतगुर प्राप्त होने पर शात होता है—इसकी उत्पति होने पर शृद्धि सिद्धि सभी प्राप्त हो जाती है— अंततोगत्वा मुक्ति का अधिकारी हो जाता है—समस्त संशय विनष्ट हो जाते है—हंस और परमहंस के समफने से साधक ब्रह्मान्द स्वरूप हो जाता है—हंस मंत्र का जप करता हुआ अपने को हंस ही अनुभव करे—हंस मंत्र श्रेष्ठ जप है—इसका जप करने वाला स्वयं परहंस स्वरूप हो जाता है—यह मंत्र सब के शरीरस्थ है परन्तु जानने वाला कोई कोई बिरला भाग्यवान होता है—जैसे काष्ट में अपिन है और तिल में तेल, उसी प्रकार यह सब घटों में है—जिस प्रकार दूध से घृत प्रयत्न-पूर्वक निकाला जाता है उसी प्रकार यत्न-पूर्वक यह मंत्र शरीर से निकाला जाता है—बिना मंथन यथा दूध से घृत नहीं निकलता है उसी प्रकार यह मी बिना यत्न नहीं निकल पाता है।

इसे जानने के लिए सर्वप्रथम मूलाधार चक्र को पहिचाना चाहिए-फिर पैरौं

की एड़ी से बाँध देना चाहिए—फिर मूलाधार चक्र से खींचकर अपानवायु द्वितीय चक्र तृतीय चक्र और तदनन्तर चतुर्थ चक्र में लाना चाहिए। इसके अनन्तर पंचम चक्र की स्थिति से होता हुआ षष्टम चक्र में प्रवेश करे—इसके अनन्तर पवन को त्रिकुटो में रोकना चाहिए फिर षटचक्र को मेद कर वायु उठकर आगे बढ़ती है तो वह प्राण वायु हो जाती है—प्राणवायु को त्रिकुटी मध्य रोकने का अभ्यास अपेदित है—इसी अवस्था में प्रणव का जप अभीष्सित है—प्रणव का जप करता हुआ साधक स्वतः ब्रह्म स्वरूप हो जाता है—जप करते हुए क्रमशः साधक अजपाजाप की स्थिति में पहुँच जाता है—बिना प्रयास ही सोऽहं का जप करता हुआ साधक दिन रात में २१६०० मंत्रों का जप करले—इस प्रकार जीवात्मा परमात्मा की स्थिति पर पहुँच जाता है।

मन को वशीभूत किया हुन्ना साधक ब्रह्म पद को प्राप्त होता है—जो मनोजित नहीं है वह न्नाशा के फेर में पड़ा है—मानव-शरीर के विशेष न्नाठ न्नां में न्नाठ पंखुरी है—पंखुरी के पूर्व दिशा में मन के जाते ही पुण्य करने की इच्छा जायत होती है—न्नार पंखुरी में मन के प्रवेश करते ही न्नालस्य तथा निद्रा, दिह्मण पंखुरी में मन प्रवेश करते ही न्नालस्य तथा निद्रा, दिह्मण पंखुरी में मन प्रवेश करते ही क्रोध—नैन्नार पंखुरी में मन प्रविष्ट होने पर पाप प्रवृति—पश्चिम पंखुरी में मन प्रवेश करते ही प्रसन्नता, वायु दिशा पंखुरी में मन के प्रवेश होने पर गतिशीलता का समावेश हो जाता है—इसी प्रकार उत्तर दिशा में प्रवेश करने पर मैथुन, ईशान पंखुरी में प्रवेश से दान, हृदय में प्रवेश होते ही त्याग की भावना जाग्रत होती है।

नाद दश प्रकार का है—प्रथम नाद चील के स्वर के समान—द्वितीय चील के स्वर का ही अभिवृद्ध रूप है—नृतीय चुद्र चंटिका—चतुर्थ शंख ध्वनि—पञ्चम वीन स्वर—षष्टम ताल समान—सप्तम वन्शीरव—अष्टम मृदंग—नवम नफीरी और दशम बादल के गर्जन का सा रव है—अभ्यास से ये नाद सिद्ध हो जाते हैं—नौ नादों का परिस्थाग कर दशम में रमना चाहिए।

इन अनहद नादों की परीज्ञा निम्निलिखित प्रकार से हैं। प्रथम नाद के अवण से रोमांच—द्वितीय के अवण से ज्ञालस्य अनुभव—नृतीय से प्रेम वृद्धि, चतुर्थ से मादकता अनुभव—पञ्चम से अमृत स्वाद अनुभव—षष्टम से अमृत के स्वाद का विकसित अनुभव—सप्तम से अन्तर्यामी होता है—अष्टम से सर्वत्र की सभी बातें सुनने का अनुभव—नवम से सर्वत्र स्क्ष्म शरीरेण गमन की शक्ति प्राप्ति—दशम से सोऽहं अनुभव एवं पाप पुण्य विनाश और निर्विकार रूप धारण करना यही ॐकार की स्थिति है।

सर्वोपनिषद्—ग्रन्थ रचना का स्राघार स्रोर स्त्र-प्रजापित के शिष्य द्वारा

सात प्रश्न-बन्धन श्रोर मुक्ति को क्या रहस्य है, विद्या का क्या भेद है, जाग्रत, स्वम्न, सुषुप्ति श्रोर तुरीया में क्या श्रंतर है, पंच कोठे कौन-कौन हैं, श्रात्मा श्रकर्ता किस प्रकार है, जीव श्रोर देह में क्या श्रन्तर है, देह का साची कौन है, बन्धन में बंधे हुए को निर्बन्ध श्रोर श्रन्तर्यामी कैसे कहा जाय, माया जीव से दूर है किस प्रकार ?

प्रजापित के उत्तर—जीवात्मा को देह मानना ही दुख का त्रागार है—यही त्रज्ञान का कारण है—शरीर को वाह्य उपाधियां त्रोर व्याधियां त्रात्मा से सम्बन्धित नहीं है—त्रपने को भूल जाना, त्रपनी स्थिति को विस्मृत कर जाना ही बन्धन है — देह का भाव मिट जाना ही विद्या है त्रोर भाव बना रहना त्रविद्या है—शरीरस्थ चतुर्दश इन्द्रियों का जीवात्मा में विलीन हो जाना ही सुषुष्ति है—तीनों त्रवस्थात्रों के मिटते ही त्रहंकार मिट जाता है—इसके त्रनन्तर निलेंप पुरुष परमात्मा की स्थिति रह जाती है।

प्रथम कोठा स्रन्नमय कोश है—दितीय प्राण्मय कोश, इसी में प्राण् शिक्त रहती है—तृतीय बुद्धिमय कोश है जिसमें मन, चित्त स्रोर स्रहंकार से पृर्ण बुद्धि का निवास है—चतुर्थ कोठा ज्ञानमय कोश है जो ज्ञान का स्थान निवासागार है—पांचवा स्रानन्दमय कोश है जहाँ स्रानन्द का ही साम्राज्य है।

श्राहमा को कर्ता समफने वाले को बड़ा कच्ट होता है—इच्छा पूर्ण होने से सुख अपूर्ण रहने से दुःख होता है—अवण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा श्रोर नासिका श्राहि सुख दुःख श्रनुभव के मार्ग हैं—श्राहमा श्रोर परमात्मा का ऐक्य श्राहमा श्रोर शरीर का वैभिन्य—जीव, श्राहमा श्रोर परमात्मा में भेद—देह सहम श्रोर स्थूल है—श्राहमा नहीं मनोविकार शरीर विकार, व्याधियां श्रादि शरीर की है श्राहमा की नहीं—श्राहमा श्रोर शरीर की मिन्नता—श्राहमा विनाशशील नहीं है—शरीर चय शील है—है त भाव का मिट जाना ही प्रकाश है—श्रपने ही प्रकाश में, "श्राप रहा परकाश सोई साची जानिये कहै चरण ही दास"—श्रन्तर्यामी ही सर्वत्र विराजमान है—श्राहमा ब्रह्म के रूप में सर्वत्र विद्यमान है—भ्रम मिट जाने पर ज्ञान प्रकाश का उदय—रूप, नाम श्रीर किया के संसर्ग से जीव भ्रम श्रीर कच्ट का श्रनुभव करता है श्रीर जीवात्मा का भेद ही दुख का कारण है—श्रन्यथा तत्वमिस के श्रनुभव से परम सत्य का श्रनुभव।

ब्रह्म अविनाशी, सर्वज्ञ, अनन्त, अनादि है—वह वस्तु, काल और स्था नादि से परे है—समस्त मांड एक ही मृत्तिका विनिर्मित है—हसी प्रकार एक ही ब्रह्म सब में है इसीलिए वह अनन्त है—ब्रह्म सत्, आनन्द, अनन्त और ज्ञान स्व रूप है—वह सर्वत्र विद्यमान है—उसका अनुभव होते ही समस्त अम विनष्ट हो जाता है—माया के प्रभाव से सत्य असस्य मासित होता है—ज्ञान होने पर एस्सी और सांप का भेद प्रकाशित हो जाता है—'भूठ जगत दीखत रहें, दीखे ना सत

ब्रह्म"—"यही जु माया जानिये, यही तिमिर यहि भर्म—माया याते कहै भरम अरु स्नुन्त है"—"ज्ञान भये उठि नाय कछू न रहन्त है"—"सत सो लागे सूठ सूठ सच जान है"—"माया यही सुभाव भरम स्रज्ञान है"—"रसरी कू कहै सप्प जु स्नुपने भरम सूं। "ऐसे ही जड़ कहत सनातन ब्रह्म कूं।"

तत्वयोग उपनिषद्—यह उपनिषद् भी प्रजापित ने अपने शिष्य से कहा था—इसके पठन से पापों से मुक्ति और बहा प्राप्ति होती है—विष्णु योगेश्वर है—उसकी माया अपरम्पार है—वह विष्णु रूप सब में विद्यमान है—उन मनुष्यों को धिक्कार है जो कामवासना के चेरे हैं—इन सभी विकारों का परित्याग करके जगत के आवागमन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील बनना चाहिए—यहीं उसे आवागमन से छूट जाना चाहिये—यह पद ॐकार के जम से प्राप्त होता है—इस प्रण्व के जान से सभी पाप विनष्ट हो जाते हें—इसकी उपति अकार, उकार, मकार के सम्बद्ध रूप से हुई है—इन तीनों अचरों में तीन लोक है—प्रथम में भूलोक है—दितीय अचर में आकाश है—इतीय अचर में बेकुएट निवास है—इनमें तीनों देव बहा, विष्णु, महेश का निवास है—इनमें तीन प्रकार की अपन समाहित है—अध्यम वह अपन है जो संसार में हिण्यत होतों है—दितीय वह है जो स्पूर्य के रूप में सर्वत्र प्रचर है—तीसरी अपन वह है जिसे हम जटराप्ति कहते हैं—शीनों गुण रज, सत् एवं तम का भी निवास ॐकार में है—यह महत्वपूर्ण मंत्र है।

प्रणव के जपकर्ता के लिए संसार में दुर्छम क्या है-संसार के समस्त ऐ३वर्यं इसी में सिन्नहित है-ब्रह्म का निवास उसमें उसी प्रकार है यथा पुष्प में वास या ६ भ में वृत-इसके ध्यान से परम पद प्राप्त होता है-यही बेद पुराणों का भी मत है।

श्रकार के उच्चारण से हृदय की शुद्धि होती है—उकार के जप से हृदय कमल का विकास होता है और उसमें ब्रह्म का निवास हो जाता है—तृतीय मकार के जाप से नाद प्रकट हो जाता है—नाद मन में हुलास पैदा करने वाला है-नाद में प्रविष्ठ श्रीर संलग्न हो जाने पर चित्त ज्योति स्वरूप हो जाता है—मन निर्मेलता को प्राप्त होता है—वह ज्योति स्वरूप सब प्राणि मात्र में भरपूर ज्यास है—जो उससे प्रेम करते हैं उसके वह निकट है श्रीर जो दूर रहते हैं उनसे वह दूर है।

प्रग्व के जाप की विधि इस प्रकार है— नीचे के उभय द्वारों को य्रव रद्ध करके हाथ के उभय ग्रॅंगूठों से कानों को श्रवरृद्ध कर ले—रोनों तर्जनी को हगों पर रखले—मध्यमा श्रॅंगुली से नासिका छिद्र श्रवरृद्ध करले—श्रनाभिका श्रीर किनिष्ठा से होष्ठ को पुष्ट रूप से श्रवरृद्ध करे—इस प्रकार महाकुम्भक की साधना करना चाहिए—इस मुद्रा में श्रोंकार का जप करता हुआ दोनों भौंहों के मध्य ब्रह्म का ध्यान करे—इस किया में संलग्न मनुष्य यदि इन्द्रियों के मार्ग को

स्रवरुद्ध करले तो घट में प्रकाश होता है स्रौर मनुष्य इन्द्रियजित बनता है—प्राणा-याम की इस स्रवस्था में साधक के हृदय में स्राप्तंड ज्योति जाज्वल्यमान रहती है— इसी प्रकार चेतना शुद्ध परब्रह्म की प्राप्ति होती है स्रोर समस्त कर्म विनष्ट होकर मन निर्मल हो जाता है।

योगशिखाउपनिषद्—गोगशिखा उपनिषद् का उपदेश प्रजापित ने अपने शिष्य को दिया—इस उपनिषद् में कथित ज्ञान श्रीर उपदिष्ट योग की बड़ी महत्ता है—इस ज्ञान श्रीर योग के जाग्रत हो ही तन मन का मोह भूल जाता है—काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ की भावना विनष्ट हो जाती है—इस योग को जाग्रत करने की विधि का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से हैं:—

पट्मासन में स्थित होकर नेत्रों की ज्योति नासिका पर धारण करे श्रीर "दोउ पवन के साथ जु हाथ मिलाइये"—समस्त स्वादों की रुचि को रोक करके संसार के माया मोह से चित्त का निवारण करके प्रणव जाप करे—इसके द्यातिरिक्त श्रन्य सभी उपायों का परित्याग करके ॐ का जाप करे—इस प्रकार श्राठों प्रहर हाथ में तलवार ग्रहण किये बिना युद्ध करता रहे।

यह मानव-शरीर बड़ा भारी सदन है—इसमें एक दीर्घ खम्म है, नो द्वार है ऋौर तीन छोटे छोटे खम्मे हैं—इसके तीन देवता हैं—कोई विशेप साधु ही इसका अनुभव कर पाता है।

इस शरीर में जो बड़ा खंभ है वही मेरुदंड है—यह मेरुदंड ही पीठ की हड्डी है—इसके मध्य सुषुम्णा नाड़ी है, यह सब नाड़ियों में श्रेष्ठ है श्रोर योगियां के ध्यान का केन्द्र विन्दु है—योगियों ने इसे सब नाड़ियों में शिरमीर माना है—शरीरस्थ नी द्वार इस प्रकार हैं—दो श्रवण, दो नेत्र, दो नासिका छिद्र, मुख, गुदा एवँ लिग-शरीरस्थ वर्णित तीन जम्म इस प्रकार हैं—सतोगुण, रजोगुण एवं तमोगुण-पंच देवता ही पंच प्राण वायु है—पे पंच वायु हैं प्राण, श्रपान, ब्यान, उटान, समान-इसमें सूर्य मंडल है जिसकी ज्योति किरण बड़ी प्रकाशमान है।

हृदय कमल में एक ज्योति मंडल है जिसमें दीपक की सी लो जाज्वल्यमान है-यही ज्योति ब्रह्म है इसी का ध्यान करने वाला सफल योगी है—श्रंत समय में यह शरीर का परित्याग करके सूर्य मंडल में प्रविष्ट होती है—यदि इसका योगी हृदय में ध्यान करे तो वह सूर्य मंडल में प्रविष्ट होता है, श्रौर सुषुम्णा के मार्ग से शीश छेद कर ऊपर जाता है—इस प्रकार वह सायुज्य सुक्ति लाभ करता है।

इस उपनिषद् का पाठ पातः मध्याह और सायंकाल में करना चाहिए— इससे कर्मभ्रम कट जाते हैं—यम-दंड मिट जाते हैं और वह परम धाम को जाता है—जो निश्चल होकर ध्यान करता है उसका आपा मिट जाता है और वह निर्भ- यता को प्राप्त होता है—इसके ग्रथ्ययन से जन्म-जन्मान्तर के पाप कट जाते हैं ग्रीर मुक्ति प्राप्त होती है।

तेजिबन्दु उपिनिषद्—"तेज विन्द के अर्थ यही हिय गृंध है बड़े ध्यान के तेजिह की यह बृंद है"—"उसका है यह ध्यान जो सबसे ऊंच है, सबसे पर निहरूप शुद्ध अर शूच है"—हृदय में ही अत्यन्त सूक्ष्म रूप में आनन्द स्वरूप विद्यमान है—वह अतन्त शिक्त सम्पन्न सर्व यह व्यापी हैं—वह अलख है, पर योगाम्यास से उसका दर्शन मुलभ है—वह अथाह सागर है—उसका प्रमाण ही नहीं है—शानी पंडित और बुद्भिमान् उसके आदि, अंत और मध्य नहीं जान सके हें—उसे प्राप्त करने के लिए साधना आवश्यक है।

उसे प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम ब्राहार, दूसरे क्रोध पर विजय प्राप्त करे ब्रौर बहु मनुष्यों की संगति तथा विरोध ब्रौर प्रीति का विसर्जन करे—प्रवल इंद्रियों को स्ववश करले—शीत, उष्ण, दुख, मुख, निन्दा ब्रौर स्तुति को समान जाने—ब्रहंकार ब्रौर वासना का परित्याग करे — ब्रपने ब्रिधिकार की वस्तुत्रों की संख्या न बढ़ावे—सकल मनोरथ ब्रौर कामना को खीण कर दे—गुरु ब्राजाकारी बने—मनोरथ ब्रौर कामना को लीण कर दे—गुरु ब्राजाकारी बने—मनोरथ ब्रौर कामना ब्रो का परित्याग करे — जिज्ञास को त्याग उनाय ब्रौर निश्चय का वत धारण करना चाहिए—इन तीनों के माध्यम से साधना का मार्ग परिष्कृत होता है — वही जीवात्मा इंस कहलाता है जिसके ये तीनों मार्ग धुद्ध हो प्रगट रूप से जाव्रत, स्वप्न, ब्रौर सुषुति मार्ग है परन्तु तुरीया गुप्त स्थान है — तुरीया पर ही साधना की सफलता निर्मर है ।

ब्रह्म स्राकाशवत् सर्वत्र व्याप्त है — वह स्क्ष्मरूप में ही सर्वत्र उपस्थित है — उसी की सत्ता पर चेतन निर्मर है — तीन वेद उसके तीन नेत्र हैं — वह गुण (रज, तम, सत्) से स्रतीत है — वह सबका स्राधार स्रोर त्रिलोक-धारणकर्ता है — सबका स्राधार होते हुए भी स्वयं निराधार है — वह निरुपाधि स्रोर स्रखंड है — वह स्रडोल स्रोर स्रखंड है — वह उपाधि रहित स्रोर गुण कर्म रहित है — वह केवल ज्ञान द्वारा प्राप्त है — वह नाम रहित है — बावन स्रज्ञरों से परे स्रोर ज्ञान द्वारा प्राप्त है — वह किटनाई से प्राप्त है ।

वह ज्ञान स्वरूप है — वह सत्य है स्त्रीर सब में प्रविष्ट स्त्रीर नित्य है — वह ज्ञान से वियुक्त नहीं है — वह स्वयं पूर्ण हैं — वह स्रविनाशी है — "वाक़ कहा निह वही जाय जाप जापक कभी। स्त्र कारे हैं जाप उसी माहीं सभी" — स्त्रीर "जपा भी गया जाप जापक वही। सब कुछ उसक ज्ञान गुप्त परगट सही" — वह निर्मुण, निर्लिप्त स्त्रीर गुणातीत है — उससे ऊपर स्त्रीर किसी की सत्ता नहीं है — वह न जायत है न स्वप्न है, वह इन दोनों से न्यारा है।

वह ऋविद्या, मोह, लोभ, इच्छा, चुधा, पिपासा, तथा समस्त मनोविकारों से परे हैं — वह कुल ऋभिमान और विद्या में सीमित और ऋतुरक्त नहीं है — वह मानापमान से परे हैं — वह सबसे निवृत है।

श्री गुरुदेव शुकदेव की महती कृपा से यह उपनिषद् ज्ञान प्राप्त हुन्ना— उन्हीं की सद्-शिद्धा ने बुद्धिहीन शिष्य को भी बुद्धि का त्रागार बना दिया — वे महती शक्ति हैं — उन्हीं की कृपा से जाति, वर्ण, कुल, देह का त्रिममान सभी छूट गया, विनष्ट हो गया।

विषय-प्रतिपादन - प्रस्तुत प्रनथ में कवि ने वेदांत के निम्नलिखित विषयों का प्रतिपादन किया है: --

#### १. हंसनाद उपनिपद् :---

- १. अद्वेत भावना
- २. इंस ब्रोर संऽहं
- ३. हंस की श्रेष्ठता ख्रौर सर्वव्यापकता
- ४. ग्रजपाजप
- ५. प्रणवही ब्रह्मका प्रतिरूप है
- ६. अनहद नाद अवरा विधि
- ७. दश प्रकार के नाद
- इनकी पहचान
- ६. अनहद नाद पहचानने की विधि

## २. सर्वोपनिषद् :--

- १, बन्धन मुक्ति का रहस्य, बन्धन का रहस्य
- २. विद्या श्रीर श्रविद्या का भेद-श्रहंकार का कारण
- ३. जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति श्रीर तुरीया में श्रन्तर
- ४. पंचकोश
- ५. जीव, ब्रात्मा, परमात्मा का भेद
- ६. त्रातमा का कतृत्व
- ७. ब्रह्म, ज्ञानरूप ब्रह्म

### तत्वयोग उपनिषद्ः—

- १. परब्रह्म की सर्वव्यापकता
- २. प्रणंव का जप, व्याख्या, श्रेष्ठता, व्यापकता श्रीर महत्व
- ३. प्रण्व जप का प्रभाव ऋौर विधि
- ४. प्रग्व महिमा

### ४. योगशिखा उपनिषद्—

- १. शरीरस्थ नौ द्वार, पंच देवता, तीन छोटे खम्भे, नाड़ियां
- २. शरीरस्थ ज्योति मंडल

# ४. तेजविन्दु उपनिषद्—

- १. इन्द्रियाँ श्रीर उनकी प्रबलता
- २. जीवात्मा की तीन ऋवस्थायें
- ३. ब्रह्म की सर्वव्यापकता, उसकी निरुपाधि श्रीर श्रखंडता
- ४. ब्रह्म की गुण, वर्ण, जाति, नाम विहीनता

उपर्युक्त सूची में सभी विषय श्राध्यात्मिकता श्रौर वेदांत से सम्बन्धित हैं। इन विषयों को व्यक्त करने में लंखक ने बड़ी सावधानी से काम लिया है। नीरसता श्रौर दुरूहता होने के साथ इन विषयों में श्रस्पष्टता सर्वत्र उपलब्ध होती है परन्तु किन ने उन्हें मांति-मांति की उपमाश्रों से स्पष्ट श्रौर रोचक बना दिया है। प्रति-पादित विषय से स्पष्ट हो जाता है कि किन को विषय हृदयंगम करने श्रौर तद्फल स्वरूप वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने में सफलता प्राप्त हुई है। किन की चिन्तन शैली परिपक्न श्रौर प्रोहता से सम्पन्न है।

रचनाकाल - प्रन्थ का रचना-काल अज्ञात है परन्तु प्रदिपादित विषथ और विषय-प्रतिपादन शैली से स्पष्ट है कि यह प्रन्थ 'अष्टांग योग', 'ज्ञान स्वरोदय', तथा 'ब्रह्मज्ञान सागर' को समकज्ञ रचना है। चिन्तन गम्भीरता आरे दार्शनिक विचारधारा की गम्भीरता यह सिद्ध कर देती है कि प्रस्तुत प्रन्थ किव के जीवन के आंतिम वधों में लिखा गया था। इतना तो निश्चित है कि यह 'अष्टांग योग' के बाद को रचना है। हमने 'अष्टांग योग' का समय संवत् १८४० माना है, अतएव इसका रचना-काल भी लगभग संवत् १८४४ निर्धारित होता है।

भाव-सौंदर्य-भाव-सौंदर्य की दृष्टि से इस नाद उपनिपद् में हंस की व्या-ख्या, प्रण्व और ब्रह्म, सर्वोपनिषद् में विद्या, अविद्या और माया का भेद, तत्वयोग उपनिषद् में ब्रह्म की सर्व-व्यापकता आदि प्रसंग पठनीय है।

# भक्तिपदार्थ-वर्णन

उपलब्ध प्रतियाँ—'भिक्तिपदार्थ' की दो प्रतियां उपलब्ध हुई हैं। प्रथम श्री गिएश्रादत्त के संग्रह से श्रीर द्वितीय मुद्रित प्रति जिसका प्रकाशन नवल किशोर प्रेस, लखनऊ से हुश्रा है। मिश्र जी की इस प्रति के श्राधार पर ही 'भिक्त पदार्थ' की विवेचना की जा रही है। वर्तमान महन्त श्री गुलाबदास 'भिक्त पदार्थ' को कवि चरनदास की प्रामास्थिक रचना मानते हैं। मिश्र जी की इस इस्तिलिखित प्रति में ग्रन्थ के प्रतिलिपि काल श्रौर प्रतिलिपि-कर्ता का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ग्रन्थ की लेखन सामग्री उसके सौ वर्ष से श्रधिक प्राचीन होने की सूचना देती है।

'भक्तिपदार्थ' की प्रस्तुत प्रति का स्त्राकार १०" ×६३ है स्त्रीर इसके विषय का प्रसार लगभग १०० पृष्ठों में हुस्रा है। प्रतीत होता है कि विषय— प्रसार की दृष्टि से यही प्रन्थ कवि की सबसे बड़ी रचना है।

प्रस्तुत ग्रन्थ में गुरु, मन, मायादि के श्रान्य प्रसंगां के श्रातिरिक्त हरि-मिक्ति तथा सत्संग का माहात्म्य श्रांकित किया गया है, साथ ही पाखंड तथा वाह्याचारों की निन्दा की गई है। मिक्ति के चेत्र में सहायक प्रवृत्तियां—नाम, सुरति, दया, शील, सत्यादि का इस ग्रन्थ में समर्थन किया गया है। इसी प्रकार मिक्ति में सहायक श्रीर बाधक प्रवृत्तियों का स्पष्टतया उल्लेख इस ग्रन्थ में मिलता है। श्रात्य वर्ष्य-विषय से ग्रन्थ के शीर्षक का पूर्णतया ऐक्य श्रीर साम्य है।

'भक्तिपदार्थ वर्णन' का विषय निम्नलिखित शीर्षकों में विभाजित है :--

- १. गुरुदेव-3नकी सामर्थ्य, हरि से ऋधिक गुरु की महत्ता, गुरु की शक्तिमत्ता
- २. भक्ति—उपयोगिता श्रौर महत्ता
- ३. सन्त श्रीर साधु की महिमा
- ४. ब्रह्म-निर्गुण तथा सगुण से परे स्त्रनादिशक्ति
- प्. नवधा भक्ति—मुक्ति प्राप्ति सहायक
- ६. प्रेम ऋौर विरहानुभूति
- ७. चतुर्युग वर्णन
- द. नाम महिमा, सुरति, पतिभक्ति, नारी, पंडित
- ६. मोह, लोभ, माया, इन्द्रिय ऋादि का दमन, शील, दया, सत्य ऋादि का उत्कर्ष
- १०. मोह के स्त्राधार स्तम्भ, नारी, पुत्र कलत्रादि

इन्हीं विषयों के स्राधार पर प्रन्थ के वर्ण्य-विषय का विभाजन किया गया है।

श्चात्मकथात्मक परिचय—श्री शुकदेव की वन्दना—गुरुदेव की सेवा, मुक्ति तथा मिक्त की दात्री है—गुरु की सेवा समस्त दैविक, मौतिक श्रीर दैहिक तापों की विनाशक—"गुरु की सेवा बिना काकी नाव बैठि किर तिर हौ" तथा "कैसे प्रकटैं ज्ञान उजियारा"—"गुरु सेवा बिन बहु पछितेहौ"—"सद्गुरु के लहाए श्राशा

तृष्णा कुबुधि जलाई''--वह शब्द की चीट करने वाला है-- "वह मारै गोला प्रेम का ढहै भरम का कोट"-नह शब्द वार्ण का मारने वाला है-नह शब्दी तेग को चलाने वाला है--वह शब्दी सेल - "सत्गुरु के मारे मुए बहुरि न उपजे आय" उसके सम्मुख च्चात्म समर्पण परमावश्यक है--उसकी सेवा निष्काम-भाव से करनी चाहिए--- "ग्रंडा ज्यों ग्रागे गिरै जब गुरु लेव सेइ"--- वह माता श्रीर ब्रह्म से भी सौ गुना ऋधिक शिष्य का ध्यान रखता है-- "हिर रूठै कुछ डर नहीं तू भी दे छुटकाय । गुरु को राखौं शीशपर सब विधि करै सहाय"—हरि स्त्रौर गुरु की एकता में सन्देह नहीं है-''गुरु को रामहि जान कृष्ण सम जानिये"-मक्तों के दर्शन की महिमा--"भक्त ऋौर संत दयावान दाता गुर्ण पूरे । पैज धारणा वचनों शूरे" --- "सत लगा को मान अप्रमान कल्ल नहि तिनके तथा लख चौरासी प्यारे सब ही"-"राव रंक को ना पहिचानै-कंचन कांच बराबर देखे"--मक्तो की पदवी इन्द्र से श्रेष्ठ, संत सत्संग की महिमा, जहाँ साधु का जन्म होता है वह नगर देश स्त्रीर गांव धन्य है—संत संगति की महिमा स्मृति, वेद, पुराणां ने गाई है—ब्रह्म की सर्थ-व्यापकता ग्रीर सर्वधामध्य-- "वह चाहे गंगे वेद पढावे, ग्रंथरे श्रांखे खालि दिखावै"--"चाहे बिन बादल बरसावै, चाहे जल का थल करि डारै"--"रंकन कूं करें छत्तर धारी"—"छिन में सगरों सिन्धु सुखावै"—वह कोटिक ब्रह्मा, शम्सु नारद, वेदों द्वारा वन्दित है-"वह निराकार नहिं ना स्त्राकारा"-"वह निरगुण सर्गुण तं नारे । निर्गुण सर्गुण नाम विचारे"-वह समस्त स्रात्मास्रों में विद्यमान है - ज्ञान प्राप्त होने पर ही उसके दर्शन सम्भव है- ज्ञानी के लह्मण-नवधा भक्ति की महत्ता—प्रेम की सर्वश्रेष्ठता—''प्रेम भक्ति सूं उपजे ज्ञान—प्रेमहिं सूं उपजे वैराग"-प्रेम, योग वैराग स्रादि से भी श्रेष्ठ है—चेतुर्युग वर्णन—नाम स्रंग वर्णन-नाम की महत्ता-ब्रह्म के प्रति पतिव्रता का सा प्रेम-पातिव्रत प्रेम की श्रेष्ठता-कांध साधना में बाधक-मोह साधना को भ्रष्ट करने वाला-लाम का मक्ति में दुष्प्रभाव-श्रमिमान का दुष्प्रभाव-शील, दया, की महत्ता-माया साधना के त्रेत्र में श्रेष्ठ बाधक-गुरुमुख के लज्ञ्ण-ब्रह्म की स्तुति-श्री शुकदेव जी की वन्दना।

विषय-प्रतिपादन—'भिक्त पदार्थ' वर्णन में भिक्त से सम्बन्धित अनेक प्रसंगों का प्रतिपादन बड़े विस्तार के साथ हुआ है। सत्गुरु, ब्रह्म, सत्, दैवी और दानवीय प्रवृतियों आदि का उल्लेख और वर्णन किव ने बड़े मनोयोग और विस्तार के साथ किया है। इनमें से एक भी विषय का ले लीजिए उसके सम्बन्ध में जो कुछ लिखना संभव हो सकता है वह सब कुछ वर्ष्य-विषय में आ गया है। प्रस्तुत अन्थ के वर्ष्य-विषय वर्णन में गम्भीरता के साथ प्रीहता भी है।

विषय को प्रभावशाली और व्यापक बनाने के हेतु कवि ने उपमाओं १६

दृष्टान्तों तथा उदाहरणों का प्रयोग किया है ख्रौर इस प्रकार इसमें सन्देह नहीं कि विषय पर्याप्त रोचक ख्रौर प्रभावशाली बन गया है।

'भक्ति पदार्थ' के प्रतिपादित विषय का अध्ययन करने से ज्ञात हो जाता है

कि इस अन्थ के रचना काल तक किव का अध्ययन और चिन्तन दोनों ही अपने में

पूर्णता प्राप्त कर चुके थे। ब्रह्म-वर्णन पढ़ चुकने के बाद उसके विषय में और कोई
जिज्ञासा और उत्सुकता का भाव शेष नहीं रह जाता है।

प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना विभिन्न एवं पृथक-पृथक विषयों के संग्रह के ग्राधार पर हुई है। इन विषयों में पारस्परिक रूप से कोई तारतम्य ग्रारे सम्बन्ध न होते हुए भी कवि ने तारतम्य स्थापित करके उसे ग्रन्थ का रूप प्रदान कर दिया।

स्रिमिव्यंजना शैली, परिमार्जित भाषा स्रौर कला की दृष्टि से भी किव की प्रस्तुत रचना पठनीय है।

रचना-काल—ग्रन्थ का रचना काल ज्ञात नहीं हैं। इसके सम्बन्ध में किसी श्रान्य सूत्र से भी हमें कोई सहायता नहीं उपलब्ध होती है। इस ग्रन्थ में किसी ब्रह्म विषयक धारणा देख कर हम कह सकते हैं कि यह किय की ग्रीट रचनाश्रों में से एक है। कला श्रीर भाषा शैली की हिट से यह 'ब्रह्म ज्ञानसागर' से बाद का रचित ग्रंथ प्रतीत होता है। 'ब्रह्म ज्ञान सागर' का रचनाकाल हमने सन् १७५६ निर्धारित किया था, श्रतएव इसका रचनाकाल दो-एक वर्ष बाद सन् १७६० मान लेना श्रसंगत न होगा।

भाव-सौंदर्य — भाव-सौंदर्य श्रीर काव्य सौंदर्य की दृष्टि से ग्रन्थ एक महस्व-पूर्ण रचना है। इसके रचनाकाल तक किंव का काव्य-कौशल प्रौढ़ हो चुका था। भाषा पर किंव का श्रव्छा श्रिष्ठिकार स्थापित हो चुका था। भाव-सौंदर्य की दृष्टि से सत्गुरु तथा ब्रह्म प्रकरण पठनीय होंगे।

एक ही विषप पर अथवा एक ही भाव को लेकर किव ने अनेक छन्दों की रचना कर डाली है परन्तु पुनरुक्ति होने पर भी उनमें अभिनवता और मौलिकता के दर्शन सुलम है। उदाहरणार्थ सत्गुरु प्रकरण से निम्नलिखित पंक्तियाँ उद्भृत की जाती हैं। इन सब में स्त्गुरु को शब्द-बाण का संहारक कहा गया है परन्तु प्रत्येक बार एक अभिनव शैली में:—

में भिरगा गुरु पारधी, शब्द लगायी बाण ! चरणदास घायल गिरे, तम मन बींचे प्राण ॥ शब्द बाण मोहि मारियो, लगी कलेंजे माँहि । मार हॅंसे शुकदेव जी, बाकी छोड़ी नाँहि ॥ सतगुर शब्दी तेग है, लागत दो कर देहि। पीठि फेरि कायर भजे, शूरा सनमुख लेहि॥ सतगुरु शब्दी सेल है, सहै धमों का साध। कायर ऊपर जो चले, तौ जावै बरबाट॥ सतगुरु शब्दी तीर है, तन मन कीयो छद। बेदरदी समभै नहीं, विरही पावै भेद॥

संज्ञेप में हमें इस प्रनथ में किव की काव्य-प्रतिभा के सर्वत्र दर्शन होते हैं।

# चीरहरग-लीला

उपलब्धप्रतियां--नयलिकशोर प्रेस, लखनऊ से प्रकाशित प्रति के स्रातिरिक्त 'वीरहरण-लीला' की दो हस्तिलिखित प्रतियां वर्तमान महन्त श्री गुलाब-दास तथा श्री गंशशदत्त मिश्रके संग्रह में प्राप्त हुई।

श्री मिश्रजी से प्राप्त प्रस्तुत ग्रन्थ की प्रति के प्रतिलिपिकर्ता श्री स्नजपादास जी थे जैसा कि निम्नलिखित कथन से स्पष्ट हैं :—

"इति श्री स्वामी चरनदास लिखित चीरहरण लीला सम्पूरन प्रस्तुत किया श्री चरनदास के दास रामरूप जी महराज के दास श्रजपादास जैसा देखा वैसा लिखा मम दोख न दीयते।"

ग्रन्थ के ख्रंत में इसका प्रतिलिपि काल नहीं लिखा गया। परन्तु हस्तक्षेखन ख्रोर लेखन साम्रग्री इस बात का प्रमाण है कि इसका रचना-काल वही है जो 'ब्रज चिरत', 'दान लीला,' 'मटकी लीला' ख्रादि का है। ख्रतः इस ग्रन्थ का लिपिकाल संवत् १८४२ ही निश्चित होता है।

'चीर हरण लीला' किव की समस्त रचनात्रों में सबसे ऋषिक संह्विप्त ऋथवा लघु रचना है। इसके वर्ण्य-विषय का प्रसार केवल ५ छन्दों ऋथवा दस पंक्तियों में हुऋा है। इस प्रति का ऋाकार "१० × ६" हैं ऋौर रचना देवनागरी लिपि में हुई है।

इस प्रनथ में श्रीकृष्ण द्वारा गोपियों के चीर हरण की कथा का वर्णन हुन्ना है, त्रातः प्रनथ का शीर्षक 'चीर हरण लीला' सार्थक त्रीर उपयुक्त प्रतीत होता है।

वर्ण्य-विषय--- प्रनथ का वर्णित विषय इस प्रकार हैं :--

हरण किये हुए चीर के लिए श्री गोपाल से गोपियों का निवेदन—चोरी के स्वभाव के प्रति गोपियों के व्यंग—लज्जा रक्षा करने की प्रार्थना—श्री कृष्ण द्वारा प्रेम की शिद्या श्रीर वस्त्रों का लौटा देना—कृष्ण की महत्ता श्रीर लीला प्रियता।

विषय-प्रतिपादन—'चीर हरण लीला' एक विस्तृत उपाख्यान है। इसमें कृष्ण जी के चरित्र के साथ प्रेम माधुर्य एवं कथा की रोचकता सर्वत्र उपलब्ध होती हैं; परन्तु किन ने इस तथ्य के प्रति विशेष ध्यान नहीं दिया है। चीर हरण की घटना का उसने सीधे-सादे शब्दों में वर्णन कर दिया है। वर्णित-प्रसंग में रोचकता का स्रभाव है।

रचना काल—'चीरहरण-लीला' किंव की प्रारम्भिक रचनाश्रों में से एक हैं | इसमें न तो चिन्तन की प्रोदता है न शैलीगत परिमार्जन । 'दानलीला' श्रोर 'माखनचोरी लीला' की तुलना में भी यह नितांत श्रप्रिष्कृत श्रोर श्रप्रिष्क्व रचना प्रतीत होता है । इसीलिए इस ग्रन्थ का रचना-काल सन् १७३५ (जो कि दान लीला श्रीर माखन चोरी लीला का रचना-काल है ) से पूर्व प्रतीत होता है । यदि हम इसे सन् १७३० के लगभग विराचित मान लें तो श्रसंगत न होगा ।

# मटकी-लीला

उपलब्ध प्रतियाँ—'ब्रज चरित,' 'दान लीला,' 'माखन चोरी,' 'कालीनथन लीला,' 'चीरहरण लीला' और 'कुरुचेत्र लीला' के समान इस ग्रन्थ की भी दो प्रतियाँ उपलब्ध हुई है। इन दोनों प्रतियों के स्त्र श्री महन्त गुलाबदास और श्री गर्णेश दत्त मिश्र है। लेखक की विवेचना ख्रोर ख्रध्ययन का ख्राधार है मिश्र जी के संग्रह की उपलब्ध प्रति।

'मटकी लीला' के प्रतिलिपिकर्ता श्री आजपादास जी हैं जैसा कि निम्म-लिखित उद्धरण से स्१६८ हैं:—

"इति श्री स्वामी चरनदास लिखित मटको लीला सम्पूरन प्रस्तुत किया श्री चरनदास के दास रामरूप जी महराज के दास श्रजपादास जैसा देखा वैसा लिखा मम दोख न दीयते।"

इस प्रति में प्रतिलिपि काल का उल्लेख नहीं है, पर यह प्रन्थ भी 'ब्रज चिरित', 'दान लाला,' 'माखन चोरी,' 'काली नथन' स्प्रादि के समान ही संवत् १८४२ वि० का प्रस्तुत किया हुस्रा प्रतात होता है।

प्रस्तुत प्रनथ की रचना १६ छन्दों में हुई है। इस प्रति का आकार १०" × ६" है तथा रचना देवनागरा जिपि में हुई है।

'मटका लाला' का इन दो हस्तलिखित प्रतियों के ऋतिरिक्त एक मुद्रित प्रति भी उपलब्ध है, जिसका प्रकाशन 'भक्ति सागर' शीर्षक के अन्तर्गत नवल किशोर प्रेस, लखनक से हुआ है। 'मटकी-लीला' में दिघ के आक्रांची श्रीकृष्ण जी द्वारा गोपियों की मटकी फोड़ने का बृतान्त वर्णित है । अत्रप्य वर्ण्य-विषय की दृष्टि से प्रन्थ का शीर्षक सार्थक है ।

प्रस्तुत ग्रन्थ एक ऋत्यन्त लघु रचना है जिसका समस्त प्रसार १६ छन्दों में हुआ है। ऋतएव इस विषय का प्रकरणों ऋोर ऋध्यायों में विभाजन के लिए कोई ऋषसर नहीं है।

वर्ण्य-विषय-प्रस्तुत रचना का वर्ण्य-विषय निम्नलिखित है :--

मुन्दर वस्त्रां एवं ग्रलंकारां से मुसज्जित श्रीकृष्ण के द्वारा मुरली वादन— मुरली रव के मनमोहक प्रभाव से गोपियों ग्रीर ग्वालिनों का लंकिलाज ग्रीर ग्रह त्याग कर श्रीकृष्ण के पास मुरली मुनने के हेतु पहुँच जाना—दर्शन होते ही ब्रज नारियों का वेसुध हो जाना—श्रीकृष्ण द्वारा उनका दिध हरण—दिधपान ग्रीर तद-नन्तर दिध-मटकी को विनष्ट कर डालना—माता यशोदा से गोपिकाग्रों के उला-हने ग्रीर पीड़ित किये जाने का बृतांत—माता यशोदा का ग्राश्वासन ग्रीर भविष्य में उसे रोकने का बचन देना।

विषय-प्रतिपादन—'मटकी-लीला' में विषय-प्रतिपादन की शैली अत्यन्त साधारण और कला-विहांन है। कृष्ण-साहित्य में 'मटकी लीला', 'दान लोला', 'चीर हरण लीला' आदि प्रसंग बड़े हो भाव-पूर्ण तथा सरस है, जिन पर प्रकाश डाल कर अपनी प्रतिभा के माध्यम से कोई भी किन धन्य हो सकता है। किन-हृद्य इन स्थलां और प्रसंगों में इस प्रकार रम जाता है कि भावातिरेक में अपनी लेखनी पर ही उसे अधिकार नहीं रह जाता, परन्तु यह चरनदास के इस प्रन्थ में कहीं नहीं है। विविध-प्रतिपादन की सम्यक् प्रकार से व्यक्त करने में सफलीभूत नहीं हुआ है। विषय-प्रतिपादन की दृष्टि से मूल्यांकन करने समय प्रतीत होता है कि किन ने अपनी बात को शीबातिशीब्र कह डालने के फेर में पड़ कर उसका साहि-त्यिक सींदर्ध नष्ट कर डाला है।

ग्वालिन और यशोदा के सम्भाषणों में वाक्चातुर्य का चमत्कार नहीं है और न उसमें नाटकीय-तत्व के दर्शन ही होत हैं।

रचना-काल—'मटकी लीला' के रचना-काल के सम्बन्ध में कोई अन्त-स्साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। विषय प्रतिपादन की शैलो, तथा वर्ण्य-विषयादि की दृष्टि से यह प्रन्थ 'दान लीला' और 'माखनचोरी लीला' के समकत्त्व रखा जा सकता है। इन दोनों प्रन्थों का रचना काल अनुमानतः सन् १७३५ माना गया है, अ्रतः इस प्रन्थ की रचना-तिथि सन् १७३० लगभग निश्चित होती है।

भाव-सोंदर्य-- 'मटकी लीला' भाव-सोंदर्य की श्रिभव्यंजना के लिए बहुत ही श्रिनुकूल विषय है। परन्तु कवि के काव्यजीवन के प्रारम्भिक वसंत का पुष्प होने के

कारण यह न तो ऋधिक विकसित ही है ऋोर न मुरिम संयुक्त । इसीलिए इसमें भाव-सोंदर्थ का ऋभाव है ।

# दान-लीला

उपलब्ध प्रतियाँ—'अज चरित' की माँति 'दान लीला' की भी दो प्रतियां उन्हीं दोनों सूत्रों से उपलब्ध हुई हैं। लेखक ने महन्त गुलाबदास की प्रति के केवल दर्शन किये हैं। चरनदास के साहित्य का अध्ययन करने में उसने श्री गणेशदत्त मिश्र के संग्रह में प्राप्त 'दान लीला' का उपयोग किया है। 'अज चरित' की उपलब्ध प्रतियों का विवरण देते समय कहा जा चुका है कि मिश्र जी के संग्रह में 'अज चरित,' 'दान-लीला', 'माखनचोरी लीला,' 'कालीनथन,' 'मटकी लीला,' 'चीर हरण' और 'कुरूत्तेत्र लीला' एक जिल्द में एक साथ सम्बद्ध मिले हैं। 'अज चरित' के प्रतिलिपिकर्ता श्री रामम्प जी के प्रिय शिष्य अजिपादास जी 'दान लीला' के भी प्रतिलिपिकर्ता हैं। 'दान लीला' के श्रंत में प्रतिलिपिकर्ता है कि—

"इति श्री स्वामी चरनदास लिखित दान लीलासम्पूरन प्रस्तुत किया चरन दास के दास रामरूप जी महाराज के दास अजपादास जैसा देखा वैसा लिखा मम दोख न दीयते।"

इस उद्धरण में श्रजपादास जी ने प्रतिलिपि सम्बत् का उल्लेख नहीं किया है। 'ब्रज चिरत', की प्रतिलिपि तिथि श्राषाद संवत् १८४२ है। 'ब्रज चिरत' का कागज़ तथा रोशनाई श्रोर 'दान लीला', 'माखन चोरी', 'काली नथन', 'मटकी लीला', 'चीर हरण' तथा 'कुरूचेत्र लीला' के कागज तथा रोशनाई श्रादि में कोई श्रांतर नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि श्रजपादास ने क्रमशः एक के बाद दूसरे ग्रन्थ की प्रतिलिपि पस्तुत की थी। श्रतः इसका श्रोर ब्रज—चिरत का प्रतिलिपि काल प्रायः एक ही निश्चित होता है।

'दान-लीला' किन की आरयन्त संद्विप्त एवं लघु रचनात्र्यां में से एक है। इसकी रचना ४६ छन्दों में हुई है। इसका आकार 'ब्रज-चरित' के समान ही १० '' × ६'' है और रचना-लिपि देवनागरी है।

'दान लीला' की इन दो हस्तलिखित प्रतियों के ऋतिरिक्त नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ से प्रकाशित एक मुद्रित प्रति भी उपलब्ध है जिसका संकलन 'भिक्त सागर' शीर्षक से हुआ है।

'दान-लीला' में श्रीकृष्ण तथा गोपियों के दिधदान विषयक वाद-विवाद श्रौर परम्परागत कथा का चित्रण हुस्रा है। श्रीकृष्ण की गोपियों से दिध-याचना श्रौर उनका उत्तर-प्रत्युत्तर इस ग्रंथ का विषय है। इस प्रकार वर्ण्य-विषय श्रीर प्रन्थ के शीर्षक में पूर्णतया साम्य है। वर्णित-विषय की दृष्टि से शीर्षक पूर्णतया सार्थक है।

ग्रन्थ के वर्ण्य-विषय का विभाजन प्रकरण, ऋष्याय ऋथवा शीर्षकों में नहीं हुआ है। प्रारम्भ से ऋंत तक कथा का एक ही क्रम चलता रहता है। इस ग्रन्थ की रचना श्रीकृष्ण एवं गोपियों के कथोपकथन में हुई है। कथोपकथन के द्वारा लेखक ने ग्रन्थ में नाटकीय तत्वों का समावेश करने का प्रयत्न किया है।

आधार-ग्रन्थ—'दान लीला' के वर्णन में किव ने किस ग्रन्थ को आधार बनाया है इसका कहीं उल्लेख नहीं हुआ है। किन्तु ग्रन्थ के प्रारम्भ में किब ने लिखा है कि:—

> ब्रज बनिता श्रीर श्याम की लीला कही शुकदेव। चरण्दास जाके सुने, बढ़ै भक्त को भेव।। बाल चरित गोपाल के, पढ़त हियो हुलसाय। चरण्दास कहे सन्त जन, गावो मन चितलाय।।

इस उद्धरण की प्रथम पंक्ति विशेष ध्यान देने योग्य है। ''ब्रज बनिता श्रोर श्याम की लीला कही शुकदेव'' से प्रकट है कि किव ने भागवत में वर्णित दान-लीला प्रकरण के आधार पर ही अपने इस प्रन्थ की रचना की है।

वर्ण्य-विषय-(दान-लीला' का वर्ण्य-विषय निम्नलिखित है:-

व्रज भामिनियों का दिध विक्रय के हेतु बाहर जाना—श्रिष्ट्रच्या का निलन श्रीर दिध याचना—दोनां पद्यां से अपने अपने मत के लमर्थन में तक व्यंजना—गोपिकाओं द्वारा दहा न देने का संकल्य—श्रीकृष्ण का दहा के लिए हठ आर बार बार नवीन युक्ति तथा साम-दाम भय-भेद से स्वार्थ पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहना—गोपियां द्वारा कृष्ण की लकुटी, कम्बल, वंशी और गुंजमाला की सराहना और प्रशंसा—कृष्ण के सर्वव्यापकत्व में पूर्णास्था प्रकट करना—कृष्ण द्वारा बलात दही लूट लेने की धमकी और प्रेम प्रीति की रीति का उपदेश—गोपियों की विविध प्रकार से विनय और द्वारा याचना—"काहू विधि छाड़ो हमें कर जोर करें परनाम" के उत्तर में श्रीकृष्ण का—"क्यों हूँ जान न पावहो अतो स्थानो नार" कथन—गापियां के द्वारा हास्य और मनारंजन करने का प्रयत्न—कृष्ण और उनके बाल स्खाओं के द्वारा दिध लूट लेना—बरतन भाड़े फोड़ डालना और अंत में बज नागरियों तथा कृष्ण की रास और केलि लीला—गोपियों का प्रेम मग्न होकर श्रीकृष्ण के चरणों पर गिर पड़ना और प्रशंसा तथा स्तृति करना—दान लीला का महत्व और पाठ करने की उपादेयता।

विषय-प्रतिपादन—'दान लीला' की विषय-प्रतिपादन शैली श्रास्यन्त सरल श्रीर साधारण है। उसमें न तो कहीं चमत्कार का प्रदर्शन है, न रोचकता का समावेश। विषय-प्रतिपादन में मनोवैज्ञानिकता का श्रभाव भी खटकता है। प्रस्तुत ग्रन्थ में विषय का प्रतिपादन प्रश्नोत्तर श्रथवा कथोपकथन के रूप में हुश्रा है। परन्तु इन प्रश्नोत्तर श्रथवा कथपकथनों में तर्क की दृष्टि के साथ ही वाग्वैदग्ध का भी श्रभाव है। कथोपकथन सामान्यरूपेण निर्जीव प्रतीत होते हैं। उदाहरणार्थ कतिपय पंक्तियां उद्भुत की जाती हैं:—

मांगन लागे दान जब, मोहन बाकें छैल । हंस कर बोली ग्वालिनी, तू छांड़ हमारी गैल ॥ ऋरे तू कैसा मागे दान, मोहन सांवरे । हम मांगे दिध को दान, गूजर बावरी ॥ चल्यो जारे कृष्ण मुरार, गऊ चरावरे । तुम ठाढी रहो री गंवार, याही ठांव री ॥

इन संवादों में रोचकता, नाटकीयता, वाग्वैदग्ध स्त्रौर तकों का स्त्रभाव है। इसी प्रकार प्रायः सम्पूर्ण प्रनथ में विषय का प्रतिपादन हुस्रा है।

रचना-काल—'दान लीला' का रचना-काल ब्रज्ञात है। इसके विषय में न तो कोई ब्रन्तस्साक्ष्य उपलब्ध है न विहस्साक्ष्य। इसके विषय में 'गुरुमक्त प्रकाश' में भी कोई उल्लेख नहीं मिलता है। प्रस्तुत प्रन्थ में सगुण श्रीकृष्ण की लीला का चित्रण हुन्ना है तथा इसकी रचना शैली अत्यन्त अपिरिपक्य और साधारण है। इसमें कहीं काव्य-कला या शैली-गत सींदर्य नहीं दृष्टिगत होता है। इसलिए यह किन के रचना काल की प्रारम्भिक अवस्था को कृति प्रतीत होता है। शैली ख्रीर भाषा की दृष्टि से जब इम इतको तुलना 'त्रज चित्त' प्रन्थ से करते हैं तो यह प्रमाणित हो जाता है कि इसको रचना बज चित्त से पूर्व हुई थो। अत्यत्य इसका रचना-काल 'ब्रज चित्त' के रचना-काल (सन् १७४०) से पूर्व निर्वारित होता है। संभवतः यह ग्रंथ सन् १७३५ के लगभग लिखा गया है।

भाव-सौंदर्य-भाव-सौंदर्य की दृष्टि से भी प्रस्तुत रचना अपरिपक्व है। शब्द चयन अरे भाग-सोंदर्य सावारण कोटि का है।

## माखनचोरी-लीला

उपलब्ध प्रतियाँ—किव चरनदास कृत 'माखन चोरी लीला' ग्रन्थ की दो हस्तिलिखित प्रतियाँ लेखक को उपलब्ध हुई हैं। इनमें से प्रथम चरनदासी-सम्प्रदाय के वर्तमान महन्त श्री गुलाबदास के यहाँ से श्रीर द्वितीय श्री गऐश दत्त मिश्र के संग्रह से। लेखक के ऋध्ययन का ऋाधार यही द्वितीय प्रति है। यह प्रति ''ब्रज चरित' 'दानलीला,' 'काली नथन,' 'मटकी लीला,' 'चीरहरण' तथा 'कुरुचेत्र लीला' के साथ एक ही प्रति में सम्बद्ध है।

प्रस्तुत प्रन्थ के प्रतिलिपिकतां का नाम श्री श्रजपादास था। श्रजपादास का परिचय श्रोर उनके समय का निर्धारण 'ब्रजचरित वर्णन' तथा 'दान लीला' के साथ हो चुका है। इस प्रन्थ के श्रन्त में प्रतिलिपिकर्ता श्री श्रजपादास ने लिखा है—

"इति श्री स्वामी चरनदास लिखित माखनचोरी लीला सम्पूरन प्रस्तुत किया श्री स्वामी चरनदास के दास रामरूप महराज के दास अजपादास जैसा देखा वैसा लिखा मम दांख न दीयते।"

इस उद्धरण के अन्त में प्रतिलिपिकर्ता ने अन्थ के प्रतिलिपि-काल का उल्लेख नहीं किया है। प्रस्तुत लेखन सामग्री और प्रतिलिपि इस्तलेखन से प्रकट है कि इस अन्थ का प्रतिलिपि काल वही है जो 'ब्रज चरित' अथवा 'दान लीला' का है। इस प्रकार इस अन्थ का प्रतिलिपि संवत् १८४२ विक्रमीय निश्चित होता है।

'माखनचोरी लीला' का प्रणयन २० छन्दों में हुन्ना है। इस प्रति का स्राकार १०'' × ६'' है स्रोर रचना देवनागरी लिपि में हुई है।

इन दो हस्तलिखित प्रन्थों के त्रातिरिक्त 'माखनचोरी लीला' की एक मुद्रित प्रति भी उपलब्ध होती है जिसका प्रकाशन लखन के के नवल किशोर प्रेस से 'भिक्त सागर' प्रनथ में हो चुका है।

'माखन चोरी लीला' में किव ने श्रीकृष्ण की मक्खन प्रियता, उसे प्राप्त करने की लालसा, तथा माखन प्राप्त करने की त्राकांचा में ब्रज नागरियों के घर में घुसने तथा चोरी करने का वर्णन किया है। इस प्रकार प्रन्थ के वर्णित विषय और शीर्षक से पूर्णतया साम्य एवं ऐक्य है। दूसरे शब्दों में प्रन्थ का शीर्षक सार्थक है।

ऊपर कहा जा चुका है कि प्रस्तुत प्रन्थ का प्रण्यन ४० छन्दों में सम्पन्न हुन्ना है। इन ८० पंक्तियों में लेखक ने ऋत्यन्त संद्येप में श्रीकृष्ण की माखनचारी लीला का वर्णन कर दिया है। इसमें प्रसंग दो न्नाए हैं। प्रथम प्रसंग है श्रीकृष्ण का एक गोपिका के यह में माखन चुराने के लिए प्रवेश तथा दितीय प्रसंग है श्रीकृष्ण का पकड़ा जाना ऋौर गोपिका के द्वारा श्रीकृष्ण का माता यशांदा के पास पकड़ कर ले जाया जाना। परन्तु किन ने इन दोनों प्रसंगों का विभाजन प्रकरण, प्रसंग, ऋष्याय ऋथवा ऋन्य किसी शीर्षक में नहीं किया है। कैथावर्णन का कम प्रारम्भ से ऋंत तक एक समान चलता रहता है।

बर्य-विषय-अन्य का वर्य-विषय निम्नलिखित है:-

श्रीगोपाल का मक्खन के लिए निज सखात्रों के साहचर्य में भ्रमणार्थ निकलना—कश्चित् ग्वालिन के सने घर में माखन प्राप्त करने की कामना से प्रवेश—कृष्ण द्वारा छीके पर से मक्खन उतारा जाना—ग्वालिन का ग्रह में प्रत्यागमन क्रीर चोर श्रीकृष्ण का रंगे हाथों पकड़ा जाना—ग्वालिनी का सखी सहेलियां के साथ कृष्ण को पकड़ कर माता यशोदा के पास जाना—ग्वालिनों के यशोदा के प्रति भांति-भांति के उलहने, व्यंग, शिकायत ब्रौर उत्पीड़न का उल्लेख—कृष्ण द्वारा चीरहरण, मक्खन चोरी, मठकी फोड़ने, ब्राभूषण तोड़ने, दिध दान मांगने ब्रादि का सविस्तार उलहने के रूप में वर्णन—निज प्रवल माया के माध्यम से कृष्ण का रूप परिवर्तन—ग्वालिनों का यशोदा मैथ्या के समक्ष लिजत होना—यशोदा जी का गोपियों के साथ व्यंग ब्रौर हास्य मिश्रित वार्तालाप—लिजत गोपियों का स्वग्रहार्थ प्रत्यागमन—कौतुक एवं लीला प्रिय श्रीकृष्ण का वन्दना ब्रौर स्तवन।

विषय-प्रतिपादन—प्रस्तुत रचना में किव के द्वारा विषय का प्रतिपादन अस्यन्त सरल श्रीर साधारण ढंग से हुआ है। दूसरे शब्दों में यह कथा अस्यन्त सीधे, सादे शब्दों में वर्णन मात्र है। इसमें लेखक का ध्यान प्रकृति वर्णन, वस्तु वर्णन, चरित्र-चित्रण, श्रीकृष्ण का सौंदर्य-वर्णन द्यादि विषयों पर विलकुल नहीं गया है। विषय-प्रतिपादन शैली को देख कर ज्ञात होता है कि 'माखन चोरी लीला' किव की प्रारम्भिक रचनात्रों में से एक है। इस प्रन्थ के रचनाकाल में किव की काव्य प्रतिमा अस्यन्त अपरिष्कृत और साधारण प्रतीत होती है। बीच-बीच में संमाप्रणों और वार्तालापों के द्वारा किव ने ग्रन्थ में रोचकता का समावेश करने का प्रयस्न किया है, परन्तु वह निष्कल प्रयास है। इन संभाषणों में रोचकता वाक्चा दुर्य, वाग्वैदन्ध और मनोरंजकता का सर्वथा अभाव है। उदाहरणार्थ कितपय पंक्तियां यहां उद्धत करना असंगत न होगा:—

तब हुंस यशोदा ने कह्यों कहो ग्वारिनी बात । किह कारण आई सबै है घर में कुसलात ।। जो देखें कर और कहें यह बालक काको । हम गहलाई कुंवर कान्ह भयो अचरज जाको ।। सब मिलि खिसियानी भई कहन लगी मुख मोर । ना जाने इन कहा कियो ढोटा चित के चोर ॥

इन सम्बादों में न तो नाटकीयता है न सुन्दर भाषा और न हृदय-प्राही संचय शब्द !

र्चना-काल-'माखन चोरी लीला' का रचना-काल अज्ञात है। प्रनथ में

इसके सम्बन्ध में कोई अन्तस्साक्ष्य नहीं उपलब्ध होता है। परन्तु विषय प्रतिपादन की दृष्टि से यह ग्रन्थ 'दान लीला' से पूर्व रचित प्रतीत होता है। 'दानलीला' का रचना-काल १३३५ निर्धारित हो चुका है, ग्रातः 'माखनचोरी लीला' का रचना-काल लगभग सन् १७३२ सिद्ध होता है।

भाव-सौंद्य — प्रस्तुत ग्रन्थ का भाव-सौंद्र्य साधारण कोटि का है। तथ्य तो यह है कि इसमें भावाभिव्यंजना के लिए कोई ख्रवसर ख्रीर ख्रवकाश ही नहीं है। ख्रतः भाव-सौंद्र्य की दृष्टि से यह ग्रन्थ निम्नकोटि का है।

# कुरुचेत्र-लीला

उपलब्ध प्रतियाँ—'कुरुचेत्र लीला' की तीन प्रतियाँ लखक की प्राप्त हुई हैं। इनमें से दो तो इस्तिलिखित प्रतियाँ ग्रीर एक मुद्रित प्रति है। इस्तिलिखित प्रतियों में से प्रथम तो वर्तमान महन्त श्री गुलावदास के पास उपलब्ध हुई ग्रीर द्वितीय श्री गणेश दत्त मिश्र के संग्रह से प्राप्त हुई हैं। मुद्रित प्रति का प्रकाशन लखनऊ के नवल किशोर प्रेस से 'भक्ति सागर' के ज्ञन्तर्गत हुन्ना है। 'कुरुचेत्र लीला' की विवेचना ग्रीर ग्राध्ययन श्री मिश्र जी के प्रति के ग्राधार पर हुन्ना है। नवलिकशोर प्रेस ग्रीर मिश्र जी की प्रति में वर्ण्य-विषयक कोई भेद नहीं है।

मिश्र जी के संग्रह से प्राप्त प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रतिलिपिकर्ता श्री ख्राजपादास जी वं जैसा कि निम्नलिखित उद्धरण से ज्ञात होता है :—

"इति श्री स्वामी चरनदास लिखित कुरुचेत्र लीला सम्पूरन प्रस्तुत किया श्री चरनदास के दास रामरूप जी महराज के दास अजपादास जैसा देखा वैसा लिखा मम दोख न दीयते।"

'कुरुचेत्र लीला' की प्रस्तुत प्रति 'ब्रज चरित,' 'दान लीला,' 'माखन चोरी,' 'काली नथन लीला,' 'मटकी लीला,' 'चीर हरण लीला' के साथ ही एक जिल्द में सम्बद्ध है। लेखन सामग्री रोप्तानाई, कागज, हस्त लेखन स्नादि का उपर्युक्त ग्रन्थों से पूर्णतया साम्य है। 'ब्रज चरित' के अंत में स्नजपादास जी ने उसका प्रतिलिपि काल संवत् १८४२ स्नंकित किया है। स्नादः 'कुरुचेत्र लीला' का प्रतिलिपि-काल यही निश्चित होता है।

'कुरुत्तेत्र लीला' की रचना ५३८ छन्दों में सम्पन्न हुई है। इसका आकार १०" × ६" है और इस ग्रन्थ की रचना देवनागरी लिपि में हुई है।

'कुरुचेत्र-लीला' में सगुण श्रीकृष्ण की कुरूचेत्र लीला का सविस्तार वर्णन हुआ है। इसलिए प्रनथ के वर्ण्य-निषय श्रीर शीर्षक में साम्य है। प्रनथ का 'कुरुचेत्र लीला' शीर्षक सार्थक है।

प्रस्तुत प्रनथ में श्रीकृष्ण के जीवन श्रौर चरित्र से सम्बन्धित श्रानेक कथाश्रों श्रीर उपाख्यानों का वर्णन हुन्ना है। इन प्रसंगों श्रीर कथान्नां, उपकथान्नों में निम्नलिखित विशेष रूप से उल्लेखनीय है:—

- १. सूर्य ग्रहण के ग्रवसर पर शीकृष्ण का गंगा स्नानार्थ कुरू होत्र गमन।
- २. देवकी, वसुदेव तथा अन्य बजवासियों का कृष्ण कुंवर के दर्शनार्थ आगमन।
- ३. श्रीकृष्ण के वियोग श्रोर संयोग में ब्रज के पशु श्रीर मानवसमाज की दशा का मार्मिक चित्रण, कृष्ण का सान्त्वना प्रवचन।
- ४. रास के हेत श्रीकृष्ण का शुंगार, ब्रज के दर्शकों का जमाव।
- ५. मानिनी राधा की दशा का चित्रण।
- ६. रुक्मिणी के प्रयास से मानिनी राधा ऋौर कृष्ण का मिलन।
- ७. राधा का श्रुंगार।
- कुन्ती का आगमन।
- E. द्रौपदी श्रौर रुक्मिणी का सम्वाट विवाह के विषय में।
- १०, सत्यभामा के विवाह की वार्ता।
- ११. द्रौपदी के विवाह की वार्ता।
- १२. हरिभक्तों के दर्शन की महिमा।
- श्रीकृष्ण की सर्वव्यापकता त्रौर सर्वसामर्थ ।
- १४. निष्काम-भक्ति ऋौर कर्म की महत्ता।
- १५. कर्म-योगका उपदेश।
- १६. द्वारिका गमन के लिए श्रीकृष्ण की चिन्ता। राधा का साथ जाने के लिए श्रीग्रह, राधा की विजय।

५२८ छन्दों में किव ने इन १६ प्रसंगों श्रीर कथाश्रों की श्रामिन्यक्ति की है, परन्तु अन्थ का विभाजन न श्रध्यायों में हुश्रा है श्रीर न प्रकरणों में। कथा का कम श्राद्योपांत एक समान ही चलता रहता है।

प्रनथ का श्राधार—'कुरुचेत्र लीला' का रचना ग्राधार प्रस्तुत प्रनथ के प्रारम्भ में निम्नलिखित शब्दों में ग्रांकित किया गया है:—

अपने गुरु शुकदेव कं शीश निवाय के। साधो कहूँ कथा भागीत सुनो चितलाय के।। चरणदास के इष्ट कृष्ण गोपाल है। दुख हरन सुख करन सु दीन दयाल है।। दसम स्कन्ध विषै यह कथा सब गाई है। राजा परीबित कं शुकदेव सुनाई है।। प्रस्तुत उद्धरण का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि 'कुरु जेत्र लीला' का आधार प्रन्थ भागवत है। श्री शुकदेव ने राजा परी द्वित को भागवत के दशम स्कन्ध की जिस वार्ता को सुनाया था, वही इस प्रन्थ का आधार है। अतः प्रस्तुत प्रन्थ में भागवत की परम्परागत कथा का चित्रण हुआ है।

वर्ण-विषय-- 'कुरुत्तेत्र लीला' का वर्ण्यं विषय निम्नलिखित है :--

वर्ग्य-विषय का स्राधार प्रन्थ श्रीमद्भागवत—सूर्व प्रह्ण स्नानार्थ श्रीकृष्ण जी का साज़ सामान तथा वैभव के साथ गंगा स्नान के लिए कुरुचेत्र के लिए प्रस्थान-स्नान के स्रनन्तर यदुनाथ से ब्रज के वासियों के विषय में वार्तालाप--कृष्ण का स्राग-मन सुनकर देवकी, वसुदेव तथा ब्रज के ब्रान्य निवासियों का स्वकार्य विसार कर दर्शन-नार्थ दौड़ स्त्राना-दर्शनार्थ नागरिकों का संकल्प विकल्प-निष्प्रभ कांति हीन पशुस्रों का दर्शनार्थ दौड़ पड़ना--- त्रज की जनता का श्रीकृष्ण से मिलन--- सब का स्रानन्द विभोर हो जाना-मातृ-मिलन पर कृष्ण का स्रानन्दातिरेक हो जाना स्रौर स्रश्रुप्रवाह-रास के हेतु श्रीकृष्ण का दिब्य शृंगार—रास स्थल पर श्रीकृष्ण का यथायोग्य सबसे मिलना—दर्शकों की मुद्रास्त्रों का चित्रण—चन्द्रावली राधा तथा स्त्रन्य सिलयों का दर्शन के लिए आगमन--राधा के हृदय में प्रेम पारावार की उत्तंग तरंगे और अश्रपवाह-लज्जा से आरक्त मुख और सौंदर्य का वर्णन-बज की गायां की दशा का चित्रग्-पशु जगत् का हर्षातिरेक से किलोल करना--- व्रज की जनता की अपार भीड़-रुक्मिणी के प्रयास से श्रीकृष्ण स्त्रीर मानिनी राधा का मिलन-सतभामा की सहायता से राधा के दर्शन-संकोच शीला, लज्जाल राधा के सौंदर्य का चित्रण -राधा को रुक्मिणी के द्वारा आर्भूषण पहनाया जाना-राधा और कृष्ण के संयांग ख्रीर केलि का वर्णन-कुन्ती ख्रीर कृष्ण का संवाद-द्रीपदी ख्रीर रुक्मिणी का संवाद-किनमणो के विवाह स्त्रीर शिशुपाल के विच्छेद की चर्चा-सतभामा के विवाह को कथा-विन्दा, सोता, भद्रा, लछमना, राजकुमारी, स्त्रादि के विवाह श्रीर विच्छेद की चर्चा-हिन्मणी से सतभामा के द्वारा द्रौपदी के विवाह के विषय में पृंछताछ-इौपर्दा द्वारा स्वविवाह स्त्रीर श्रीकृष्ण के प्रति स्रानुराग का वर्णन-हरि-र्द्र्शन के लिए नारद, वेदव्यास, विश्वामित्र, पुलस्त, गौतम, परशुराम, ऋत्रि, श्रंगिरा, दत्तात्रेय, मारकंडे, सतानन्द, भारद्वाज, गर्ग श्रादि का श्रागमन-श्री हरि के दर्शन श्रौर स्तुतियां—हिर भक्तां के दर्शन की महिमा—ब्रह्म की सर्वब्यापकता— मानव की काया-ब्रह्म की सर्व सामर्थ्यता, उसकी माया और महत्ता का वर्णन-निष्काम भक्ति स्त्रीर कर्म की महत्ता-कर्मयोग का उपदेश-समस्त साधना को कृष्णार्पण कर देने का उपदेश—यह के हेतु श्रीवसुदेव को शिज्ञा—वसुदेव जी द्वारा श्रपार सम्पत्ति का दान दिया जाना-यदुराज का द्वारिका गमन के लिए संकल्प, वजवासियों में व्याकुलता का प्रसार—ब्रजवासियों का श्रीकृष्ण को रोकने का आग्रह तथा श्रीकृष्ण के साथ द्वारिका गमन का आग्रह—यशोदा जी एवं नन्दराय का श्री देवकी श्रीम् वसुदेव जी से मार्मिक निवेदन—आखिल ब्रह्मांड में श्रीकृष्ण की माया का विस्तार—राधा का श्रीकृष्ण के साथ चलने का आग्रह—सतमामा का उपदेश—प्रेम की महत्ता का बखान—राधा के आग्रह की विजय—'कुरुचेत्र लीला' ग्रन्थ के पाठ की महत्ता और विशेषता।

विषय-प्रतिपादन—'कुरुचेत्र लीला' के विषय-प्रतिपादन में कवि सफल हुआ है। वर्णित विषय में कमबद्धता और शृं खला उपलब्ध होती है। एक विषय के प्रकरण के समाप्त होते ही कवि ने कुशलतापूर्वक उससे सम्बन्धित अन्य प्रसंगं को प्रारम्भ कर दिया है। कवि इम अन्य में मार्मिक स्थलों की आभिव्यंजना में सफलीभूत हुआ है। भाषा और शैलो यद्यपि बहुत उत्कृष्ट कोटि की नहीं है फिर मी अन्य के विषयानुकुल है। उसमें प्रवाह और शब्दों का चयन सुन्दर है।

वियत-प्रतिपादन का मूल्यांकन करते समय हमारा ध्यान ग्रन्थ में मनोवैज्ञा-निक चित्रण के प्रति आकर्षित हो जाता है। श्रीहरि के आगमन का समाचार सुनकर मानव समाज के हर्ष की सोमा तो नहीं ही रही परन्तु पशुजगत् का हृदय भी आनन्दातिरेक से नृत्य कर उठा। इस भाव से सम्बन्धित कवि का एक शब्द-चित्र देखिए:—

रोल बोल सुन गाय चिकत सी हो रही। श्रवन देके वैन थिकत सब हो गई। हिए बिन जोवे धन भई दुख पायसी। दूध हीन तन छीन रही सुरस्ताय सी।। कूदत फांदत चौकी सुन यह बात ही। मन श्रानन्द बढ़ाय फूली न समात ही। स्रव भान बछरन कूं लाते मार ही। मुख थन निहं दे है जु िसमक बिड़ा रही।। बछरा कहें कहा भयो इन गाइयाँ। सूखे राभंत फिरै श्रीर डकराइयां।। धौरी धूमर साँवर श्रीर उजागरी। कजरौटी श्रीर पीरी सबते श्रागरी॥

मानव जगत् के संकल्प-विकल्प, कृष्ण के मनोभावों तथा राधा के मान के सुन्दर चित्र इस प्रन्थ में कवि ने व्यक्त किये हैं। ये चित्र मनोवैज्ञानिकता के आधार पर श्रांकित हुए हैं।

कृष्ण का श्री देवकी ख्रोर वमुदेव जी के साथ द्वारिका लौट जाने का निश्चय सुन कर नन्द ख्रौर यशोदा की मार्मिक विनय कवि के निम्नलिखित शब्दों में प्रस्फुटित हुई है। ये पंक्तियाँ मनोंवैज्ञानिकता की हृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं:—

> नन्द कहें घनश्याम हमें संग लेहु जू। जसुमत को यह काज जान किन देहु जू॥ जसुमत कहै नन्दराय सौ तुम यह को चलो। साजो घर ऋौर बार करो कारज भलो॥ लोक बंध की लाज सभी तज डार हूँ। निशि दिन या ब्रज राज को नैन निहारहूँ॥ दूर करो मत मोहिं देवकी माइ जू। हों तुम्हरे ब्रज राज कुंवर की धाई जू॥

उद्धरण की स्रांतिम पंक्ति में वदना, विनय स्रोर विवशता का सुन्दर चित्रण हुआ है।

रचनाकाल--'क्रस्तेत्र लीला' का रचना-काल ऋजात है। इसके समबन्ध में न तो हमें कोई अन्तरसाक्ष्य उपलब्ध होता है स्रीर न बहिस्साक्ष्य । किंव-दिन्तयाँ भी इसमें हमारी कोई सहायता नहीं करतो हैं। इन सभी साधनों के स्रभाव में हमें अनुमान का आश्रय प्रहण करना पड़ता है। 'कुरुच्चेत्र लीला' में गुण्धारी श्रीकृष्ण के चरित्र का वर्णन हुन्ना है। साथ ही राधा तथा वज के न्नन्य नर-नारियों का भी स्थान-स्थान पर उल्लेख स्राया है। इससे स्पष्ट है कि इस प्रन्थ की रचना श्री-कृष्ण चरित्र से सम्बन्धित ऋन्य यन्थां 'बज चरित,' 'दान लीला,' 'मटकी लीला,' 'चीर हरण लीला,' 'माखन चोरी लीला,' तथा 'काली नथन लीला' के साथ ही हुई है। परन्तु विषय-प्रतिपादन, भाषा, शैली आदि पर ध्यान देने से ज्ञात होता है कि कवि कृत कृष्ण चरित्र सम्बन्धित समस्त प्रन्थां से यह रचना श्रेष्ठ त्र्योर प्रौढ़ है। केवल भाषा का हो लंकर जब हम इसकी तुलना किव लिखित अपन्य कृष्ण चरित काव्यां से करते हैं ता स्पष्ट हो जाता है कि यह एक प्रौढ़ रचना है। किव ने कोशल के साथ विषय का प्रतिपादन किया है स्त्रोर वर्ण्य-विषय की सलफतापूर्वक ग्रामिन्यंजना की है। यह प्रनथ 'ब्रजचिरत्' के श्रानन्तर लिखा हुन्या प्रतीत होता है। 'ब्रज: चरित' का रचना काल सन् १७४० निश्चित किया गया है, अर्तः इस ग्रन्थ की रचना तिथि सन् १७४२ के लगभग है।

भाव-सौंदर्य-अन्थ में किन ने श्रानेक भाव पूर्ण-स्थलों की श्रामिन्यंजना की है। इन भाव-पूर्ण स्थलों में निम्नलिखित विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं:— १. श्री कृष्ण का श्रागमन सुनकर बज के नर-नारियों का दर्शनार्थ श्रागमन।

- २. श्रीकृष्ण के दर्शनार्थ बज के नागरिकों के मन में संकल्प-विकल्य।
- ३. श्रीकृष्ण के वियोग में पशुत्रों की दुर्दशा।
- ४. विरहिणी राधा की मार्मिक दशा।
- प. देवकी जी से यशोदा जी का मार्मिक निवेदन।

इन विषयों को लेकर किन माव-पूर्ण स्थलों की रचना की है। इन स्थलों में किन की काव्य-प्रतिभा का अञ्छा प्रस्फुटन हुआ है। किन इन मार्मिक चटनाओं को पहचानने में सफल हुआ है।

## कालीनथन-लीला

उपलब्ध प्रतियाँ—'कालीनथन लीला' की दो प्रांतयाँ लेखक को उपलब्ध हुई हैं । जिनमें से प्रथम महन्त गुलाबदास के यहाँ प्राप्त हुई है और द्वितीय श्री गंग्शदत्त मिश्र के यहाँ । लेखक के अध्ययन का आधार श्री गंग्श दत्त मिश्र के यहाँ से प्राप्त 'कालोनथन लीला' की द्वितीय प्रति है । 'बज चरित,' 'दान लीला,' 'माखन चोरी लीला,' 'मटकी लीला,' 'चीर हरण लीला' और 'कुक्त्रेत्र लीला' के साथ यह प्रति भी एक ही जिल्द में सम्बद्ध है ।

'कालीनथन लीला' के प्रतिलिपिकर्ता श्री य्रजपादास थे। य्रजपादास जी का परिचय 'ब्रज चरित' की विवेचना के साथ दिया जा चुका है। प्रस्तुत ग्रन्थ के अन्त में किव ने लिखा है:—

"इति श्री स्वामी चरनदास लिखित कालीनथन लीला सम्पूरन प्रस्तुत किया श्री स्वामी चरनदास के दास रामरूप महराज के दास अजपादास जैसा देखा वैसा लिखा मम दोख नींहरदीयते।"

प्रस्तुत उद्धरण के अन्त में प्रतिलिपि काल नहीं दिया गया है। परन्तु लेखन सामग्री और प्रतिलिपि हस्तलेखन यह सिद्ध करता है कि इस ग्रन्थ का प्रतिलिपि काल वहीं हे जा 'ब्रज चारत,' 'दान लीला' और 'माखन चोरी लीला' का है। इस प्रकार इस ग्रन्थ का प्रतिलिपि संवत् भी संवत् १८४२ विक्रमीय सिद्ध होता है।

'काल।नथन लीला' को रचना ४४ छन्दों में हुई है। इस प्रति का आकार १०'' 🗙 ६ हैं' आरे रचना देवनागरी लिपि में हुई है।

'कालीनथन लीला' की इन दो हस्तलिखित प्रतियों के श्रांतिरिक्त एक सुद्रित प्रति भी उपलब्ध होती है जिसका प्रकाशन लखनऊ के नवल किशोर प्रेस से भिक्ति-सागर' ग्रन्थ में हो चुका है।

'कालीनथन लीला' में श्रीकृष्ण द्वारा विपधर सर्प कालिया के नथन का वर्णन दुआ है। श्रीकृष्ण की सर्वसामध्य स्त्रोर शक्ति सम्पन्नता का वर्णन स्रोर कालिया सर्प के दमन का उल्लेख यन्थ में सिवस्तार हुन्ना है। वर्ग्य-विषय के दृष्टि-कोगा से यन्थ के शीर्षक का पूर्ण साम्य है।

'काली नथन लीला' की रचना ४४ छन्दों में हुई है। इन छन्दों में किन ने केवल एक ही कथा का स्त्राद्योपांत धाराप्रवाह चित्रण किया है। कथा का विभा-जन विषय, प्रकरण तथा ऋष्याय स्त्राद में नहीं किया गया है।

वर्ष्य-विषय—'कालीनथन लीला' का वर्ण्य-विषय निम्नलिखित है :—
सत्गुरु वन्दना—प्रन्थ के वर्ण्य-विषय का ग्राधार—विषधर के उत्पीड़न से
त्रस्त जनता के दुःख से कातर श्रीकृष्ण का दृद्ध संकल्प-काली सर्प के गर्व दमन का
निश्चय—श्रीकृष्ण का गायों के साथ यमुना की ग्रोर प्रस्थान—सुष्त काली को छेड़
कर कृष्ण द्वारा जाग्रत किया जाना—काली का प्रकांप ग्रीर इस ग्रसाधारण साहस
पर ग्राश्चर्य—गोपाल का जलधारा में फांद पड़ना—काली का कृष्ण के शरीरमें
लिपट जाना—नन्द यशोदा ग्रीर ब्रज नर-नारियों की चिन्ता में विकास—ब्रज के
निवासियों की दुःखावस्था—यशोदा का जल में कूदने का प्रयत्न—कृष्ण के द्वारा
रोका जाना ग्रीर ग्रपनी शक्ति का परिचय देना—कालीनाग के फन पर त्रिभगी मुद्रा
में श्रीकृष्ण का मुरली-वादन ग्रीर गृत्यविलास—काली नाग की व्यथा ग्रीर पीड़ित
ग्रयस्था—उसका गर्व ग्रीर ग्रिमिमन दमन, नाग की पत्नी नागिन का सुता सहित
ग्रागमन ग्रीर श्रीकृष्ण के प्रति विनय निवेदन ग्रीर स्वपति निन्दा—श्रीकृष्ण से दुःखमोचन के लिए निवेदन युक्त ग्राग्रह—श्रीकृष्ण के ग्राश्वासन ग्रीर ग्राशीर्वचन।

श्राधार प्रनथ--- 'कालीनथन लीला' के वर्ण्य-विषय का श्राधार कवि के शब्दों में निम्नलिखित है:--

प्रेम कथा की बात ऋगांखी सुनो सन्त चितलाई । श्री शुकदेव कहें राजा सो ऋद्भुत चरित बनाई ॥ मनमोहन प्यारे की बतियां चरणदास मनभाई । काली नथन श्याम जुकीनो ताकी मांक बनाई ॥

इस उद्धरेश से स्पष्ट है कि राजा परीचित को शुकदेव जी ने काली-नथन की जो वार्ता सुनाई थी, वही गाथा इस रचना का आधार है।

विषय-प्रतिपादन—'कालीनथन लीला' में विषय-प्रतिपादन बड़े सरल श्रीर सुगम ढंग से हुश्रा है। लेखक ने वर्णनात्मक शैली के माध्यम से प्रनथ की रचना की है। किव का ध्यान जितना कथा के वर्णन में रहा है, उतना कला-पद्म में नहीं श्रीर इसीलिए नागिन द्वारा पति दुर्दशा पर खेद, व्याकुलता, संकट-मोचन के लिए वन्दना, माता यशोदा की मयविह्वलता श्रादि भाव-पूर्ण स्थलों को पहचानने श्रीर उनका उचित मूल्यांकन करने में किव को लेशमात्र सफलता नहीं प्राप्त हुई है। इस प्रसंग में यह उल्लेख कर देना भी ऋावश्यक है कि कालीनथन प्रक्रिया जैसे महत्वपूर्ण स्थल का वर्णन किव ने केवल दो-चार पंक्तियों में करके विषय को चलता कर दिया है। श्रीकृष्ण के शरीर पर काली के लिपट जाने पर ब्रज के नर नारियों ऋौर माता यशोदा तथा पिता नन्द की व्ययता केवल रस्म ऋदायगी सी जान पड़ती है। वर्ण्य-विषय के प्रतिपादन में मनोवैज्ञानिक तत्वों के समावेश का ध्यान नहीं रखा गया। नागिन ऋौर श्रीकृष्ण तथा यशोदा ऋौर श्रीकृष्ण के संभाषण ऋषिकांश निर्जीव तथा तर्क रहित हैं।

रचनाकाल—'कालीनथन लीला' किव की पूर्व ऋालोचित 'दान लीला' श्रीर 'माखनचोरी लीला' की तुलना में कुछ ऋधिक प्रौढ़ रचना है। कला की प्रौढ़ता के दृष्टिकोख से यह 'ब्रज चरित' के समकत्त्र रचना है। 'ब्रज चरित' का प्रामाखिक रचना काल सन् १७४० वि० है ऋतः 'कालीनथन लीला' का रचना काल भी इस समय के लगभग प्रतीत होता है। 'कालीनथन लीला' श्रोर 'ब्रज चरित' किव की भावना ऋंगे के एक ही प्रवेग में रचित अन्थ हैं।

भाव-सौंदर्य-विषय प्रतिपादन के साथ कहा जा चुका है कि कि माव-पूर्ण स्थल और मार्मिक घटनाओं तथा चिरत्रों को पहचानने में सफलीमूत नहीं हुआ है। इस प्रन्थ का अध्ययन करने पर प्रतीत होता है कि किव का ध्यान केवल अपनी बात करने में संलग्न रहा है। अपन्य बातों की ओर से वह प्रायः विमुख ही रहा है। अपतः भाव-सौंदर्य के उदाहरणों का प्रस्तुत प्रन्थ में सर्वथा अपना है।

प्रनथ का माहात्म्य--प्रनथ का माहात्म्य कवि के शब्दों में निम्नलिखित हैं:-

यह हरि कथा यथामित गाई जो सुन के मन लावे। विषधर को भय नाहीं ज्यापै ऋंत परमपद पावे।।

## नासकेत-लीला

उपलब्ध प्रतियाँ—'नासकेत लीला' की दो हस्तलिखित प्रतियां श्रौर एक मुद्रित प्रति उपलब्ध हुई है। हस्तलिखित प्रतियां में सर्वप्रथम श्री गणेशदत्त मिश्र के संग्रह से श्रौर द्वितीय उन्नाव जिला के निवासी श्री भगवान दास के यहाँ से उपलब्ध हुई है। मुद्रित प्रति का प्रकाशन नवल किशोर प्रेस, लखनऊ से 'भिक्त सागर' के श्रम्तर्गत हुई है। श्री भगवानदास की प्रस्तुत प्रति खंडित है। इसके प्रथम के दो पृष्ठ श्रौर मध्य "चन्द्रावती विवाहों नामचतुर्थों ध्याय" के चार पृष्ठ खोये हुए हैं, श्रत-एव 'नासकेत लीला' के श्रध्ययन का श्राधार श्री गणेशदत्त मिश्र से प्राप्त प्रति है।

मिश्र जी की इस 'नासकेत लीला' की प्रति का प्रतिलिपिकर्ता कीन और प्रति-लिपि-काल क्या था, यह कहना कठिन है। कारण कि इसके ख्रादि, ख्रंत ख्रीर मध्य में इस विषय का कोई उल्लेख नहीं है। इन साक्यों के ख्रभाव में हमें प्रतिलिपि-काल ग्रन्थ का ऋाकार १०" × ६ है" है। इस कथा का प्रसार १०० पृष्ठों में प्रा इक्षा है। रचना-लिपि देवनागरी है।

प्रस्तृत रचना में नासकेत के चरित्र ऋोर लीला का वर्णन हुझा है। श्रातएव पर्ण्य-विषय को दृष्टि से इस प्रन्थ का शीर्षक पूर्णतया नार्थक है।

वर्ण्य-विषय-अन्थ का वर्ण्य-विषय निम्नलिखित है:-

श्री व्यास पुत्र श्री शुकदेव की वन्दना ऋौर स्तवन-वैशम्पायन का गंगा जी के निकट साधनार्थ वैठना—राजा जन्मेजय का वहाँ पर स्नानार्थ स्नाना—राजा जन्मेजय द्वारा सविनय जिज्ञाम भाव से नामकेत चरित्र के विषय में परन पूछना— वैशम्पायन द्वारा कथा का वर्णन-उदालक नामक एक इन्द्रियजित, तपस्वी योगी था-वह ब्रह्मा का पुत्र था-उदालक के तपोभिम का मनोरम वर्णन-उदालक की उग्र तपस्या से इन्द्र का विचलित होना-इन्द्र का ब्रह्मा के पास चितित होकर जाना-ब्रह्मा का ऋाश्वासन-ब्रह्मा द्वारा पिप्पलादि का उद्दालक के पास भेजा जाना-उद्दा-लक के पास पिप्पलादि का गमन और पुत्र प्राप्ति की महत्ता का वर्ग्यन-उदालक की तपस्या में बाबा-पुत्र प्रति की चिन्ता से व्यथा-उदालक का ब्रह्मा के पास गमन-ब्रह्मा द्वारा त्राश्वासन-पत्र ग्रोर तदनन्तर नारी प्राप्त-उद्दालक की नारी चिन्ता में व्याक्तता-कामाधिक्य से वीर्य स्वलित हो जाना-कमल के पत्ते में वीर्य को कुशों से आच्छादित करके प्रवाहित करना-उसी समय रघुवंशी चन्द्रावती का सिखयों सहित गंगा स्नानार्थ गमन-चन्द्रावती का उत्सुकता वश कमल को देखना श्रौर संबना-चन्द्रावती का गर्भ धारण करना-राजा एवं रानी को इस बात की सूचना-चन्द्रावती का गृह निष्कासन एवं वनवास-जंगल में याज्ञवलक्य से भेंट-याज्ञवलक्य से परिचय श्रीर उनके तपोभूमि में गमन-प्रसूत समय निकट श्राने पर चन्द्रावती का रुदन स्त्रीर विधाता से भाँति-भाँति के निवेदन-छींक के साथ बालक का जन्म--उसका नासकेत नामकरणा होना-शालक की तेजस्विता-एक वर्ष का होने पर क्रोधवश बालक को गंगा में प्रवाहित कर देना-उद्दालक ऋषि द्वारा बालक को निकालना, पालन-पोषण्—कालान्तर में माता के हृदय में प्रेम जायत होना—पुत्र की खोज में गंगा के किनारे किनारे चलना-मार्ग में उदालक के प्रयत्न से रघुवंशी राजा के द्वारा चन्द्रावती का कन्यादान—दोनों का सुख-पूर्वक साथ-साथ रहना— एक दिन क्रोधवश नासकेत को उद्दालक का नरक भोग का श्राप-नासकेत का स्वर्ग, नरक स्त्रादि का भ्रमण स्त्रीर सभी प्रकार के दृश्य-दर्शन---नरक से लौटने पर सविस्तार वर्णन ।

विषय-प्रतिपादन—'नासकेत लीला' के वर्ण्य-विषय का उल्लेख ऊपर ग्रत्यन्त संत्रेप में किया जा चुका है। इस प्रतिपाद्य विषय का विभाजन किन ने ग्राष्ट्रादश ग्राध्यायों में निम्निलिखित प्रकार से किया है:—

- १. उदालक चिन्तावर्णन नाम प्रथमोध्यायः ।
- २. चन्द्रावती कन्यात्यागो नाम द्वितीयोध्यायः।
- ३. पितापुत्र संयोगोनाम तृतीयोध्यायः।
- ४. चन्द्रावतीविवाहो नाम चत्र्थीध्यायः।
- ५. यमदर्शनो नाम पंचमोध्यायः।
- ६. पितापुत्र संवादो नाम पष्ठोध्यायः।
- ७. महामार्गस्थानंनाम सप्तमोध्यायः।
- नरकवर्णनोनाम ऋष्टमोध्यायः ।
- ह. नरकवर्णनोनाम नवमोध्यायः।
- १०. नरकवर्णनोनाम दशमोध्यायः।
- ११. यमशासनो नाम एकादशोध्यायः।
- १२. स्वर्गमार्गवर्णना नाम द्वादशोध्यायः।
- १३. स्वर्गवर्णनी नाम त्रयोदशोध्यायः।
- १४. स्वर्गवर्णनोनाम चतुर्दशोध्यायः ।
- १५. विष्णु-भक्तिप्रभाव वर्णनोनाम पंचदशोध्यायः।
- १६. यमनारदसंवाद नाम पोडघोध्यायः।
- १७. कर्मानुसार योनिप्रन्तिवर्णन नाम सन्तदशोध्यायः।
- १८ श्रमाश्रमनिर्णय वर्णन नामाष्टादशाध्यायः ।

इन अठारह अध्यायों में किन ने बड़ी सुन्दरता के साथ कथा का विभाजन किया है। किन ने इन कथाओं को अनेक काव्य कोशल से, रोचक रूप प्रदान किया है, अरेर साथ ही मनोवैज्ञानिक तत्वों की अभिव्यंजना से कथा में प्राण प्रतिष्ठा कर दी है।

किव ने उद्दालक, चन्द्रावती के माता पिता, रानी एवं राजा इन्द्र, पिप्प-लादि ऋषि, तथा नासकेत के चरित्र का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। इनके वर्णन में चरित्र के उतार चढ़ाव की साध्य रेखायें दृष्टिगत होती है। इन ऋषियों स्रोर इन्द्रादि देवतास्रों के चरित्र भी मानव-चरित्र के सदश दुर्बलतास्रों स्रोर स्रभावों से प्रस्त हैं। लेखक को इन चरित्रों के चित्रण में अच्छी सफलता मिली है। प्रस्तुत रचना में कहानी की रोचकता स्रोर चमत्कार सर्वत्र विद्यमान है। इस प्रन्थ के रचना काल तक किव को वर्णन शक्ति पर्याप्त विकसित हो गई है। तपोवनों, स्वर्ग,

नरकादि का कवि ने बड़ा सूक्ष्म और विस्तृत वर्गान किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि कि कि वर्गानों को व्यक्त करने में न अधाता है और न थकता है।

रचना-काल—'नासकेत लीला' का रचना-काल श्रज्ञात है। परन्तु वर्णित विषय की दृष्टि से यह सबसे श्रिषक परिपक्व रचना है। इस प्रन्थ में ब्रह्मादिक कुछ मगुण देवताश्रों का वर्णन हुश्रा है। इस तथ्य से प्रकट होता है कि यह 'भिक्ति-मागर' की समकज्ञ रचना है। 'भिक्ति-सागर' का श्रन्तस्साक्ष्य के श्रिनुसार रचना-काल संवत् १७८१ है, श्रतएव इस प्रन्थ का रचना-काल भी संवत् १७८३ के लगभग निश्चित होता है।

भाव-सौंद्र्य--भाव-सौंद्र्य की दृष्टि से प्रस्तुत रचना बड़ी महत्त्वपूर्ण है। चद्रावती परित्याग, चन्द्रावती गंगा-स्नान स्रादि प्रसंगों में भाव सौंदर्य से युक्त स्रनेक स्थल उपलब्ध होते हैं।

## ब्रह्मज्ञान-सागर

उपलब्ध-प्रतियाँ—प्रस्तुत प्रन्थ की तीन इस्त लिखित प्रतियां लेखक को प्राप्त हुई है। प्रथम प्रति महन्त गुलाबदास के पास, द्वितीय श्री गणेश दत्त के संग्रह में श्लीर तृतीय भगवान दास के यहां उपलब्ध हुई। श्री भगवान दास की प्रति 'श्लब्धांग योग', 'पंचार्पानषद् सार', 'ब्रह्मज्ञान सागर' एवं 'मिक्त सागर' के साथ एक ही जिल्द में सम्बद्ध है। इस प्रति का सविस्तार परिचय 'श्लब्धांग योग' प्रन्थ के साथ दिया जा चुका है। श्लतएव जो परिचयात्मक विवरण 'श्लब्धांग योग' का है प्रायः वही 'ब्रह्मज्ञान सागर' का है।

एक ही जिल्द में सम्बद्ध इन चारों पुस्तकों के प्रतिलिपि-कर्ता स्वामी महेशा-नन्द जी थे जिनका विस्तृत परिचय'ऋष्टांग योग' में दिया जा चुका है। इस प्रति का प्रतिलिपि काल चरनदास के स्वर्गवास के दस वर्ष ऋनन्तर संवत् १८४६ विक्रमी है।

इस प्रन्थ का त्र्याकार "१० x ६" है। किव ने 'ब्रह्मश्चान सागर' का प्रसार २५२ छन्दों में में किया गया है। प्रन्थ की रचना का माध्यम देवनागरी लिपि है।

"ब्रह्मज्ञान सागर" की एक मुद्रित प्रति भी देखने में स्वाई है। जिसका प्रकाशन नवल किशोर प्रेस, लखनऊ से 'भक्ति सागर' के स्वन्तर्गत हो चुका है।

प्रस्तुत प्रनथ में लेखक ने बहा और मानव शरीर, बहा और संसार, ब्रह्म और आतमा, ब्रह्म और मानव की इंद्रिया, ब्रह्म और माया, ब्रह्म का रूप-स्वरूप, ब्रह्म की सर्वव्यापकता, ब्रह्म का देश, संसार की विनाशशीलता, ब्रह्म की अद्भैतसत्ता, ब्रह्म की ब्रह्मतस्त्रा, ब्रह्म की ब्रह्मतस्त्रा विषयों पर प्रकाश डाला है। ये सभी विषय ब्रह्म की अर्खंड

१४२ ]

सत्ता ऋौर स्रनादि रूप के द्योतक हैं। इनकी विवेचना इस प्रन्थ में स्राद्योपांत हुई है। स्रतएव ग्रन्थ का नाम 'ब्रह्मज्ञान-सागर' उचित ऋौर सार्थंक प्रतीत होता है।

ग्रन्थ का वर्ग्य-विषय परिच्छेदों श्रथवा श्रध्यायों में न विभक्त होकर एक समान श्राद्योपांत चलता रहता है।

वर्ण्य-विषय-प्रन्थ का वर्ण्य-विषय निम्नलिखित है:-

व्यास पत्र श्री शुकदेव जी की वन्दना-मन की वासना विनष्ट करके निरंजन का ध्यान करने का उपदेश-इन्द्रिय निग्रह ऋौर स्वादु लोल्पता निग्रह-शरीर विनाशो है ग्रोर ग्रविनाशो मनुष्य हो ब्रह्म का रूप है-जाति, वर्ण, कुल देह के साथ ब्रय शील—पंचतत्वों से विनिर्मित शरीर की विनाशशीलता—त्रिगुणात्मक सत्ता की विवेचना-डिंभ, कपट, छल, निन्दा ऋादि तामसिक गुणों के प्रसाद हैं-मान, बड़ाई, नाम आदि राजस गुण के फलस्वरूप जन्मते हैं—दया, ज्ञमा, अधीनता, शीतल इदय स्त्रीर सत्य स्त्रादि धारण करना सात्विक गुणों के फलस्वरूप होता है-राजस में तामस की बृद्धि होती है-तामस से बुद्धि का विनाश होता है, अतएव इनका विसर्जन करके संतोग्रण को धारण करना हो कल्याण है-"सतग्रण में मन थिरकरो. करि स्नातम सो नेह, स्नातम निर्मुण जानिये, गुण इन्द्रो मंग देह—"संसार की सत्ता त्रिगुणात्मक है-ग्रहं तत्व से ॐ का विकाम-ॐ से तीन देवतात्रां की उत्पत्ति-"निराकार ऋहै ऋचल निर्वासी तू जीव, निरालम्य निर्वेर सी ऋज ऋविनाशी सीव" इन्द्रियों—इडा, पिंगला, सूष्भणा की विवेचना—प्राणायाम ग्रादि योग युक्तियों से ब्रह्मोपासना—''काया माया जानिये जीव ब्रह्म है मित्त, काया छुटि सूरति भिटै, तू परमातम मित्त''-- पाप, पुण्य, स्त्राशा का परित्याग करना चाहिए-- कच्छप के समान समस्त चेतना को अन्तर्मानी करके श्वास साधना-संसार निःसार और असत्य है-द्वेत भावना असत्य है-ब्रह्म की सर्वव्यापकता तिल में तेल और द्ध में घी के समान —उसकी व्यापकता सर्वत है—"निर्विकार तौ ब्रह्म है ख्रद्धै ख्रचल ख्रपार"—माया न्नौर त्रहा-माया चिंग्क न्नौर मंठी है-त्रहा सत्य है-त्रहा निराकार है-वह म्रावतार विहीन है-अवतार स्वप्न श्रीर श्रीले के समान चाणिक है-वह न हह है न बेहह-ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या-संसार स्वप्न है-''जगत ब्रह्म में यो दीपै ज्यो धरती पर रेख. रेख मिटै धरती रहे ऐसे हो जग देख"-"अर्वै अचल अखंड है अगम अपार अधाह, नहीं दूर नहि निकट है सतगुर दियो बताय"-"भूल हुती जब दो हुते अब नहि एक न दोय'-- त्रह्मज्ञान के विना द्वेत भावना नहीं मिटती-- त्रह्मज्ञानो ब्रह्मानन्द शकदेव जी की वन्दना।

विषय-प्रतिपादन—'ब्रह्मज्ञान सागर' में कवि ने विषय का प्रतिपादन श्रीर दार्शिक सिद्धांतों का समन्वय गम्भीरता-पूर्वक किया है। संसार में त्रिगुसात्मक सता,

इन्द्रियों द्वारा साधना में विद्यालादन, ब्रह्म की सर्वव्यापकता, शरीर की स्वयशीलता, माया ख्रौर ब्रह्म, अवतारवाद की निःसारता आदि विषयों की विवेचना और प्रति-पादन गम्भीरता के साथ हुआ है। ब्रह्म की सर्वव्यापकता को सुगम और हृदयमाही बनाने के लिए देखिये कवि ने किस सुवोध-शैली को ब्रह्म किया है:—

एकै सबतन रिम रह्यों, चेतन जड़ के मांहि।
माया दर्शत है सभी, ब्रह्म लखत है नाहि॥
जैसे तिल में तेल है, फूल मध्य ज्यो बास।
दूध मध्य ज्यो घीव है, लकड़ी मध्य हुलास॥
थावर जंगम चर अचर, सब में एकै होय।
ज्यो मन को में डारि है, बाहर नाहीं कोय।

इसी प्रकार ब्रह्म ऋौर माया का भेद तथा ब्रह्म की व्यापकसत्ता की ऋभि-व्यंजना निम्नलिखित पंक्तियों में किंव ने की है:—

सूठी माया सो कहै, ज्ञानी पंडित लाय।
मर्म मूल सांची लगै, समसै सांच न होय॥
सोने को गहनो गहै, कहन सुनन को दोय।
गहना ना सोनो सबै, नेक जुदो निहं होय॥
सूठ सांच दो नाव है, सूठ मिटै इक सांच।
नाम मिटै सूरत मिटै, भूषण को लग आंच॥

इस उद्धरण से किव के विषय-प्रतिपादन के सम्बन्ध में यह स्पष्ट हो जाता है कि लेखक ने गम्भीर, दुल्ह और नीरस विषयों के प्रतिपादन हेतु मनोवैज्ञानिकता का आश्रय ग्रहण किया है। मनोवैज्ञानिक शैली के कारण विषय में सर्वत्र रोचकता आ गई है, साथ ही उसमें सुगमता का समावेश भी हो गया है। इस प्रकार किव को अपेन्तित विषय के प्रतिपादन और अपनो बात को कहने में पूर्णत्या सफलता मिली है। किव के सोचने और बात कहने की शैलो प्रभावशाली है।

'ब्रह्मज्ञान सागर' में अवतारवाद, माया श्रीर द्वेतउपासना की निन्दा की गई है। कवि ने इन विषयों की कटु श्रालोचना करने में कोई प्रयत्न शेष नहीं रखा है। प्रत्थ की निर्गुण श्रोर सगुण सत्ता से परे ब्रह्म की कल्पना किन ने कबीर के "निर्गुण सरगुण ते परो तहाँ हमारो राम" के श्राधार पर की है । ये सब बातें इसकी समर्थक हैं कि रचना लेखक ने सांसारिक-जीवन श्रोर श्राध्यात्मिक-चेत्र में प्रौढ़ता प्राप्त कर लने के श्रानंतर की थी। पर 'श्रुष्टांग योग,' 'पंचोपनिषद सार,' 'योग सन्देह सागर', तथा 'स्वरोदय' की तुलना में यह प्रन्थ शैली श्रादि की दृष्टि से उतना परिपक्व नहीं प्रतीत होता है। इन सभी प्रन्थों में प्रस्तुत रचना 'सन्देह सागर' से पूर्व-रचित प्रन्थ प्रतीत होता है। परन्तु निश्चय ही यह किन के श्रान्य सभी प्रन्थों के बाद की रचना है। यह 'भक्ति सागर,' 'भिक्ति पदार्थ' श्रोर 'धर्म जहाज' के श्रानन्तर लिखित रचना है। 'धर्म जहाज' का रचना काल हमारो दृष्टि से सन् १७५७ है, श्रातएव 'ब्रह्मज्ञान-सागर' की रचना तिथि सन् १७५६ होना सम्भावित है।

भाव-सौंदर्य ख्रीर काव्य-सौन्दर्य—भावसींदर्य श्रीर काव्यसींदर्य की हिट से ग्रन्थ में ख्रनेक प्रसंग उल्लेखनीय हैं। उदाहरणार्थ माया ख्रीर ब्रह्म प्रकरण इस हिट से पठनीय होगा। देखिए निम्नलिखित पंक्तियों में माया का तत्वविवेचन कि कितनी सुन्दरता-पूर्वक व्यक्त किया है:—

जल समान तो ब्रह्म है, माया लहर समान।
लहर सबै वह नीर है, लहर कहै अज्ञान।।
खेल खिलौना खांड के, कीज लाख पचास।
सकल खिलौना खांड है, ऐसे गिंह विश्वास।।
चरणदास खिलौना खांड के, भाजन राखे खांड।
बिन बिनशे भी खांड, विनशि जाय तौ खांड।।
माटी के भांडे भवै, स्रति अर बहु नाम।
विगसि पूटि माटी भई, बासन कहु केहि टाम।।
ऐसे ही माया नहीं, समिक देखु मन माहि।
जो दीखे सो ब्रह्म है, रंचक माया नाहि।।
इच्छा मेटें दुइ तजे, एके मन विश्राम।
बह्म जान विज्ञान है, समक परमपद धाम।।

## जागरण-माहात्म्य

उपलब्ध प्रतियाँ—'जागरण माहातम्य' की केवल दो प्रतियाँ उपलब्ध है। एक हस्तलिखित प्रति श्रोर द्वितीय मुद्रित । हस्तलिखित प्रति श्री गणेश दत्त मिश्र के संग्रह में उपलब्ध हुई है श्रोर मुद्रित प्रति का प्रकाशन नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ से हुश्रा है। मिश्र जी की प्रति में प्रतिलिपिकाल ऋौर प्रतिलिपिकर्ता के उल्लेख का स्रभाव है। इस प्रन्थ के स्रंत में प्रतिलिपिकर्ता ने केवल इतना लिख दिया है:—

"इति श्री स्वामी चरणदास जी महराज कृत जागरण माहात्म्यं सम्पूर्णम् लिख्यते जैसा देखा। जै श्री चरणदास जी महराज।"

इस उद्धरण से ज्ञात होता है कि अन्थ का अतिलिपिकर्ता चरणदासी-सम्भ-दाय का कोई श्रदालु शिष्य था, जिसने स्वपाटार्थ अन्य को अस्तुत किया।

प्रनथ का आकार ६'' x y'' है और इसकी रचना १०४ छन्दों में पूर्ण हुई हैं। प्रनथ के रचना का आधार देवनागरी लिपि है।

ग्रन्थ का विषय एकादशी-वत और जागरण-माहात्म्य है। इन्ही विषयों के स्राथार पर प्रन्थ की रचना हुई है। स्रतएव ग्रन्थ के विषय का शीर्षक से साम्य है।

प्रनथ की रचना श्री युधिष्ठिर श्रीर श्रीकृष्ण के संवाद में हुई है। श्रातएव वर्ष्य-विषय का प्रकरणों में विभाजन के लिए यहाँ कोई श्रावसर नहीं है।

वर्ण-विषय का आधार—ग्रन्थ के वर्ण्य-विषय का आधार है 'भागवत' जैसा कि कि के निम्नलिखित दो कथनों से स्पष्ट होता है :—

मुनो शिष्य अब कहत हूं, अद्भुत कथा पुनीत। निहचे ताके मुने त, बढ़े भांक्त और प्रीति॥ रास समय श्रीकृष्ण सो, कहत युधिष्ठिर राव। हो हरि अपनी कृपा सो, कछ इक कथा मुनाव॥ राजासों श्रीकृष्ण ने, जो कुछ कह्यो बनाय। सो अब तो सूं कहत है, सुनो शिष्य चितलाय॥

श्री भागौत की कथा कूं, जो मन सूं सुन लेह। कोटि जनम के पाप सब, हिस्ही निस्सन्देह।।

वर्ण्य-विषय---प्रनथ का वर्ण्य-विषय निम्नलिखित है:--

सत्गृह वन्दना—एकादशी और जागरण का माहात्म्य—भक्ति के प्रसारक श्री गुरुदेव द्वारा श्रीकृष्ण के वचनां और कथा का सारांश सुनाया जाना—एका-दशी का माहात्म्य—जागरण की विशेषता—जागरण और व्रत स्थावागमन के दुःख के निवारक—इससे मन एवं तन की शुद्धि—जागरण के उपाय और विधि—श्रीकृष्ण द्वारा एकादशी व्रत रखने वाले भक्त की कथा का वर्णन—एकादशी व्रतरखने वाले का जागरण के हेतु दूसरे स्थान पर गमन—मार्ग में राज्ञ्चस से मेंट—भक्त को खाने का प्रयत्न—भक्त द्वारा कीर्तन के लिए जाने की स्थाज्ञा—लीटकर स्थान की प्रतिज्ञा—

राज्ञस द्वारा एक दिनकी ज्ञमा याचना—भक्त का लौटकर आता—राज्ञस के सद्-बुद्धि का जायत होना—चुधार्त ब्राह्मण से ज्ञमा याचना आरे भक्तियाचना—भक्त का अपनी पुरुष का, राज्ञस के लिए दान—ब्रत की महिमा और उपयोगिता।

विषय-प्रतिपादन — प्रन्थ में विषय का प्रतिपादन सरल और साधारण ढंग से हुआ है। कथा का वर्णन भी सरल शैली में हुआ है। ग्रन्थ में वर्णित कथा अत्यन्त संद्यित और नीरस सी प्रतीत होती है। संवाद नीरस, निर्जीव और वाग्वैद-ग्धविहीन प्रतीत होते हैं। विषय-प्रतिपादन से स्पष्ट है कि खेखक की शैली में न तो परिमार्जन है, न भाषा में प्रौद्धता।

रचनाकाल—यह प्रन्थ किन प्रारम्भिक रचना है। इसे हम रचनाकाल श्रीर कला की दृष्टि से 'दानलीला' श्रथवा 'माखन चोरी लीला' के समकत्त्र रख सकते हैं। 'दानलीला' का समय सन् १७३५ माना गया है श्रत: इसका समय भी लगभग सन् १७३३ .. लगभग है।

## मनविकृतकरणसार

उपलब्ध प्रतियाँ—प्रस्तुत ग्रन्थ की चार प्रतियाँ उपलब्ध हुई है। इन चार प्रतियों में से तीन हस्तिलिखत प्रतियाँ हैं श्रीर एक मुद्रित। हस्तिलिखत प्रतियों में से प्रथम प्रांत महन्त गुलाबदास के यहाँ प्राप्त हुई है। द्वितीय प्रति श्री गऐशदत्त मिश्र के यहाँ से श्रीर तृतीय श्री भगवान दास के संग्रह से प्राप्त हुई है। इन प्रतियों में से लेखक के देखने में श्रीतिम दा प्रतियाँ श्राई हैं। श्री भगवान दास की प्रति एक खंडित प्रति है। मुद्रित प्रति का प्रकाशन नवल किशोर प्रेस से चरनदास जी के 'भिक्त सागर' ग्रन्थ में हुआ है। इन समस्त प्रतियों में से श्री गखेशदत्त मिश्र की प्रति लेखक के श्रध्ययन का श्राधार हैं।

इस प्रति के प्रतिलिपिकर्ता श्रोर प्रतिलिपिकाल का ज्ञान नहीं है। प्रति में इसके विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। परन्तु प्रतिलिपि सामग्री श्रादि के देखने से ज्ञात होता है कि पुस्तक की प्रतिलिपि प्रायः सौ वर्ष पूर्व हुई थी।

इस ग्रन्थ का स्नाकार १०" × ६ है" है। विषय का प्रतिपादन ४५४ छन्दों में हुस्रा है। ग्रन्थ की रचना देवनागरी लिपि में हुई है।

प्रस्तुत प्रनथ में 'श्रीमद्भागवत' के ११ वें स्कन्ध के आधार पर दत्तात्रेय की वैराग्य-परक कथा दो गई है। इस प्रनथ में जिस वर्णय—विषय का प्रतिपादन हुआ है वह मन को सांसारिक मायामोहादि के भिलमिले आवरण से दूर रखने तथा भौति-कता से अलग हटाने में सर्वथा समर्थ होता है। हमारा मन चरनदास की विचार धारा के साथ स्वतः वह चलता है और हम माया तथा वैभव परित्याग के साथ वह चलते हैं। इसलए प्रनथ का शीर्षक सार्थक और उपयुक्त प्रतीत होता है।

यन्थ का आधार—प्रस्तुत रचना का मूल स्त्रोत है 'भागवत' का एकादश स्कन्ध। प्रन्थ के पारम्भ और अंत में इस स्रोत की ख्रोर लेखक ने इंगित किया है :—

- १. एकादश भागवत में, जाकी यह मित जान । दत्तात्रेयी ने कह्यो, राजा यदु सों ज्ञान ॥ ग्राव में भाषा कहत हों, तुमहीं करी सहाय । ज्यों की त्यों मुख से निकसि, पूरी ही हैं जाय ॥ सुनिये ज्ञानी संतजन, रहन गहन की चाल । जो कोइ लें हिरदय थरें, होवें तुरत निहाल ॥ चरण्दास ही कहत हों, परभारथ के काज । जो ग्रांग श्रीभागवत में, साधु होन के साज ॥ गुरु शुकदेव प्रताप सो, कहूँ विचार विवेक । दत्तात्रेयी ने किये, चौबीसों गुरु देख ॥
- २. गुरु के चरणन में धरो, चित बुद्धि मन श्रहंकार। जब कछु श्रापा ना रहे, उतरे सबही भार॥ मन विरक्त के करन को, कीन्हो गुटका सार। पढ़े सुनै चित में धरे, भवसागर हो पार॥

इन उद्धरणों से प्रन्थ का आधार जात हो जाता है।

प्रनथ का विभाजन परिच्छेदो अथवा अध्यायों में नहीं हुआ है। सम्पूर्ण प्रनथ में निम्नलिखित चौबीस विषयों पर लेखक ने अपने मत का प्रकाशन किया है। परन्तु प्रनथ का विषय आद्योगांत एक ही प्रवाह में चलता रहता है। कहीं कोई विराम था विश्राम नहीं है:—

१. पृथ्वी २. पवन ३. त्राकाश ४. नीर ५. त्राग्न ६. चन्द्र ७. सूर्य ८. कपोत ६. त्राजगर १०. सिन्धु ११. पतंग १२. मंबरा १३. मिस्तिका १४. हाथी १५ मृग १६. मीन १७. पिंगला १८. चील्ह १६. बालक २०. कन्या २१. तीरगर २२. सर्प २३. मकड़ी २४. मृंगी।

वर्ण्य-विषय--'मनविरक्तकरण गुटका सार' का वर्ण्य-विषय निम्नलिखित है:--

श्री व्यासपुत्र श्री शुकदेव की वन्दना—सत्गुर स्तवन—प्रत्य का स्राधार— भूप का मृगयार्थ वन प्रस्थान—स्रवधृत दर्शन—दत्तात्रेय का २४ गुरु करना स्रोर उस प्रसंग का वर्णन—इन २४ गुरुस्रों से दत्तात्रेय का विभिन्न प्रकार से शिक्षा प्रह्ण करना—सर्वप्रथम पृथ्वी को गुरु बनाना स्रोर उससे शिक्षा प्रहण करना—पृथ्वी से सहिष्णुता, निश्चलता, स्थिरता, समहिष्ट स्रोर परोपकार की भावना का उपदेश प्रहण करना—पवन को गुरु बनाना—पवन से जग को सुखी सुगधित करना एवं परोपकार, सन्तोष, विनम्रता स्नादि का उपदेश प्रहण करना-तीसरा गुरु स्नाकाश को बनाना. जिससे विशाल इदयता, समन्यवदार, स्थिरता, निर्लिसता का उपदेश ग्रहण करना - चतुर्थ नीर की गरु बनाना-नीर से निर्मलता, परमुख कातरता, निःसंगता-श्रातमोसर्ग की भावना हृदयंगम करना—पंचम गुरु श्रानि—श्रानि से सर्वदोष दहन करने की प्रवृति, सब को पवित्र करने की भावना, सब पापों को विनष्ट करने की ज्ञमता, समद्देश की भावना ग्रह्ण करना-पष्टगुरु चन्द्र-चन्द्र की ज्ञय ग्रीर विड में तटस्थता, मर्वभूतों को स्नानंदित करने की भावना प्रहण करना—सप्तम गुरु सूर्य— सर्व की सर्वशाहिता, निर्लोभता, मोह विहीनता को हृदयंगम करना-श्रष्टम् गुरु कपोन से निर्मोहिता, वैराग्य का भाव प्राप्त करना-नवम गुरु अजगर से निर्द्धन्द्रता. निश्चितता और ब्रह्म के प्रति पर्ण ब्रात्मसमर्पण धारण करना-दशम गुरु सिन्धु से एक रमता और गर्म्भारता-एकादश गुरु पतंग से प्रेम तथा लगन की भावना प्रह्रण करना —द्वादश गुरु भ्रमर से सर्वप्राहित और मध्करी वृत्ति सीखना-त्रयोदश गुरु मधुमन्तिका से सारग्राहिता, संग्रहपवृत्ति प्राप्त करना—चतुर्दश गुरु हाथी से कामवृत्ति परि-त्याग-पंचदश गुरु मृग से इन्द्रिय लालुपता, स्थिरता ख्रौर माया विसर्जन का पाठ प्रहरण करना—सीलहवें गुरु मीन से जिह्ना स्वाद परित्याग का उपदेश प्रहरण करना --सत्रहवें गुरु पिंगला से निर्भरता, पर-स्राशा-परित्याग, सन्तोष श्रीर धैर्य का भाव प्रहरण करना-- अठाहरवें गुरु चील्ह से संयम और लोलपता परित्याग-- उन्नीसवें गुरु वालक से मानापमानहीनता, सरलता, तटस्थता-वीसर्वे गुरु कन्या से पुरुषपवित्रता श्रीर मुन्तुलन-इक्कीसवें गुरु तीरगर से एकाग्रता-बाइसवें गुरु सांप से निलों-भता. निर्मोहिता-तेईसर्वे गुरु मकड़ी से जग-जंजाल से उन्मुक्ति तथा चौबीसर्वे गुर भंगी से एकामता और ध्यानस्थता का उपदेश महगा करना—गाल्यावस्था तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था सभी स्रवस्थास्रों में शरीर की परवशता—गुरु के समान भंसार में कोई महान नहीं है-गुरु के प्रसाद से भवबाधा का विनाश।

विषय-प्रतिपादन — प्रस्तुत ग्रन्थ में किव ने कथात्मक शैली में विषय का प्रतिपादन किया है। दार्शनिक तत्वों की ऋमिव्यंजना इतनी सुबोध और रोचक शैली में की गई है कि प्रत्येक व्यक्ति विषय को सरलता के साथ हृद्यंगम कर सकता है। दत्तात्रेय के इन २४ गुरुश्रों से प्रत्येक मानव अपने जीवन को व्यवस्थित और संयम्परिल बना सकता है। जीवन की सार्थकता जीवन की गित नियंत्रित और संयमित करने में है। उसको निरुद्देश्य, निर्वोध बहने देने में ज्ञय और विनाश का चक्र तीव्रतम गित से हमारे शिर पर गितमान् हो जाता है। इसी संयमशील और मर्यादित जीवन के लिये दत्तात्रेय ने जिन जन्तु औं को गुरु बनाया है, वे किसी भी व्यक्ति के लिए पय-प्रदर्शक वन सकते हैं। इस ग्रंथ के विषय-प्रतिपादन से स्पष्ट है कि संसार की प्रत्येक वस्तु प्रकृति के समस्त तत्वगुणों से युक्त है और मानव समाज को उन्नत

बनाने में सहायक बन सकते हैं। उनके लिए बस एक बात की ऋावश्यता है श्लीर बह है उनको पहचानने की शांकि। यह शांकि हम सब में विद्यमान है। बस, उसे जायत करने की ऋावश्यकता है।

विषय का प्रतिपादन प्रन्थ में रोचक ढंग से सम्पादित हुआ है। इन चौबीसों गुस्त्रों का उल्लेख लघुकथान्त्रों के रूप में हुआ है। ये कथायें मनोवैज्ञानिक तत्वों को लेकर आगे बढ़ती हैं, इसीलिये इनमें प्रभावित करने की शक्ति आयोपांत है।

विषय-प्रतिपादन से लेखक की चिन्तन और अध्ययन की गम्भीरता का सम्यक् ज्ञान होता है। भाषा में प्रवाह और प्रौढ़ता है।

रचना-काल—अन्थ का रचना-काल ज्ञात नहीं है। विषय प्रतिपादन, माषा, शैली, मनोवैज्ञानिक चित्रण और काव्य-कला की सुष्ठुता को देखकर हम इसे किव की प्रौढ़ रचना मानते हैं। कला की दृष्टि से यह अन्ध 'त्रज चिरत,' 'दान लीला,' 'माग्वनचोरी लीला,' 'कालीनथन लीला,' 'मटकी लीला,' 'चीरहरण लीला,' 'कुक्चेत्र लीला,' 'जागरण माहात्म्य' और 'अमर लोक' अन्थों के बाद की रचना प्रतीत होती है। कला की दृष्टि से यह 'त्रझज्ञान सागर' की समकज्ञ रचना है। 'ब्रह्मज्ञान सागर' का रचना काल सन् १७५६ माना गया है, अतः इसकी रचना तिथि भी सन् १७६० के लगभग निश्चित होती है।

भाव-सौंदर्य—दत्तात्रेय के २४ गुरुत्रां के स्वभाव और प्रकृति के चित्रण में हमें सुन्दर भाव-सौंदर्य और काव्य-सौंदर्य के उदाहरण उपलब्ध होत हैं।

# चतुर्थ श्रध्याय चरनदास की साधना

## योग

योग, हिन्द-दर्शन श्रीर धर्म का गौरवपूर्ण श्रंग तथा हिन्द्-जाति की सर्वा-धिक प्राचीन एवं समीचीन ख्रीर साथ ही द्यति प्रसिद्ध थाती है। साधना का यही एक अंग है जिसकी साधना-शैली और लक्ष्य के विषय में कोई मत-मतान्तर नहीं है। इसके ऋाधारभूत सिद्धांतों में वाद-विवाद के हेतु कोई स्थान भी नहीं है। योग, मोद्ध शांति का ऋदितीय साधन है, इस पर भी कोई दो मन नहीं है। मव-तायों से संतप्त साधक के सर्वसन्तापहारी परब्रह्म की दिंग्य ज्योति के दर्शन प्राप्त कर, स्त्रानन्दां-मियों में अवगाहन करने के हेत जिन तीन सावनाओं (योग, मक्ति एवं ज्ञान) का उल्लेख होता है, उनमें योग सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक सफल साधन माना गया है। धर्म के प्रचारकों, दार्शनिकों, प्राचीन ऋषियों ने तथा तत्व-ज्ञानियों ने योग की उपयोगिता एक स्वर से मानी है। प्रत्येक धर्म की साधना में योग की क्रियाएँ प्रत्यज्ञ स्रथवा स्रप्रत्यज्ञरूपेण वर्तमान है। योग भारतवर्ष का सबसे प्राचीन एवं महत्वपूर्ण आध्यात्मिक साधन है। शुक्क यजुर्वेद के ४० वें अध्याय में 'तस्य को मोहः वः शोक एकत्वमनुपश्यतः 'कथन इस बात का द्योतक है कि वेदों में भी योग विषयक ग्रावश्यक विषयों एवं तत्वों का उल्लेख हुन्ना है। शुक्क यजुर्वेद के ३३ वें एवं ४० वें ऋष्यायों में भी योग सम्बन्धी विशिष्ट विषयों का समावेश किया गया है। वेदों के त्रतिरिक्त उपनिषद् , श्रीमद्भागवत , श्रीमद्भगवद्गीता , योगवासिष्ठ , तथा तंत्र-प्रत्यों श्रादि में भी योग का स्पष्ट उल्लेख एवं साधना के विषय में विचार प्रकट किये गए हैं। भारतवर्ष के सभी प्राचीन धर्म-बौद्ध, जैन स्रादि योग की महत्ता के समर्थंक हैं। बौद्धधर्म के पाली त्रिपिटकों में योग की प्रक्रिया का सुन्दर उल्लेख मिलता है। महावीर एवं जैन धर्म के अन्य साधकों ने योगाम्यास किया और उस पर अपने विवेचनात्मक मत प्रकट किये हैं। उमास्वामी तथा हेमचन्द्र ने क्रमशः 'तत्वार्थं सुत्र' तथा 'योगशास्त्र' ग्रन्थों में स्वानुभूतियों का चित्रण किया है। तांत्रिकों ने तो अपनी साथना के हेतु योग को ही आधार बनाया। नाथ-सम्प्रदाय की साधना

<sup>्</sup>र कल्याण योगांक, पृष्ठ ६२ २. कल्याण योगांक, पृष्ठ १०६ 3. कल्याण योगांक, पृष्ठ १२२ ४. कल्याण योगांक, पृष्ठ ११७ ८. कल्याण योगांक. पृष्ठ १०५

में भी योग की प्रक्रियाओं का विशिष्ट स्थान रहा है श्रीर श्रन्ततोगत्वा वह 'योगी सम्प्रदाय' के नाम से ही प्रख्यात हुआ। गारखनाथ एवं श्रन्यान्य सिद्धों के प्रन्थों में श्रमृतनाद, श्रमृतविन्दु, तजोबिन्दु, नादबिन्दु, चुरिका, हंसकुंडलिनी श्रादि का विस्तृत वर्णन उपलब्ध होता है। नाथ-पंथियों के पश्चात् हिन्दी के निर्गुण-वादी कवियों में भो योग का वर्णन उपलब्ध होता है। दैनिक जीवन में भी, प्राचान भारत के नागरिक यम-नियमादिक का पालन करके किसो न किसी रूप में योग की साधना में रत थे।

महिष पतंजाले यागसूत्रों के सर्वप्रथम रचायता है। 'याश्वलक्य स्मृति' के "हिरएयगर्मा योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः" के अनुसार हिरएयगर्म ही योग के आदि वक्ता थे। प्रस्तुत अन्य क अनुसार पतंजाल ने ता "शिष्टस्य शासनमनुशासन" (त० व० १११) केवल अनुशासन वा प्रतिपादित का उपदेश मात्र किया है। श्री बलदेव उपाध्याय के मतानुसार "योग-सूत्र" की रचना विक्रम से पूर्व दिताय शतक में हुई। चतुर्थ पाद में विश्वानवाद का खंडन सूत्रों (१११४, १५) में मिलने पर भी इस सिद्धांत की धक्का नहीं लगता, क्योंकि विश्वानवाद मैत्रेय आर असंग से कहीं अधिक प्राचीन है" (भारताय दशन, पृष्ठ ३४६)। 'पातजल याग दर्शन' पर व्यासमाध्य सबसे प्रामाष्यक रचना ह। पर ये व्यास कीन थे, इस निष्कर्ष पर आभी तक कोई निश्चय पूर्वक नहीं पहुंच सका ह। क्यासमाध्य की गृद्धायता को सरल करने के लिए वाचस्पति मिश्र ने 'तत्ववैशारदी' की टीका 'पातंजल-रहस्य' नाम से की। योगसूत्रों की अनेक टाकाये हुई जिनमें भोज कृत 'राजमातीड,' 'भाव गणश की वृत्ति' रामानन्द यित की 'मिण्यभा' अनन्त पंडित की 'योग चिद्रका' तथा सदाशिवेन्द्र सरस्वती की 'योग सुधाकर' उल्लेखनाय है।

'योग' शब्द 'युज्' धातु के पश्चात् करण एवं माववाच्य में ध्रम् प्रत्यय लगाने से बनता है। 'युज्' धातु का ऋर्ष 'समाधि' है। ऋतः योग शब्द को हृदयंग म् करने के लिए 'समाधि' शब्द का समस्तना ऋपेचित है। 'समाधि' का ऋर्ष पूर्ण रूपेण परब्रह्म के साथ युक्त हो जाना है। समस्त वासनाऋों एवं कामनाऋों को परित्याग करके स्वरूप में मिल जाना। परब्रह्म से युक्त होने के सहज स्वामाविक उपाय को भी 'समाधि' की संशा दी जाती है। 'योग' शब्द के ऋन्तर्गत यही दोनों तत्व निहित हैं। जिस ऋवस्था में परब्रह्म की सत्ता, चैतन्य ऋौर ऋगन्द ऋपने ऋाप ही हमारी वाणी, भाव और कार्य के द्वारा पूर्ण रूप से प्रस्कृदित होकर प्रकट हो जाय, उसी का नाम 'योग' है। इसी ऋवस्था को लक्ष्य करके मनुष्य को भगवान का ऋवतार कहा जाता है। ऋतः योग शब्द का प्रधान ऋर्य है ''भाव वाच्य में साधित भगवत् मिलन

एवं गौरा ऋर्थ है करण वाच्य साधित ब्रह्म के साथ एकात्मकता स्थापित करने के लिए ख्रावश्यक समस्त साधन प्रणालो।" किसी भी काम की सुन्दर, सहज एवं स्वाभाविक साधना प्रणाला को 'योग' कहा जा सकता है। कहा भी गया है कि 'योगः कर्मस कोशलम्'। 'योग' शब्द का प्रयोग विभिन्न ऋथों में होता है। ऋात्मा श्रोर ब्रह्म की एकात्मकता 'योग' है। देहात्मबुद्धि त्याग कर श्रात्ममावापन होना भी 'याग' है, चित्तवृत्ति का निरोध भी 'योग' है । सुख, दुःख स्त्रादि पर विजय प्राप्त करना भां 'याग' हो कहा जाता है। गीता के अनुसार 'समत्वयोग उच्यते', आराधना के लिए भो योग का प्रयाग होता है, कर्म-बन्धन से उदासीन रहना भी योग है. मली पकार कृत कर्म भो याग हा है ( योगः कर्मसु कौशलम्-गीता )। दो विमिन्न पदार्थी का निज स्वरूपों को खाकर एक ही रूप में परिखत हो जाना भी 'योग' है। योग फल. जाड़ भा 'याग' हा कहा जाता है। वैद्यक के नुसखे का भी 'योग' कहा जाता है। मारण. मोहन तथ उच्चाटन स्त्रादि को 'योग' की संज्ञा दो जाती है। पुराण काल में युद्ध क लिए सैनिकों को सन्नद्ध हा जाने क लिए 'योगो योगः' शब्दों में स्त्राज्ञा दी जाती थी। किसी विशिष्ट उपाय को भी 'यांग' कहा जाता है। इस प्रकार काषकारों ने योंग शब्द के तान चार दर्जन ऋर्थ दिये हैं। पर जब हम 'योग' शब्द का प्रयोग दर्शन शास्त्र में करते हैं ता उसका अभियाय होता है-वह विशिष्ट प्रणाली जिसके द्वारा श्चात्मा एवं परब्रह्म में एकात्मकता स्थापित की जा सक । इस द्वाध्ट स महर्षि पातंजलि के योग-सूत्रों का द्वितीय सूत्र विशेष रूप से विचारणीय एवं पटनीय है:-'योगरिचत्त वृत्तिनिराधः अर्थात् चित्त की वृत्तियों का निरोध सर्वथा स्थागत हो जाना ही याग-है। 'योग वासिष्ठ' के ऋतुसार संसार सागर से उत्तीर्ण होने की युक्ति ही योग है...... (६१।१३।३)। संजेप में वह आध्यात्मिक विद्या जो जावात्मा एवं परमात्मा में संयोग स्थापना को प्रक्रिया का निर्देश करे वही 'योग' है। 'योग' वह परमार्थ विद्या है जो सद, चित्, श्रानन्द स्वरूप के दिव्य रूप का दर्शन कराये। डा० रामकुमार वर्मा के शब्दों में 'श्रात्मा जिस शारीरिक या मानसिक साधन से परमात्मा में जुड़ जावे, वहीं योग है" (कबीर का रहस्यवाद, पृष्ठ ६८) । यौगिक-कियास्त्रों की साधना करने वाला साधक 'योगी' है। परन्तु गीता में योगी शब्द का प्रयोग भी प्रायः नौ विभिन्न अर्थी में हुआ है । गीता में ईश्वर , आत्मज्ञानी , ज्ञानीमक्त , निष्काम कर्मयोगी , सांख्य योगी", मक्त , साधक योगी , ध्यान योगी , सकाम कर्मयोग श्रुपाद का प्रयोग योगी

<sup>ू.</sup> गीता ग्रध्याय १० श्लोक १७ ू. गीता श्रध्याय ६ श्लोक ८ उ. गीता श्रध्याय १२ श्लोक १४ ४. गीता श्रध्याय ५ श्लोक १४ ५. गीता श्रध्याय ५ श्लोक १४ ७. गीता श्रध्याय ६ श्लोक ४५ ८. गीता श्रध्याय ६ श्लोक ४५ ८. गीता श्रध्याय ६ श्लोक १० ५. गीता श्रध्याय ६ श्लोक १० ५. गीता श्रध्याय ६ श्लोक १५

ंके म्रर्थ में ही हुम्रा है। इसके म्रिनिरिक्त संयमी, तत्वज्ञानी, ध्यान भारण करने वालों के लिए भी म्राज 'योगी' शब्द का प्रयोग होता है।

योग-शास्त्र में योग के तीन भेद मान्य हुए हैं :---

- १. सविकल्प योगः--यह पूर्वावस्था है । इसमें विवेक ज्ञान नहीं होता ।
  - २. निर्विकल्प यागः --इसे निर्विचार समावि भी कहते हैं।
  - ३. निर्वीजयोगः—इसमें चित्त की समस्त वृत्तियों नष्ट्हों जाती हैं । यहां योग का अपितम लक्ष्य हैं । इसी से आतमा का स्वरूप, प्रतिष्ठा और कैवल्य प्राप्ति होती हैं । इसी प्रकार योगी के चार मेंद्र कहे गये हैं :—
  - प्रथम कल्पितः—याग मार्ग मं सद्यः प्रविष्ट ।
  - २. मधुभूमिकः ग्रत्यन्त शुद्ध चित्तवाला साधक जिसे अप्सराएं प्रलाभन देकर योग अष्ट करने का प्रयत्न करती ह ।
- ३. प्रज्ञाज्योतिः-पंचभूत,पंच श्रवस्थात्रां पर श्राधकार प्राप्त भूतजया योगी ।
- ४. आतिकांत माननायः--भूतान्द्रय का आतिकमण करके आसक्ति में प्रावध सर्वेज योगी।

यांग के अनेक प्रकार हाते हैं-अमयांग, मक्तियांग, सांख्ययांग, ज्ञानयांग, कमयोग, हठयांग, राजयोग, मंत्रयाग आदि । योग के इन सभी प्रकारों में पर्याप्त भेद है। श्वास-प्रश्वास एवं शारोरिक श्रंगों पर श्रांधकार प्राप्त कर उनका उचित संचा-लन करते हुए मन की एकाम कर परब्रह्म में नियाजित करना इठयांग है, और मन को एकाम करके परब्रह्म के ब्रानन्दस्वरूप का मनन करते हुए ब्रात्म समाधिस्थ हो बह्य से मिलन राजयोग है। शारीरिक श्रंगों को संयत करना हठयोग है श्रीर हृदय को संयत करना राजयांग है। हठयांग शरार से होता है ख्रोर राजयांग सन से । हठ-यांग में साधक यम, नियम, त्रासनादिक की साधना से वायु तथा श्वासा पर ब्राधि-कार करता है आर राजयोग में साधक वेदांतवाद वा वेदांत के शुन्यवाद में अपने मन को स्थित करता है। इठयोग में श्वास से मन की नियंत्रित किया जाता है, श्रीर राजयांग में मन के नियंत्रण से श्वास नियंत्रित होती है। अतः अंगों तथा इन्द्रियो कां स्थत तथा वशीभूत करके बल्पूर्वक बहा से मिलाना ही हठवाग है। हठवांग में साधक को शारीरिक एवं मानसिक साधना एवं ऋध्यवसाय की विशेष ऋष्यकता पड़ती है। इन्डियों एवं शरीर के ख्रन्य विभिन्न तत्वों पर विजय प्राप्त करके परब्रह्म से मिलन ही हठयोग का लक्ष्य है। संसार की स्थिति एवं विनाश मन में टिका हुआ है। मनं से कृत् साधना को ही 'राजयोग' कहते हैं। हठयोग के साधक को ऋपने लक्ष्य पूर्ति के हेतु प्रागायाम, त्रासनादि का त्रम्यास करना त्रावश्यक होता है।

## अष्टांगयोग

चरनदाम ने अष्टांग यंग विषयक अपने विचारों की अभिन्यक्ति 'अष्टांगयोग वर्णन' प्रन्थ में की है। इस प्रन्थ में किव ने हठयोग का सविस्तार निरूपण किया है। किव ने हठयोग के सभी भेदों की सविस्तार विवेचना प्रस्तुत की है। उल्लेखनीय बात यह है कि प्रतिपादिन विषय हठयोग की नीरस साधना से सम्बन्ध रखता हुआ भी किव की शैली और खेखनों से निःस्तुत होकर सुगम तथा रोचक बन गया है। विषय की रोचक बनाने में किव ने उपमा, रूपक आदि अछंकारों का सहारा लिया है। हिन्दी के संत किव जनता के कलाकार थे। इन्होंने जनता के प्रबोधनार्थ हठयोग की वह दुरूह साधना, जो संस्कृत में योग प्रन्थों तक ही सीमित रह गई थी, उसे भाषा के माध्यम से जनता के लिए सुगम एवं सुलभ बनाया। चरनदास इस सामान्य तथ्य के किसी प्रकार से अपवाद नहीं थे।

'श्रष्टांगयोग वर्णन' में किन ने कहीं पर भी इस बात का उल्लेख नहीं किया कि उसके योग-दर्शन विषयक इस श्रध्ययन का श्राधार या सूत्र क्या है। इस विषय का प्रतिपदन गुरु एवं शिष्य के वार्तालाप के रूप में हुश्रा है। शिष्य जिज्ञासा से प्रेरित होकर हठयोग के विभिन्न विषयों तथा श्रंगों के विषय में प्रश्न पूछता है श्रोर गुरु उनका उत्तर देता हुश्रा शंका समाधान करता है। प्रश्नोत्तर के रूप में पूर्ण विषय का प्रतिपादन निम्नलिखित शैली में हुश्रा है:—

#### शिष्य-वचन

इक अभिलावा आरे हैं, कहिंन सकूं सकुचाय। हिंचे उठे भुख आयकरि, फिरि उलटी ही जाय॥ गुरु-वचन

सत्तगुरु से निंह सकुचिये, एहा चरणहिंदास । जो त्रामिलाया मन विषे, खोलि कहो अब तास ॥

#### शिष्य-वचन

संतगुर तुम आजा दई, कहूँ आपनी बात। योग अष्टांग बुक्ताइये, जाते हियो सिरात॥

#### गुरु-वचन

यांग श्रष्टांग बुक्ताइ है, मिन्न मिन्न सब श्रंग । पहिले संयम सीखिये, जाते होय न मंग ॥

श्रष्टांगयोग साथना श्रथना इठयोग की साधना के पूर्व साधक के लिए संयम धारण करना श्रत्यन्त श्रावश्यक है। जैसा उपर्युक्त उदरण से सफ्ट होता है कि कवि संयम को इटयोग का प्रवेश द्वार मानता है। बिना संयम धारण किये अष्टांग योग की साधना असम्भव है। किन के मतानुसार साधक को अल्पाहारी, मिताहारी, अल्पभाषी तथा एकांतवासी होना आवश्यक है। साधक को जीवन के प्रत्येक त्रेत्र में संयम धारण करना अपेबित है। निद्रा, स्वाट, इन्द्रिय, पुरुप एवं म्त्रियों के साथ व्यवहार आदि में संयम अल्यधिक आवश्यक है। माधक को अपनी समस्त वहिर्मुखी वृत्तियों को ममेटकर अन्तर्मुखी कर लोना चाहिए, यही योगसाधना का मर्थक्षेष्ठ नियग है।

रुटा रहें जगत लोगन सों। न्यारा रहें सबही भोगन सों।। सिमिटि रहे हिय माहिं समावै। ऐसे योग सबे सिधि पावै॥

'योग सूत्र' में महर्षि पतंजिल ने योग के झाठ झंगों का उल्लेख निम्नलिखित शब्दों में किया है:---

यमनियमामनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽष्टावङ्गानि । 'पातंजल योग दर्शन'—साधन पाद २, सूत्र २६

श्चर्यात् योग के त्राठ श्चंग हैं :—१. यम २. नियम ३. श्चासन ४. प्राणा-याम ५. प्रत्याहार ६. धारणा ७. ध्यान तथा ८. समाधि।

साधक को समाधि की श्रावस्था तक पहुँचने के लिए यम, नियम, श्रासन, श्रासन, श्रासायाम, श्रादि योग के समस्त श्रांगों की साधना करनी होती है। चरनदास ने

प्रथम स्ज्ञम भोजन खावै। बुधा मिटै नहि श्रालस श्रावै।। थोड़ा सा जल पीवन लीकै। युज्ञम बोले बाद न कीजै।। बहुत नींद भिर सोवै नाहीं। दृजा पुरुष न राखे पाहीं।। खट्टा चरपरा खार न खावै। बीरज ज्ञीण होन नहि पावै।। करे न काहू वैरी भीता। जगत वस्तु की रखे न चीता।। निश्चल है मन को टहरावै। इन्द्रिन के रस सब विसरावै।। तिरिया तेल नहि देह छवावै। श्राष्ट सगन्ध गंध नहि लावै।।

काम क्रोध मद लोभ ग्रारु, राखे ना ग्राभिमान !
रहे दीनताई लिये, लगे न माया बान !!
छल नहि करे न छल में श्राये । दम्भ क्रूठ के निकट न श्राये !!
टोना यंत्र भृत नहि ध्याये । क्रूठ जान के सब विमराये !!
धातु रसायनि मन नहि लीजे । क्रूठ जानि याहू तजि दीजे !!
गहि सन्तोष द्यमा हिय धारे । संयम करि करि रोग निवारे !!
श्रहंकार को छोटा करिये । कुटिल मनोरय मन नहि धरिये !!

जिस अष्टांगयोग का वर्णन अपने अन्थ में किया है उसका 'पातंजल योग दर्शन' में वर्णित अष्टांगयोग से पूर्ण साम्य है। किव के अतुसार योग के आठ अंग निम्न लिखित हैं:—

यम के ग्रंग प्रथम सुनि लोजे। दूजे नियम कहूँ चित दीजे ॥ तीने ग्रासन हित करि साधी। प्रास्तायाम चौथे ग्राराधो ॥ श्रत्याहार पांचवां जानी। छठे धारसा को पहिचानी॥ सतवें ध्यान मिटै सब बाधा। कहूँ श्राठवां श्रिंग समाधा॥

हटयोग में सर्वप्रथम यम की साधना होती है। यम की लाधना से विसुख तथा अन्य अंगों की साधना में रत साधक कभी भी सफलीभूत नहीं हो सकता है। अष्टांग-योग साधना में साधक कमशाः अप्रसर होता है। यमिनयमादि हढ़ नींव पर ही तपे साधन का सुहढ़ प्रासाद निर्मित हो सकेगा। 'पातंजल योग-दर्शन' में यम के निम्नां-कित पांच भेदों का उल्लेख मिलता है:—

१. ग्राहिंसा २. सत्य ३. ग्रास्तेय ४. ब्रह्मचर्य ५. ग्रापरिप्रह<sup>२</sup> ।

श्रहिंसा—मनसा, वाचा तथा कर्मणा किमी व्यक्ति के प्रति दोह न करना 'श्रहिंसा' है। इसके अन्तर्गत शुभाशुभ कर्मों से आत्मा का घात न करना भी सिम-लिन है। यह अहिंसा महानत माना गया है। यह योगसायन की आधार शिला है। सत्य—अपने मन की अथवा देखी सुनो बात को दूसरों से प्रवंचना एवं निरर्थक तथा आंतजन्यता से रहित शब्दों में व्यक्त करना सत्य है। अस्तेय—निषिद्ध रीति से पराई वस्तु वा द्रव्य को अह्ण न करना अथवा अह्ण करने की इच्छा न रखना अस्तेय है। अस्तेय—आउपकार के मैथुन का सर्वथा परित्याग कर देना ही ब्रह्मचर्य है। उपस्थेन्द्रिय का संयम इसका प्राण है। अपिरेप्रह—विषयों में अर्जन, रज्ञण, ज्ञ्य, मंग, हिंसा आदि दोषों को देखकर उनका परित्याग कर देना अपिर्प्रह है।

चरनदास ने यम के दश भेदों का वर्शन किया है:-

१. श्राहिंसा २. सत्य ३. श्रस्तेय ४. ब्रह्मचर्य ५. ज्ञमा ६. धेर्य ७. दया इ. श्रारूजीव १. मिताहार १०. शीच ।

<sup>ं.</sup> यमान् सेवते सततं न नित्यं नियमान् बुधः । यमान् पतत्य कुर्वाणो नियमान् केवलान् भजन् ॥ मनुस्मृति ४। २०४

२, ऋहिंसा सत्यास्त्येयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमा।।

पातंजल योगदर्शन—साधन पाद २, सूत्र ३०

कवि द्वारा वर्णित यम के उपर्युक्त दश भेदों का 'हटयोग प्रदीपिका' में उल्लि-खित दश भेदों से पूर्ण साम्य है। 'हठयोग प्रदीपिका' में यम के निम्नलिखित दश भेद हैं:—

> श्राहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्य ज्ञमा धृतिः । दयार्जने मिताहारः शौचं चैव यमा दश ।।

श्रव कि के शब्दों में यम के दश भेदों का परिचय श्रीर विवेचना पठनीय होगी। इन उद्धरणों से वर्ण्य-विषय के लच्चणों का भी ज्ञान हो जाता है। श्रिहंसा—

प्रथम ग्राहिंसा ही सुनि लीजें। मन किर काहू दोष न कीजें।। कड़ुवा वचन कठोर न कहिये। जीव घात तन सो निह दहिये।। तन मन वचन न कर्म लगावें। यही ग्राहिंसा धर्म कहावें।।

प्रस्तुत उद्धरण की तृतीय एवं पंचम पंक्तियां विचारणीय है। कदुभाषण को भी किव ने हिंसा माना है। किव मनसा, वाचा तथा कर्मणा ऋहिंसा में रत रहना ऋावश्यक मानता है।

सत्य—

दूजे सत्य सत्य ही बोलै। हिरदै तौलि वचन मुख ग्वोलै।। श्रास्तेय--

अप्रतेय का अर्थ है दूसरे के स्वत्व का अपहरण न करना। किव ने दो प्रकार की चोरी मानी है। प्रथम दूसरे के पदार्थ का अपहरण करना तथा द्वितीय मन की चोरी जिसमें छल, कपट, मिथ्या, वासना आदि आते हैं:—

तीजे स्त्रसते त्याग सुनीजै । तन मन सो कञ्ज नाहि हरीजै ।। तन चोरी के लच्चण नाखै । भन की चोरी को नहिं राखै ॥

ब्रह्मचर्य-

मैथन आठ प्रकार का कहा गया है:-

अवशां समरगां चैव दर्शनं भाषगां तथा। गुद्धवार्ताञ्च हास्यं च स्पर्शनं चाष्ट मैधुनम् ॥

इन सभी का परित्याग करना ब्रह्मचर्य है। कवि ने भी इन्हीं स्त्राठ प्रकार के मैथुनों का परित्याग स्त्रावश्यक माना है:— यती होय दृढ़ कांछ गहीं । वीर्य चीए नहि होने दी ।।
मैथुन कहूँ ऋष्ट परकारा। वहाचर्य रहे इनसे न्यारा।।
मुमिरन तिरिया को नहि करिये। अवएन सुरति रूप नहि धरिये।।
रस शृंगार पढ़े नहि गावै। नारिन सो नहि हंसे हंसावै॥
दृष्टिन देखे विष नहिं दौरे। मुख देखे मन हो ।। छोरे॥
बात इकन्त करे नहि कवही। मिलन उपाय जुल्यागै सकही॥
स्पर्श ऋष्टम निकट न जावै। काम जीति योगी सुख पावै॥
श्रष्ट प्रकार के मैथुन जानों। इन्हें तजे ब्रह्मचर्य पिछानों॥

ह्मा-

पंचवी सुखदाई द्यमा, जलन बुकावै सीय। जो दुक ख्रावै घट विषे, पातक डारै खोय॥

कोई दुष्ट कछू कहिजावो । गाली देकर कोइ खिकावो ।। कै कोइ शिर पर कूड़ा डारो । कै कं।इ दुख देवो अप मारो ॥ वाकी कछू न मन में लावै । उलटा उनको शीरा नवावै ॥ ऐसी चुमा हिये में लावो । बोलै शीतल अपिन बुकावो ॥

इत पंक्तियों में ज्ञा के श्रन्तर्गत सहनशीलता, मृदुभाषण, ज्ञोभ परित्याग तथा उदारता पर जोर दिया गया है। धैर्य-

किव ने जीवन के प्रत्येक च्लेत्र में धैर्य को आवश्यक माना है— 9 छठा अंग थीरज का जानों । धीरज ही हिरदय में आनों ।। योग युक्ति थीरज सो कीजें । सब कारज थीरज सो लीजें ।। धीरज सो बैठे अरु डोलें । धीरज राखि समुिक कर बोलें ।। आनि परे दुख ना अञ्चलावें । धीरज सो टढता गहिलावें ॥

> थीरज रहा तौ सब रहा, काहू से न डराय। सिंह प्रेत अन्ह बालका, धीरज सो डर जाय॥

उद्धरण को पाचवीं पंक्ति पहते ही मिलक मुहम्मद जायसी की ''धीरज धरै तो उतरे पारा । नाहीं तो बूडे संसारा'' उक्ति स्मरण हो आती है। योग के चेत्र में धैर्य धारण करना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य माना गया है। दुःख को जीवन का हिएक परिवर्तन समक्तना चाहिए न कि दुःख आते ही जीवन भार स्वरूप प्रतीत होने लगे। इसी प्रकार किव ने वार्तालाप तथा भाषण में भी धैर्यधारण करने पर जोर दिया है।

<sup>.</sup> तुलना कीजिए गीता १८।३३-३५ में वर्षित धृति के लक्क्ण।

#### दया--

समस्त धनों का मूल दया है। इसका विकाश सर्वप्रथम हृदय में होता है नदनन्तर कर्म श्रीर वाणी में प्रसार होता है—

दया सातवां स्रव सुनि लीजे। सब जीवन की रह्या कीजे॥ लख चौरासी का सुखदाई। सबके हित को कहै बनाई॥ रहिये तन मन वचन दयाला। सबहीं सो निवेंर कुपाला॥

## ग्राज्जेव—

त्रार्ज्जव के अन्तर्गत किव ने कोमलता एवं दयालुता पर विशेष जोर दिया है। साधक को मनसा, वाचा, हृदय से तथा दृष्टि से कोमलता धारण करना चाहिये—

> त्राठवैं करूँ त्राटर्यवै खोलै। कोमल हृदय सो कोमल बोलै।। सबको कोमल हिन्द निहारै। कोमलता तन मन में धारै।। कोमल धरती बीज बोबावै। बहुँ बेगि फूलै फल लावै॥ ऐसे कोमल हिया बनावै। योग सिद्धि करि पद पहुँचावै॥

## मिताहार-

गुद्ध, श्रल्प तथा पाषक भोजन करना ही मिताहार है। किन के शब्दों में ही-

मिताहार जो नवें की, समक्त लेंहु मन मांहि। सत्तगुन भोजन खाइये, ऐसा वैसा नाहि॥ खावै अन्न विचारिकै, खोटा खरा संभार। जैसा ही मन होत है, तैसा करें अहार॥

मुद्धम चिकना हलका खावै । चौथा भाग छोड़ि कार पावै ॥ वानप्रस्थ के हो सन्यासे । भोजन संालह प्रास गिरासे ॥ अह यहस्थ बत्तीस गिरासा । आवनीय न बहुत न श्वासा ॥ बह्यचारी भोजन करे इतना । बहनमांह बीरज रहे जितना ॥

प्रस्तुत उद्धरण में किव ने सन्यासी, वानप्रस्थी तथा गृहस्थ के लिये क्रमशः संलह एवं बत्तीस प्रांस भोजन हितकर बताया है।

## शौच--

शुद्धि दो प्रकार की होती है—ग्राम्यन्तरिक तथा वाह्य। सद्भावनाम्नों से श्रान्तरिक शुद्धि तथा मण्जन, स्नानादि से वाह्य शुद्धि होती है। इन्हीं दोनां प्रकार की शुद्धियां का उल्लेख कवि ने निम्नलिखित पंक्तियों में किया है:—

दशवां शौच पिवत्तर रहिये। कर दातौन हमेश नहहये॥ जो शर्रार में होवै रोगा। रहै न तन जल छूवन योगा। तो तन माटी से शुधि कीजै। अवनुत्रांतर की शुधि सुन लीजै॥ राग देख हिरदय सो टारै। मन सो खोटे कर्म निवारै॥

यम के पश्चात् साधक नियम की साधना करता है। जन्म के हेतु भूतकाम्य धर्म से निवृत्ति कराके मोद्य के हेतुभूत निष्काम धर्म में प्रेरणा कराने वाले तपादि नियम कहलाते हैं। कितने ही सिद्धों के मत में एकांतवास, निःसंगता, ख्रौदासीन्य, यथा प्राप्ति में संतोष, विषय में निरस्ता ख्रौर गुरु के प्रति हुद अनुराग द्वारा मनोवृत्ति को नियम में लाना नियम कहलाता है। 'पातंजल योग दर्शन' के अनुसार नियम के निम्नलिखित पांच भेद हैं:—

१. शौच २. सन्तोष ३. तप ४. स्वाध्याय ५. ईश्वर प्राणिधान। १ शौच—

शारीरिक अन्तर्वाद्य शुद्रता, जिससे रोगादि का निवारण हो और आत्मा का प्रकाश प्रसारित हो सके, शौच है। वाह्य शौच सिद्र हो जाने पर ग्लानि आदि से साधक मुक्त हो जाता है और आम्यंतर शौच से सत्त्व की शुद्धि होती है। संतोष—

प्रारब्ध कर्मानुसार प्राप्त श्रन्न-बस्त्रादि में तृप्ति रखना सन्तोष है। इससे নুখ্যা का विलय हो जाता है।

तप--

ऋतुक्रों तथा सुख दुःखादि द्वन्द्वों का सहन करते हुए नियमित जीवन व्यतीत करना तप है।

स्वाध्याय—

पठन, पाठन, श्रवण, मनन द्वारा श्रद्यशान प्राप्त करना तथा श्रद्ध का साम्रात्कार कर लेना स्वाच्याय है।

ईश्वर प्रशिधान—

समस्त कमी तथा उनके फलों का ईश्वर में समर्थित करके निष्काम हो जाना कर्मचेत्र में व्यक्तिगत प्रशिधान है। परन्तु समस्त शारीरिक, मानसिक व्यापारों को ईश्वर में समर्पित करके ब्रह्म का साज्ञात्कार प्राप्त कर लेने के अनन्तर समाधिस्थ होना

पातंजल योग-दर्शन, साधन पाद २, सूत्र २३

शौचसंताषतयःस्वाध्यायश्वर्याखेवानानि नियमाः ।

ईश्वर प्रिषाचान है। 'हठयोग प्रदीपिका' में निम्निलिखित दश नियमों का उल्लेख हम्रा है:—

> तप: संतोष स्रास्तिक्यं दानमीश्वरप्जनम् । सिद्धांतवाक्यश्रवणं हीमती च तपोहृतम् ॥

त्ररनदास ने भी नियम के दश भेद माने हैं:--

१. तप २. संतोष ३. श्रास्तिक्य ४. दान ५. ईश्वरपृजा ६. सिद्धांतश्रवस ७. लज्जा, ही ८. मति ६. जप १०. होम।

संत सुन्दरदास नियम मलूक दास ने भी अपने अन्थों में नियम के दश भेदों का उल्लेख किया है। चरनदास उल्लिखित नियम के भेदों का 'हठयोग प्रदीपिका' कृत नियम के प्रकारों से पूरा साम्य है। अब यहाँ नियम के उन भेदों के विषय में विचार कर लेना आवश्यक है।

तप—पहला तप इन्द्री वश कीजै। इनके स्वाद सभी तिज दीजै।। खाते पीते सोवत जागत। योगी इन्द्रिन को वश राखत॥ तिनकृं वश कर मन कृं मारै। ऐसी विधि तपका अंगधारे॥

ध्यान देने योग्य बात यह है कि किव ने तप के श्रान्तर्गत इन्द्रिय-निग्रह तथा मनके दमन पर विशेष ज़ोर दिया है।

सन्तोष—किव के अनुसार हानि-लाभ, हर्ष-विषाद को एक ही भाव से देखना सन्तोष है।

दूजा अंग कहूं सन्तोषा। हानि भये नहि भाने शोका॥ लाभ भये नाहीं हरणावै। ऐसी समुक्त हिये में लावे॥ परारब्ध तन हीय सु होई। संकलप विकलप रखेन कोई॥

1. तप संतोष हि यहै बुद्धि स्त्रास्तिक्य सु स्त्रानय । दान संमुक्ति करि देइ मानसी पृजा ठानय ॥ बचन सिद्धांत सु सुनय लाज मित दृढ़ करि राषय । जाय करय मुख मौन तहाँ लग वचन न भाषय ॥ पुर्ति होम करे इहि विधि तहाँ जैसी विधि सद्गुरु कहै । य दश प्रकार के नियम है भाग्य बिना कैसे लहे ॥

ज्ञानसमुद्र, तृतीयोल्लास

१. ईश्वर पूजा ब्रास्तीक जप सन्ताष तप दान । चह्न कमें सुभ ब्रासुभ होम ब्रारु सुनिवो ज्ञान ॥ श्रास्तिक्य—तीजा श्रास्तिक श्रंग है, जाको सुनो विचार ॥ समक समक मन में धरो, ताको गहो संसार ॥

> शास्त्र सुने परतीत जो कीजे। सत्तब्रह्म निश्चय किर लीजे॥ बुध निश्चय स्नातम के मांहीं। जगत सांच करि माने नाहीं॥

दान चौथा दान अंग विधि होई। पात्र कुपात्र विचारे सोई।।

एक दान उपदेश जु दीजै। भव सागर सों पार करीजै॥

दूजा दान अन्न अरु पानी। दीजै कीजै बहु सनमानी॥

अरोर पराये दुख की बूफै। सुख दानी परमारथ स्कै॥

परम्परा से वस्त्र, धन, दान, अन्न आदि का दान प्रसिद्ध रहा है। परन्तु कांव ने यहां अन्न और पानी के दान के आतिरिक्त उपदेश दान को भी महस्त्व प्रदान किया है।

पूजा-पूजा अर्चना निष्काम होकर करनी चाहिए-पंचम ईश्वर पूजा करिये। तन मन बुद्धि जहां लै धरिये॥ हैं निष्काम तजें सब आसा। सेवा करें होय निजदासा॥

> पान फूल जुभाव सों, सह सुगंध करि धूप । शुकदेव कहे यों कीजिए, पूजा ऋधिक अनूप ।।

सिद्धांत-श्रवण—साधक को शास्त्रवचन एवं धर्म के सिद्धांता को सुनना नाहिए। सिद्धांत-श्रवण से मनुष्य को सद्-श्रसद् का विवेक होता है। उसे हंस की-सी मित मात होती है:—

छठे सिद्धांत अवरा सुन वानी । किर विचार गहिये मन मानी ॥ सार श्रसार विचार जु कीजें। पानी को तिज पय को पीजें॥ श्रक सतगुर सों निश्चय करिये। परित्व संभारि हिये में धरिये॥ करणी करें तिन्हों से मिलना। वचन श्रयोगी के नहि सुनना॥

ल्डजा (ही)—लंडजा साधक का त्र्यावश्यक गुर्ण है। लंडजा का लच्चण निम्नलिखित है:—

सतवां वहीं जु किह्ये लाजा। सो वह सकल संवारन काजा।।
साधु गुरू से लाज करीजे। तन मन डोलन नाही दीजे।।
कर्म विपर्यय सत्र परिहरिये। हिय ब्रांखिन में लज्जा मरिये।)
शुकदेव कहै सुनि चरखहिदासा। लज्जा भवन माहि करि वासा।।

कुटुम्ब मित्र जग लोग ही, सबस्ं कीजै लाज। बड़ी लाज हरि संं करो, नीके सुधरे काज।।।

मति—सुख-दुख, मानापमान, प्रशंसा-ग्रालोचना से विमुख रहना, स्वर्गाद की कामना करना, प्रलोभनों में न पड़ना—यही निश्चल मति के लहाए हैं।

स्रष्टम हूँ मित हद जो किहिये। सो विशेष साथ कूं चिहिये॥
शुभ करमन की इच्छा करनी। हो न सकै तौभी हिय धरनी॥
बहकें ना काहू बहकाये। कैसेहू निह हले हलाये॥
जग सुख देखि न मन में स्त्रानै। स्वर्ग स्त्रादि सुख तुच्छिह जानै॥
कोइ स्त्रस्तुति स्त्रादर किर सेवै। कोइ कुभाव किर गाली देवै॥
दोनों में निश्चल रहे जोई। शुकदेव कहें हद मित है सोई॥

जप—जप का परिचय एवं लच्चण निम्नलिखित हैं:—

नवयें जाप करें गिहं मौना। मन जिह्वा सूं कोजे जौना॥
होय सकें मन पवन गहीजे। गुरूमन्तर जप तामे कीजे॥

हरिगुर की अस्तुति पढे, सो भी कहिये जाप ॥ शुकदेव कहै रणजीत सुनि, त्रैविधि नाशै ताप॥

होम—कवि के अनुसार होम दो प्रकार के हैं। प्रथम है साक्रस्ययह एवं द्वितीय शानयह। शानयह का उल्लेख उंपनिषदों एवं गीता में भी मिलता है।

दशवें समभी होम ही, कीजें दोय प्रकार । श्रंगन माहि साकिल्ल कूं, वेद कहै ज्यों जार ॥ दूजे पावक ज्ञान की, तामे इन्द्री होम । वाकू परगट भूमि है, याकू हिरदा भौम ॥

### श्रासन

यम एवं नियम की साधना के अपनन्तर आसन की साधना अपेद्धित होती है। हठयोग की साधना में आसन की साधना तीसरी मंजिल है। महर्षि पतंजिल के शब्दों में:—

"स्थिरसुखमासनम्"—

'पातंजल योग-सूत्र', साधना पाद २, सूत्र ४६

श्रर्थात्" निश्चल होकर एक ही स्थिति में चिरकाल तक बैठने का श्रम्यास ही श्रासन है।" शरीर को सीधा एवं स्थिर करके सुखपूर्वक बैठ जाने के श्रमन्तर

१. देखिये, गीता अध्याय ४११६, २३ तथा ३२

शरीर विषयक समस्त चेष्टा आं का परित्याग कर देना ही प्रयत्न शैथिल्य है। इस साधन से एवं परब्रहा में मन नियोजित करने से आसन की सिद्धि होती है। श्रासन सिद्धि अधिक से अधिक ४ घंटा ४८ मिनट तक एक ही स्थिति में बैटने पर तथा कम से कम ३ घंटा ३६ मिनट अप्रथास करने पर होती है। आसन सिद्धि हो जाने के अनन्तर साधक का शरीर शीतोष्णादिक इन्हों से प्रभावित नहीं होता है। शरीर में सब प्रकार की पीड़ा सहने की शिक्त का विकास हो जाता है। अन्त में ये इन्द्र चित्त को चंचल बनाकर साधना में विन्न नहीं डालते हैं। शिवसंहिता में चौरासी आसनों का उल्लेख हुआ है। इनमें से प्रमुख आसन हैं—सिद्धासन, पद्मासन, उप्रासन एवं स्वस्ति आसन। प्रत्येक आसन शरीर को निरोग एवं शिक्तियुक्त बनाता है तथा आसनसिद्ध साधक का हृदय सदैव ब्रह्मकी आराधना में संलग्न रहता है। घेरंड अप्रुषि के अनुसार संसार में जितने जीवजन्त हैं उतने ही आसन हैं। सर्वप्रथम देव-शंकर ने चौरासी लज्ज आसन बताये हैं। उनमें ८४ आसन श्रेष्ठ है। मनुष्य लोक में उन ८४ आसनों में बचीस ही मंगल पद हैं। वे चत्तीस आसन निम्नलिखित हैं:—

सिद्धं पद्मं तथा मद्रं मुक्तं वज्ञं च स्वस्तिकम् । सिद्धं च गोमुखं वीरं धनुरासनमेव च ॥ मृतं गुप्तं तथा मत्स्यं मत्स्येन्द्रासनमेव च । गोर्चं पश्चिमोत्तानं उत्कटं संकटं तथा ॥ मयूरं कुक्कुटं कूमें तथा चोत्तानकूर्मकम् । उत्तानमंडुकं वृद्धं मंडकं गरुडं वृपम् ॥ शलमं मकरं उष्ट्रं मुजंगं योगमासनम् । द्वात्रिंशदासनानि तु मत्यंलोके च सिद्धिदम् ॥

घे० सं०, द्वितीयोपदेशः ३ - ६

घेरंड संहिता,'दितीयोपदेशः, १ तथा २

१. प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमार्पात्तभ्याम् । पा०यो० द०, साधन पाद २, सूत्र ४६

र. ततो द्वनद्वानभिघातः। वर्हा, सूत्र ४८

<sup>3.</sup> चतुरशीत्यासनानि संति नानाविधानि च । शिवसंहिता, तृतीय पटल, श्लोक ८४

४. स्त्रासनानि समस्तानि यावतोजीवजन्तवः। चतुरशीति लच्चािषा शिवेन कवितं पुरा॥ तेषां मध्ये विशिष्टानि षोडशोनं शतं कृतम्। तेषां मध्ये मर्त्यलोके द्वात्रिंशदासनं शुभम्॥

चरनदास के अनुसार योग का आधार आसन-है। आसनों के हढ़ हो जाने पर ही यांग की सिद्धि हो जाती है। आसन चौरासी लच्च हैं परन्तु इनमें चौरासी आसन साधना के लिए विशेष उपयोगों हैं। इन चौरासी आसनों में दो योग साधना के लिए विशेष उपयोगों हैं—यें हैं सिद्ध आसन तथा पद्मासन। इनकी साधना से समस्त रोग, विकार, ताप आदि विनष्ट हो जाते हैं। ये ध्यान समाधि की साधना में विशेष सहायक एवं उपयोगी होने है। संत सुन्दरदास ने इन्हीं दोंनों आसनों का अध्यागी साधना के लिए विशेष उपयोगी माना है। पोरच्च पद्धित' में भी सिद्धासन एवं पद्मासन को विशेष महत्व प्रदान किया गया है।

त्रासनेभ्यः समस्तेभ्यो द्वयमेतदुदाहृतम् । एकं सिद्धासनं प्रोक्तं द्वितीयं कमलासनम् ॥१०॥

'हठयोग प्रदीपिका' में उपर्युक्त इन दोनों आसनों को बड़ा महत्व प्रदान किया गया है। सिद्धासन, के लिए तो यहाँ तक कहा गया है कि 'नासनं सिद्धसहशं'। 'हठयोग प्रदीपिका' का निम्नलिखित श्लोक पठनीय है:—

सिद्धं पद्मं तथा सिहं भद्रं चेति चतुष्टयम् । अष्टं तत्रापि च सुखे तिष्ठे सिद्धासने सदा ॥

इसी प्रकार दूसरे शास्त्रों में भी इन दोनों त्रासनों की महत्ता का उल्लेख मिलता है।<sup>3</sup>

श्रव सिद्धासन एवं पद्मासन की पृथक्-पृथक् विवेचना करना श्रपेक्षित है। उभय श्रासनों में सिद्धासन प्रथम है।

श. चौरासी लख श्रासन जानी | योनिन की बैठक पहिचानों || तिनमें चौरासी चुगलीनहें | दुरलम मेद सुगम सो कीनहें || सो तुमकूं पहिले बतलाये | तिनकूं साधौगे चितलाये || तिनमें दोय श्रिषक परधाने | तिनकूं सब योगेश्वर जाने || श्रासन सिद्धपद्म कहलावे | इनकूं किर निश्चय ठहरावे || श्रद श्रासन सब रोग मजावे | ये दो श्रासन योग सधावें || इनकूं साध जो जन कोई | ध्यान समाधि लगावे सोई ||

चतुरासी आसनिन में, सारभूत है जानि ।।
 सिद्धासन पद्मासनिह, नीके कही बखानि ।।

चतुरशीत्यासनानि संति नानाविधानि च ।
 तेम्यश्चतुष्कमादाय मयोक्तानि ब्रवीम्यहम् ॥
 सिद्धासन पद्मासनं चोप्रकं चैव-स्वस्तिकम् ।......

वेरंड ऋषि के अनुसार सिद्धासन का परिचय निम्नलिखित है :--

योनिस्थानकमंत्रिमूलविटकं सम्पीख्यगुल्फेरतम् । मेढे, सं प्रिश्चायतं तु चित्रुकं कृत्वा हृदि स्थानिनम् ॥ स्थागुः संयामतेन्द्रियो चजहशा पश्यन्भवोरन्तरम् । मोच्चं चैव विधीयने फलकरं सिद्धासनम् प्रोच्यते ॥

श्चर्यात् "जितेन्द्रिय साधक पैर की एड़ी को योनि स्थान श्चंडकोश एवं गुदा के मध्य में भिड़ावे तथा दूसरी एड़ी को लिंग के ऊपर रख कर ठोढ़ी को हृदय में लगावे, फिर स्थिर श्चौर सीधा रह कर श्चचल दृष्टि से दोनों भों के मध्य स्थान को देखे। इसे सिद्धासन कहते हैं। इसके श्चम्यास से साधक को मोक्ष प्राप्त होता है।" 'तत्रांतर' में उल्लेख किया गया है कि योगज्ञ साधक एक पैर की एड़ी से यत्नपूर्वक योनिस्थान को द्वाये तथा दृसरे पैर की एड़ी को लिंग के ऊपर रख कर ऊपर को दोनों भों के मध्य स्थान को देखें। इस समय उद्धेग शून्य, नियनेन्द्रिय तथा सरल देह होकर विचरण करे, इसी का नाम सिद्धासन है। सिद्धासन के श्चम्यास से श्लिष्ठ ही सिद्धासनती है। यह मोच्चपद श्चासन है। पवनाम्यासी को इसका श्चाअय खेना चाहिए है। संत चरनदास ने सिद्धासन का वर्णन निम्नलिखित शब्दों में किया है:—

दूजा स्नासन सिद्ध जु कीजै। बावां पांव गुदा दिग लीजै।। दाहिन पांव लिंग पर स्नावै। दृष्टि सु स्कुटी पै टहरावै।। स्नावरज जहां स्निधिक दरशावै। खुले कपाट मोक्ष गति पावै।। स्नासन साधि व्याधि परिहरै। भूख नींद जो पै वश करै॥

भ चेरंड संहिता, द्वितीयोपदेशः, श्लोक ७

शोनि संपीड्य यत्नेन पादमूलेन साधकः । मेढ्रोपरि पादमूलं विन्यसेद्योगवित्सदा ॥ उर्ध्वं निरीक्ष्य भूमध्यं निश्चलो नियतेन्द्रियः । विशेदवककायश्च रहस्युद्रेगवर्जितः ॥ एतत् सिद्धासनं प्रोक्तं सिद्धानां च शुमप्रदम् ॥

शि॰ सं॰, तृतीय पटल १०७

चेनाम्यासवशाच्छीवं योगनिष्पत्तिमाप्नुयात् ।
 सिद्धासनं तदा सेव्यं पवनाम्यासिमिः परम् ॥
 चेन संसारमुत्सुज्य लम्यते परमागितः ।
 नातः परतरं गुद्धमासनं विद्यते सुवि ॥

एडी पावे पांव की, सीवन मध्ये राख । लिंग गुदा के मध्य में, मूल बोलिये साख ॥ संयम मुं इन्द्री गहै, राखे सरल शरीर । हिंठ उठा मुकुटी धरे, मिटै जु दोनों पीर ॥ दिहनी लात्रे लिंग पर, भाग वरावर राखि । बारी बारी कीजियै, शुकदेवा कहै भाखि॥

कवि द्वारा वर्णित सिद्धासन के वर्ण्य-विषय का 'बरंड संहिता' तथा 'शिव संहिता' द्वारा प्रतिपादित विषय से पूर्ण साम्य है । कवि द्वारा वर्णित विषय परम्परा-गत है ।

चरनदास ने सिद्धासन के अपनन्तर पद्मासन का वर्णन किया है। पद्मासन का वर्णन 'वेरंड संहिता' में निम्नलिखित शब्दों में हुआ है:—

वामोरूपरि दक्षिणं हि चरणं संस्थाप्य वामं तथा । दक्षोरूपरि पश्चिमेन विधिना कृत्वा कराम्यां दृदम् ॥ अंगुष्ठे हृदये निधाय चिबुकं नासाप्रमालीक्रयेत् । एतद्व्याधिनाशकारणपरं पद्मासनं चोच्यते ॥ १

अर्थात् दाहिना चरण बांये जंवा पर तथा बाम चरण दक्षिण जंवा पर रख कर हाथों को पीठ की ओर जे जाकर दाये हाथ से बांये पैर का अंगूठा और बांये हाथ से दक्षिण पैर का अंगूठा हढता से पकड़ कर ठांढों को हृदय पर रख कर नासिका के अग्रभाग को देखता रहे, इस आसन का नाम है पद्मासन । पद्मासन का अभ्यास करने से समस्त रोगों का विनाश हां जाता है तथा साधक समस्त, तापों से उन्मुक्त होकर संसार में परमहंस के रूप में विचरण करता है। 'शिव संहिता' के अनुसार उभय चरणों को उत्तान करके यत्नपूर्वक ऊरू (जंवा) पर रखे, उसी प्रकार उभय हाथों को सीघा करके ऊरू के मध्य में रखे तथा नासिका के अग्रभाग में हिष्ट तथा दाँत के मूल में जिह्ना स्थित करे तथा बक्ष अर्थात् हृदयस्थान में चिबुक स्थापन करे और अपानवायु को उठा के प्राण शनैः-शनैः रेचक करे। इसको पद्मासन कहते हैं। यह आसन समस्त व्याधियों का विनाशक है और बुद्धिमान् साधकों द्वारा प्राप्त होता है। उपयुक्त अनुष्ठान करने से उसी समय प्राण सम होके सुषुम्णा में प्रवेश करेगा।

<sup>°.</sup> घेरंड संहिता, द्वितीयोपदेश: ७ तथा =

उत्तानी चरणी कृत्वा ऊरूसंस्थी प्रयत्नतः । ऊरूमध्ये तथोत्तानी पाणी कृत्वा त तादृशी ॥ नासाग्रे विन्यसेद्दृष्टिं दन्तमूलं च जिह्नायाः ॥

इसके अभ्यास से साधक का वायु सम हो जाता है। पद्मासन स्थित योगी प्रास्, अपान के विधान से वायु पूर्ण करता है और वह संसार बन्धन से मुक्त हो जाता है। चरनदास ने पद्मासन की प्रक्रिया का वर्णन 'शिव संहिता' के समान विस्तार के साथ नहीं किया है। परन्तु कवि द्वारा वर्णित पद्मासन का वर्ण-विषय बहुत कुछ 'घेरंड संहिता' से साम्य रखता है। किव द्वारा वर्णित पद्मासन का परिचय निम्नलिखित है:—

पहिले आसन पदम बताऊं। ज्यों की त्यों मूरित दिखलाऊं।। पहिले बाँवा पाँव उठावे। दिहनी जंघा ऊपर लावे।। दिहना पाँव फेरियों लावे। बाँवी साथल ऊपर राखे॥ बाँवर कर पीछे सो लावे। बाम अंगूठा गहितन लावे॥ ऐसे हाथ दाहिना लावे। दिहन अंगूठा पकड़ हढ़ावे॥ श्रीवालटक चिबुक हिये आवे। नासा आगी दीठि लगावे॥ दिव्य हिन्द हो कौतुक दरशे। कहे शुकदेव अभे पद परशे॥

के हिरदे राखे चिबुक, के सम राखे देह। के घोटों दोउ हाथ रखि, के श्रंगुठा रखि लेह॥

किव द्वारा वर्षित पद्मासन का यह विषय 'घेरंड संहिता' के आधार पर लिखित प्रतीत होता है।

उत्तील्य चिबुकं बन्ने उत्थाप्य पवनं शनैः।
यथाशक्त्या समाक्तव्य पूरयेदुदरं शनैः॥
यथाशक्त्यवपश्चाचु रेचयेद्विरोधतः।
इदं पद्मासनं प्रोक्तं सर्वव्याधिविनाशनम्॥
दुर्लभं येन केनापि धीमतालम्यते परम्।

शि॰ सं॰, नृतीय पटल १०५-१०८

भ श्रुनुष्ठाने कृते प्राणः समश्चलित तत्क्षणात् । भवंदम्यासने सम्यक् साधकस्य न संशयः ॥ वही, १०६

<sup>े.</sup> पद्मासने स्थितो योगी प्राणापानविधानतः । पूरयेस्स विमुक्तः स्थात्सत्यं सत्यं वदाम्हम् ॥ बही, ११०

### प्रागायाम

हठयोग में स्त्रासन सिद्ध हो जाने के स्त्रनन्तर प्राणायाम की माधना का विभान है। महर्षि पातंजल के शब्दों में:—

> ''तस्मिन् सति श्वानप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः'' 'पातंजल योग दर्शन'—साधन पाद २, सूत्र ४६

श्चर्यात् श्चासन सिद्ध हो जाने के श्चनन्तर श्वास एवं प्रश्वास की गति का स्थितित हो जाना ही प्राणायाम है। प्राणायाम के श्चम्यास से प्रकाश व शान का श्चावरण श्वीण हो जाता है श्चीर तभी साधक का शान स्वतः सूर्व के समान प्रकाशित हो जाता है।

'ततः श्रीयने प्रकाशावरणम्'
'पा० यो० द०!—साधनपाद २, सूत्र ५२

प्राणायाम की साधना से मन में धारणा की योग्यता स्त्रा जाती है स्त्रर्थात् उसे स्त्रपेक्षित समय एवं स्थान पर स्थिर किया जा सकता है:—

''धारणासु च योग्यता मनसः''
'पा० यो० द०'—साधन पाद २, सूत्र ५३

'बोधसार' के मतानुसार प्राणायाम ही मन को स्वाधीन करने का सबसे अधिक शक्ति सम्पन्न श्रम्त्र है:—

> "प्राग्रद्वारा मनः साध्यं मतं हि हठयोगिनाम् । मनमैव मनः साध्यमिति विज्ञानयोगिनाम् ॥" 'बोध मार'—पृष्ठ १८६ श्लोक ७

प्राणायाम की साधना से मन तो नियंत्रित होता ही है परन्तु साथ ही जिस प्रकार धातुओं को अभिन में तपाने से उनका मैल विनष्ट हो जाता है उसी प्रकार प्राणों को अवस्त्र करने से इन्द्रियों के दोप भी दंश्व हो जाते हैं। मनु के अनुसार:—

"दब्बन्ते ध्यानमानानां धातूनां हि यथा मलाः । तथेन्द्रियाणाम् दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य संक्षयात् ॥"

मल से भरी हुई नाड़ियों में पवन मलीमांति प्रवाहित नहीं हो पाता है फिर प्राणायाम की साधना किस प्रकार हो सकती है और तत्वज्ञान की उपलब्धि कैसे संभव है। स्रतएव साधक सर्वप्रथम नाङ्गिशोधन कर ले तदनन्तर प्राणायाम का स्रम्यास करे।

प्राणायाम के श्वास-प्रश्वासादि की वायु के निम्नांकित तीन भेद माने गए हैं:---

- १, पूरक-श्रपान वायु को नासिका द्वारा भरने की किया।
- २. कुम्मक-भरी हुई वायु को यथा साध्य रोकने की किया।
- ३. रेचक-भरी हुई वायु को नासिका द्वारा शनैः शनैः निकालने की क्रिया।

'शिव संहिता' के अनुसार दाहिंने हाथ से पिंगला को रोक करके, इडा से वायु प्रक करे अर्थात् प्राह्म करे तथा यथाशक्ति वायु को अवरुद्ध करे। तदनन्तर पिंगला से शनैः शनैः रेचक करे। इसी प्रकार पुनः पिंगला से पूरक करके यथा शक्ति कुम्भक के और फिर इडा से शनैः शनैः रेचक करे। इस योग विधान से बीस कुम्भक करे तथा सर्वद्वन्द्वों से मुक्त होकर एकाकार वृत्ति धारण करे।

ततश्च दक्षाङ्गुष्ठेन निरुद्धय पिंगलां सुधीः । इडया पूर्येद्वायुं यथाशक्ति तु कुम्भयेत् ॥ ततस्त्यवत्वा पिंगलया शनैरेच न वेगतः । पुनः पिंगलयापूर्णं यथाशक्ति तु कुम्भयेत् ॥ इडया रेचयेद्वायुं न वेगेन शनैः शनैः । इटं योगविधानेन कुर्यादिशति कुम्भकान् ॥ मर्वद्वन्द्वविनर्मुक्तः प्रत्ययं विगतालसः ॥

'शि॰ सं॰'—नृतीय पटल २४—२६

चरनदास विरचित निम्नलिखित पांक्तियों में प्राणायाम की उसी विधि का प्रतिपादन हुन्ना है जो 'शिव संहिता' की उपर्युक्त पंक्तियों में उपदिष्ट है:—

बाबे खैचना पूरक जानी। ठहरावन को कुम्भक जानी।
फेरि उतारे रेचक बोई। प्राणायाम कहावै सोई॥
इडा पवन पूरक करे, कुम्भक राखे रोक।
रेचक पिंगल सो करे, मिटै पाप के थोक॥

मलाकुलासु नाडीषु मारुतो नैव गच्छिति।
 प्राण्यामः कथं सिद्धस्तत्त्वज्ञानं कथं भवेत्।
 तस्मादादौ नाडीशुद्धि प्राणायामं ततोम्यसेत्।।

<sup>्</sup>षे॰ सं०-पंचमोपदेशः, ३४

समस्त प्राणायाम में मात्रास्त्रों का विशेष ध्यान रखना स्त्रावश्यक हाता है। इन मात्रास्त्रों के विषय में कवि का निम्नलिखित कथन विशेष रूप से पठनीय होगा:—

पिंगल रोकै पवन न जावै। इडा स्रोर सो वायु चढ़ावै॥ कुम्भक किर हिय चिबुक लगावै। जित का तित मन को ठहरावै॥ सोलह मात्रा पूरक लीजै। चौसठ कुम्भक में जप कीजै॥ रेचक फिरि बत्तीस उतारे। धीरे धीरे ताहि निवारे॥ पहिल पहिल ही कीजै स्राधे। तीनि महीने ऐसे साधे॥ यासे स्रागे फेरि बढ़ावै। दोय स्राठ स्रक चारि चढ़ावै॥ बढ़त बढ़त ऐसे ही बढ़ै। योही चौसठि ताहीं चढ़ै॥ इडा वायु सों पूरक कीजै। पिंगला सों रेचक तिज दीजै॥ फिरि पंगल सों पूरक धारै। बहुिर इडा ही सों निरवारे॥ ऐसे वारी वारी किरये। जीते प्राण् वायु स्रघ हिरये॥ होय सकै कुम्भक सरकावै। चौसठि से भी परे बढ़ावै॥

कवि द्वारा वर्णित प्राणायाम की मात्रास्त्रों का स्पष्टीकरण निम्नलिखित तालिका से होगा:—

|                       | षूरक की<br>मात्रा | कुम्भक की<br>मात्रा | रेचक की<br>मात्रा |
|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                       |                   |                     |                   |
| निकृष्ट प्राणायाम में | ٧                 | १६                  | ۾ ح               |
| मध्यम प्राणायाम में   | 5                 | ३२                  | १६                |
| उत्तम प्राग्गायाम में | १६                | ६४                  | ३२                |

प्राणायाम की इस वैज्ञानिक साधना से कुंडलिनी महाशक्ति जागरित होतो है।

# नाड़ी एवं षट्चक्र

प्राणायाम के अभ्यास एवं सतत साधना से शरीरस्थ नाड़ियाँ सिक्रय एवं चक उत्तेजित हो जाते हैं। प्रणायाम का सर्व प्रथम शरीर पर पड़ने वाला महत्व-पूर्ण प्रभाव है, नाड़ियों का विशुद्धीकरण। इन चक्रों एवं नाड़ियों में उत्तेजना एवं नव जीवन का समावेश हो जाने के अनन्तर साधक में यौगिक-शक्तियों का विकाश शनै:-शनै: होता है।

१. मात्रा के काल का निर्णय ॐ अथवा गणना द्वारा किया जा सकता है।

शिव संहिता के अनुसार मानव शरीर में ३,५०,००० नाडियाँ हैं | हटयोग-बदीपिका के अनुसार इन नाडियों की संख्या ७,२०,००० है ।

> ''द्वासप्तति सहस्राणि द्वाराणि पंजरे'' 'ह० यो० प्र०'—उप० ४ श्लोक १८

चरनदास ने इन नाड़ियों की संख्या ७२=६४ मानी है जैसा कि निम्नलिखत पंक्तियों से स्पष्ट है:--

बहत्तर हजार श्राठ सौ चौसठ नारी। सब की जड़ है नाभि मंकारी।।

परन्तु

तिनमें इदश नाड़ी शिरमौरी। पंच बायें पंच दाहिनी श्रोरी॥ दश नाड़ी श्रस्थान बताऊँ। ठौर ठौर तेहि कहि सममाऊँ।

चरनदास ने शरीर में दश नाड़ियों को प्रधानता दी है। इन में से पाँच शरीर के दाहिनी स्रोर है स्रोर पाँच बाई स्रोर। इन दश नाड़ियों के स्थान ( टौर ) निम्न लिखित हैं:—

| संख्या     | नाड़ियाँ          | शरीरस्थ स्थान        |
|------------|-------------------|----------------------|
| ₹.         | शंखिनी            | गुदा में             |
| ₹.         | किरकल             | लिंग में             |
| <b>*</b> . | पोषा              | दाहिने कान में       |
| ٧.         | जसनी । यशस्विनी । | शंये कान में         |
| ¥.         | गंधारी            | बांये नेत्र में      |
| ξ,         | इस्तिनी           | दाहिने नेत्र में     |
| <b>9.</b>  | लम्बका            | जिह्ना में           |
| ۲.         | पिंगला            | शरीर के दाहिनी श्रोर |
| -3         | इड़ा              | शरीर के बाई स्रोर    |

१. सुन्दरदास ने भी ३५०,००० या ७२०,००० नाड़ियों में दश को प्रमुख माना है—
नाड़ी कही श्रानेक विधि, है दश मुख्य विचार।
इडा पिंगला सुषुमना, सब मित ये त्रय सार।।

देखिए, मेरे ब्रन्थ "मुन्दर दर्शन" में प्राणायाम प्रकरण ।

80.

सुषुग्णा

शरीर के मध्य में।

उपर्युक्त दश नाड़ियों में किन ने निम्नलिखित तीन को प्रधान माना है। किन ने इत तीन नाडियों को ब्रह्म नाड़ी कहा है:—

१. इडा २. पिंगला ३. मुषुम्या।

इन प्रमुखतम तीन नाड़ियों की विस्तृत विवेचना ऋषे ज्ञित है। 'शिव संहिता' के ऋनुसार मानव शरीर में इड़ा नाड़ी में इदंड की बाई ऋोर रहती है तथा सुषुम्णा से लिपटती हुई नाक के दक्षिण ऋोर जाती है। पिंगला नाड़ी की स्थिति मेरदंड के दक्षिण की ऋोर है ऋौर यह सुषुम्णा से लिपटती हुई नासिका के वाम ऋोर जाती है। इन उभय नाड़ियों के मध्य सुषुम्णा नाड़ी की स्थिति है। इन नाड़ी की ६ स्थितियां है, ६ शक्तियां है तथा उसमें पट् कमल है। सुपुम्णा, नाभि-प्रदेश से

१. नाड़ी शंखिनी गुदा में किरकल लिंग स्थान। पोषा सरवन दाहिने जसनी बांये कान।। गंधारी हम बामहीं हस्तिनी दाहने नैन। नारि लम्बका जीभ में सब सवाद मुख दैन।। नासा दिहेने अंग है पिंगल सूरज बास। इडा सुवायें ओर है जहं सियर परकास।। दोऊ मध्य में सुषमना अ्रद्भुत बाको मेव। ब्रह्म नाडि हू कहत है यो कह सो शुकदेत्र।।

डा॰ रामकुमार वर्मा के ऋनुसार प्रमुख दश नाडियाँ है:—इडा (शरीर की बाई ख्रोर), पिंगला (शरीर के दाहिनी छोर), सुत्रुग्णा (शरीर के मध्यस्थ), गंधारी (बाई ख्राँख में), हस्त जिह्ना (दाहिनी ख्राँख में), पुष्प (दाहिने कान में), यशस्विनी (बांये कान में), ऋलमबुश (मुख में), कुहू (लिंग स्थान में) तथा शांखिनी (मूल स्थान में)।

२. इडा नाम्नी तु या नाडी वाममार्गे व्यवस्थिता । सुषुम्णायां समाश्लिष्य दज्ञ नासापुटे गता ॥

शि० स०-दितीय पटल, श्लोक २५

पिंगला नाम या नाडी दक्षमार्गे व्यवस्थिता।
 मध्यनाडी समाशिलव्य वामनासापुटे गता।।

शि॰ स॰-द्वितीय पटल, श्लोक २६

४. इडा पिंगलयोर्मध्ये सुषुम्या या भवेत्वलु । षद्स्थानेषु च पद्शक्ति षद्पंथं योगिनोबिदुः ॥

शिर्व सर्-द्वितीय पटल, श्लोक २७

ि। स्तृत होकर मेरुदंड से होती हुई ब्रह्म-चक्र में प्रवेश करती है। कठ के समीप आने पर इसके दो भाग हो जान हैं। एक भाग त्रिकुटी में जाकर ब्रह्मरन्थ्र से मिल जाता है और द्वितीय भाग शिर के पृष्ठ भाग से आता हुआ ब्रह्मरन्थ्र में मिल जाता है। साधक को इस द्वितीय भाग की शक्ति को बढ़ाना आवश्यक होता है। इन तीनों नाडिया में मुषुम्णा ही योगियों को सिद्धि प्रदान कराती है। चरनदास के शब्दों में अब सुषुम्णा का महत्व पठनीय होगा:—

इड़ा ब्रह्मा जमुना जहाँ, सुपमन विष्णु निवास । श्रीर सरस्वित जानिये, ये हो चरणहि दास ।। शिव पिंगल गंगा सहित, सो वह दिहने श्रंग । तिरवेणी याते भई, मिली जु तीनी संग ।। कबहु इड़ा स्वर चलत है, कबहूं पिंगल माहिं। मध्य सुषमना बहत है, गुरु बिन जाने नाहिं।। सो वह श्रिग्न स्वरूप है, बड़ी योग सरदार। याँही ते कारज सरे, ऐसी सुषमन नार।।

ये तीनों नाडियाँ प्राणायाम की साधना में विशेष सहायक होती हैं। सुषुम्णा की सबसे बड़ी महत्ता यह है कि इसी की साधना एवं प्रयत्न से महा शक्ति कुंडलिनी जाग्रत होती है और जाग्रत होने के अनन्तर वह सहस्रारचक में प्रविष्ट होती है। च (नदास जी के मतानुसार इन तीनों नाडियों की सहायता से साधक प्राणायाम के तीन विशेष अंगों पूरक, कुम्भक एवं रेचक को धारण कर सकता है। जब इड़ा एवं गिगला प्राणायाम की साधना करते थक जाती हैं अथवा कार्य पूरा कर देती हैं तो सुगुम्णा सिक्रय एवं गितिमान् बनती है और प्राणायाम की शेष साधना को सम्पन्न करती है। प्राणायाम की समस्त किया वायु को खींचने (पूरक करने), रोकने (इम्भक करने) तथा विसर्जित (रेचक करने) करने में सीमित है। इस पूरक और रेगक की किया को कमशः इडा और पिंगला नाडियां सम्पन्न करती हैं।

सुषुम्णा नाडी के अधोभाग में एक सर्पाकार दिन्य शक्ति निवास करती है

१. इनसों प्राणायाम करीजे। पूरक कुम्भक रेचक ही जै॥ इडा पिंगला मारग थके। उलटि सुषमना चालन लगे॥ बायें लैचना पूरक जानी। ठहरावन को कुम्भक मानी॥ फेरि उतारे रेचक बोई। प्राणायाम कहावे सोई॥ इडा पवन पूरक करै, कुम्भक राखे रोक। रेचक पिंगल सों करै, मिटें पाप के थोक॥

जिसे योग शास्त्रियों ने कुंडलिनी कहा है। शिव संहिता में इस कुंडलिनी महाशास्ति का वर्णन निम्नलिखित शब्दों में हुन्ना है:—

> तत्र विद्युल्लताकारा कुंडली परदेवता। सार्धत्रिकरा कुटिला सुषुम्णा मार्गं संस्थिता॥

> > शि॰ सं॰-द्वितीय पटल, श्लोक २३

कुंडलिनी के स्वरूप, लज्ञ्ण, स्वभाव, स्थिति एवं महत्व के विषय में 'वेरंड' संहिता' में निम्नलिखित पंक्तियाँ पठनीय हैं:—

मूलाधारे स्त्रात्मशक्तिः कुंडली परदेवता। शियता भुजगाकारा साधित्रवलयान्विता॥ यावत्सा निद्रिता देहं तावज्जीवं पशुर्यथा। ज्ञानं न जायतं तावत्कोटियोगं समस्यसेत्॥ उद्धाट्येत्कपाटंच यथा कुंचिकिया इठात्। कुंडलिन्याप्रबोधेन ब्रह्मद्वारं प्रभेदयेत्॥

वं लं -- नृतीयोपदेशः ४६-५१

श्रधीत् परमदेवता कुंडिलिनी शक्ति साढ़े तीन लपेट वार्ली सिपणी के समान मूलाधार कमल में सोई हुई पड़ी है। जब तक यह कुंडिलिनी शिक्त सुप्तावस्था में रहेगी तब तक करोड़ों योगाम्यास करने पर भी जीव की ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है श्रीर तब तक यह जीव पशुचत् श्रज्ञान से परिवेष्ठित रहेगा। यथा ताली से ताला खोल कर द्वार को हठात् खोला जा सकता है, उसी प्रकार कुंडिलिनी शिक्त जाग्रत करके ब्रह्म द्वार को उद्घाटित किया जा सकता है। इस प्रकार जीव को ज्ञान का संचार होता है। चरनदास के शब्दों में कुंडिलिनी का परिचय निम्निलिखित है:—

ब्रह्म नाडिका के छिद्र माहीं। रोकि रही मुख दे रही ह्वाहीं।।
लाय लपेटै नाभी ठाही। हद है बैठी सरकै नाहीं।।
सवा विलस्त की जाकी देही। तामें श्रिस्थित जीव सनेही।।
शक्तिनागिनी यही जुकहिये। याके मेद गुरू साँ लहिये।।
महा श्रिपरवल जागे नाहीं। ताते नर सब मिर मिर जाहीं।।
कोइ इक योगी ताहि डुलावै। सुषमन बाट गगन लै जावै॥
ब्रह्म रन्ध्र में जाय समावै। लगे समाधि बहुत सुख पावै॥
जो कछु होय सो कहा न जावै। चरसा दास शुकदेव सुनावै॥

शिव शक्ति में लाभ वय, रहै न द्वितीया भाव। कुंडलिनी परबोध का, जो कोइ करै उपाव।।

ऊपर उल्लेख हो चुका है कि सुषुम्णा नाड़ी के निम्न मुख में कुंडलिनी का निवास स्थान है। प्राणायाम के अभ्यास से जाग्रत होकर यह दिव्य शक्ति सुषुम्णा के सहारे आगे बढ़ती है और विभिन्न चकों (सुषुम्णा के आंगों) से होती हुई कुंडलिनी ब्रह्मरन्त्र की आंगे अप्रसर होती है। कुंडलिनी की गित के साथ-साथ मन को भिन्न-भिन्न शक्तियां प्राप्त होती चलती है और सहस्त्र दल कमल में प्रविष्ट हो जाने के अपनन्तर साथक मन और शरीर से पूर्णत्या अलग हो जाता है। कुंडलिनी के निवास स्थान एवं शक्तिमत्ता का वर्णन अब किव के शब्दों में सुनिये:—

नाभि स्थान नागिनि रहै, कुंडल शशी अकार। प्राण पियारा वही है, आगे सुनौ विचार॥ कुंभक कम्म कांई करै, देवे शक्ति जगाय। जैसे लागी लष्टिका नागन शीश उठाय॥

खीखी गुरु सां कुम्मक साथे। नीकी विधि ताको श्रवराथे।।
पवन ठवकलग ताहि जगावै। तब ऊरध को शीश उठावै।।
नामि ठौर ताका है बासा। पद्म पराग मिए ज्यां परकासा।।
सात लपेट वाई जानौ। ताते शुक्र कुंडली मानौ॥
नाड़ी सहस लगी हैं वाको। सो पर छुटी जानिको ताको।।
जिनमें तीन नारि श्रिथिकाई। इडा पिंगला सुपमन गाई।।
तिनके माहिंशिरोमिए सुपमन। नाल कमल जानत योगी जन।।
जाय पहुँचि ब्रह्मरंधर ताही। ऊरध कमल सातवें माहीं।।
स्रावन जो न पवन की बाटा। सकत चहन ऊरध का घाटा।।

नागिनि स्हम जानिये, बाल सहस वा भाग।
शुकदेव कहें अकारही, रक्त बरण ज्यों नाग।।
कुंभक हो अत्यन्त जैब, तब ऊरध को जाय।
बहारन्ध्र में आयकर, घड़ी दोय ठहराय।।
असृत का करि पान ही, पूरण ही अभ्यास।
उड़ते देखे सिद्धि तब, वाको माहि अकास।।

कुंडलिनी प्रबुद्ध हो जाने के अनन्तर साधक को अनेक शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है।

कुंडिलिनी के प्रबुद्ध होने की रीति को ऋषिक स्पष्ट एवं बोधगम्य बनाने के हेतु विभिन्न प्राणों का ज्ञान परम आवश्यक है। इन प्राणों को नायु भी कहते हैं। इसी तत्व के आधार पर हमारे शरीर का जीवन निर्मर है। वायु दश प्रकार की मानी गई है—पंच शरीरस्थ एवं पंच वाद्य। वेरंड संहिता के अनुसार प्रास्, अपान, समान, उदान तथा व्यान—ये पंच वायु अन्तःस्थ हैं तथा नाग कूर्म, कुकर, देवदत्त तथा धनंजय ये पंच विहास्थ हैं। इनकी स्थिति निम्न लिखित है:— उ

१. पर देखत है नैन बिना ही | चहै करे लीला उन माही ||
खेचर मिखि खेचर है जावे | यह भी शक्ति उड़न की पांचे ||
प्रधिकी ठहरे लगे समाधा | यह तो किहए खेल अगाधा ||
शिवशक्ती ' जहं मेला होई | होय लीन मन उनमन सोई ||
योग युक्ति किर याको पांचे | परासक्त अपने बल लावे ||
चाहै अर्झ ठौर लै आवे | जब चाहै ऊरध लै जावे ||
कवहू हिरदय के मिंध आने | याही को आपन पौ जाने ||
इच्छा करे सिझ की जैसी | होय प्राप्त सो वेगिहि तैसी ||
चहै अस्थूल सूक्ष्म तन धारू | वैसा ही होय जाय सवारू ||

कुंडलिनी परकाश ही, भौरा एक स्नन्प।
छोड प्रकाशत है तहां, सुवरण को को रूप।।
हिरदय में उजियार ही, होत चपल यहि भांति।
जैसे धूमर मेघ में, बिजली ही दमकाति।।

- २. प्राणोपानः समानश्च व्यानोदानौ तथैव च। नागः कूर्मश्च क्रकरो देवदत्तो धनंजयः॥
  - घे० सं०-पचमोपदेश: ५६
- हृदि प्राणो वहेन्नित्यं अपानो गुद्मंडले। समानो नाभिदेशे तु उदानः कंठमध्यमः॥ व्यानो व्याप्त शरीरे तु प्रधानाः पंचवायवः। प्राण्दाः पंच विख्याता नागद्याः पंचवायवः॥ तेषामपि च पंचानां स्थानानि च वदाम्यहम्। उदगारे नाग आख्यातः कूमंस्त्नीलने स्मृतः॥ कृकरः बुत्कृते शेयो देवदत्तो विजृभणे। न जहाति मृते क्वापि सर्वव्यापी धनंजयः॥

| संख्या         | वायु       | स्थान                   |
|----------------|------------|-------------------------|
| १              | प्राण      | हृदय देश में            |
| ₹,             | श्रपान     | गुह्य में               |
| •              | समान       | नामि में                |
| ` <b>x</b>     | उदान       | कंठ में                 |
| પૂ             | व्यान      | समस्त देह में           |
| ¥.<br>¥.<br>&. | नाग वायु   | डकार में                |
| <b>9</b>       | कूर्म वायु | नेत्रों में             |
| ς.             | कुकर वायु  | छींक में                |
| ٤.             | देवदत्त    | जभाई में                |
| १० .           | ं धनंजय    | मृत्यु हो जाने पर शरीर  |
| •              | •          | में व्याप्त रह जाती है। |

संत कृषि सुन्दरदास ने भी उपर्युक्त दश पवनों का उल्लेख (ज्ञान समुद्र) में किया है। पर्न्तु चरनदास ने केवल दो वायु, प्राण तथा श्रापन का उल्लेख किया है। यह उल्लेख भी प्राणायाम के सम्बन्ध में है। इससे यह स्पष्ट है कि किव ने प्राणायाम के लिए तो इन दो वायु को महत्व प्रदान किया है, शेष किव की हिण्ट में उपेच्णीय है। संत किव सुन्दरदास ने भी उपर्युक्त दश पवनों का उल्लेख ज्ञान समुद्र में किया है। इस प्रकार चरनदास ने दश पवनों का उल्लेख निम्नलिखित शब्दों में किया है:—

चौरासी अस्थान पर, चौरासी ही बायु।
ता में दश ये मुख्य है, बरणों मुनिये ताय।
माण अपान समान ही, और व्यानि उद्यान।
नाम धनंजय देव दत्त, क्रम किरकल जान।।
दश वायू जो एक ही, तिन में दीरघ दोय।
सोयै पाण अपान है, तिन्है पिछानै को ह।।

ज्ञान समुद्र-तृतीयोल्लास ४७

प्राणातानं समानहिं जानौ । व्यानोदिन पंचामन मानै ॥ नागृस कूर्म कुकल सो कहिये देवदत्त सुधर्नजय लहिये ॥

किव के अनुसार इन प्राणों के स्थान निम्नलिखित है:— प्राण्वायु हिरदे के ठाही। बसै अपान गुदा के माहीं।।
वायु समान नाभि अस्थाना। कंठ माहि बाई उद्याना॥
व्यान जुव्यापक है तन सारे। नाग वायु सो उठै डकारे॥
पत्रक उघाड़ क्रमवाई। देवदत्त सूं होय जंभाई॥
किरवल वायु जु भूख लगावै। मुखे धनंजय देह फुलावै॥
सब में प्राण्वायु मुख जानौ। सो हिरदय के मध्य पिछानौ॥

प्रस्तुत वायु तथा वायु स्थान वर्णन परम्परा-गत वर्णन से पूर्णरूपेण साम्य रखता है।

कवि द्वारा वर्षित वायु प्रसंग न तो शिव संहिता से मत सम्य रखता है श्रीर न घेरंड संहिता से ही। योगी प्राणायाम के द्वारा सब प्रकार के प्राणों को नामि के मूल से ऊपर उठाता है श्रीर उन्हें यथा सम्भव श्रवह्द करता है। इस प्रक्रिया से स्थक को कुंडलिनी शक्ति जाग्रत करने में सफलता प्राप्त होती है। इस सूर्य भेद कुम्भक की किया का योग शास्त्र में बड़ा माहात्म्य वर्षित है।

कुंडलिनी महाशक्ति मेरुदंड के अधोमाग तथा गुदा एवं लिंग के मध्यस्थ मूलाधार चक्र में स्थित है। यह चक्र षट्चकों में से सर्व प्रथम है। यह चक्र चार दल युक्त तथा पीतषर्णवान् है। व श ष स इस दल की मातृकाएँ हैं। इस चक्र में गंखेश का स्वरूप आराधना का प्रतीक माना गया है। इसके मंडल का आकार चतुष्को ए के अन्तर्गत एक त्रिको ए है, जो कुंडलिनों का निवास-स्थान है। त्रिको ए इत अपन चक्र में अवस्थित कुन्डलिनों स्वयम्भू लिंग से साढ़े तीन बलयों में लिपदी अपने मुख से अपनी पूंछ दबाये सुषुम्णा के छिद्र के पास सुतावस्था में पड़ी रहती है। मूलाधार चक्र पर मनन करने से सावक को दर्दुरी शक्ति प्राप्त होती है। ४

कुम्भकः सूर्यभेदस्तु जरा मृत्यु विनाशकः ।
 बोधयेत् कुंडली शक्तिं देहानलं विवर्धयेत् ॥
 घे० सं०—पंचमोपदेशः श्लोक ६७

गुदा द्वयंवुल्लश्चोध्व मेंदैकंग्गुलस्त्वधः ।
 एवं चास्ति समं कंदं समत्वांच तुरंगुलम् ॥

शि॰ सं॰-पंचमपटल ५

३. मुखे निवेश्म सा पुच्छं मुषुम्णा विवरे स्थिता ॥ शि० सं०—पंचमपटल २७

४. यः करोति सदा ध्यानं मूलाघारे विचन्नणः । तस्य स्याद्दर्दुरी सिद्धि भीम त्यागक्रमेण वै ॥ धि० सै०—पंचनपटल ६४-७६

इस चक्र का चित्र इस प्रकार है।



चरनदास जी ने मूलाबार चक्र का वर्णन निम्नितिखित शब्दों में किया है:— लाल रङ्ग पहिला कहूँ चक्रधार तिहि नांव। चार पैखरी तासु की हैं जु गुदा के ठांव॥ है जु गुदा के ठांव देह ताही पर राजै। चारों श्रह्मर तहाँ देव गन्नेस विराजै॥

पहिला कमल ऋघार सुनाऊँ । व श प स ऋक्षर वरण बताऊँ !!

इस उद्धरण में मूलाधार का रङ्ग लाल बताया गया है पर 'शिव संहिता' में इसका पीत वर्ण बताया गया है। शेष समस्त वर्णन, मातृकाद्यों के ऋद्भर ऋादि

पूर्वतया शुद्ध हैं।

स्वाधिष्ठान दिवतीय चक है। इसकी स्थिति लिंग मूल में मानी गई हैं। इस चक्र के षट्दल हैं एवं दल की मातृकाएं व म म य र ल हैं। यह शुभवर्ण है। इस चक्र पर विचार करने वाला सायक मृत्युंजय एवं समस्त विद्वियों का स्वामी ख्रोर मन बन्धन से रहित हो जाता है, स्वाधिष्ठान चक्र का रेखा-चित्र

निम्नांकित है:-



चरनदात ने स्वाधिष्ठान का निम्नलिखित शब्दों में वर्णन किया है :—
पवन सुरत ह्वां लै धरै खोलि कहै शुकदेव।
हूजा लिंग स्थान ही जाको सुन अब भेव।।
पीत वरण षट् पैखटी नाम जुस्वाधिष्ठान।
षट अच्चर जापै दिये ब्रह्मा दैवत जान।।

शि० सं०-पंचम पटल, श्लोक ७५

१. द्वतीयं तु सरोजं च लिंगमूले व्यवस्थितम् । वादिलांतं च षड् वर्णः परिभास्वर षड्दलम् ॥

ब्रह्मा दैवत जान संग सावित्री दासा।
इन्द्र सहित सब देव तहाँ सबही का बासा।।
दूजा कमल जुस्वाधिष्ठाना। वा भा मायार ल जुबखाना।।
इस वर्णन में भी चक्र के रंग भेद के ब्रातिरिक्त समस्त उल्लेख 'शिव संहिता'
से साम्य रखता है।

तृतीय चक्र है मिए पूरक । प्रस्तुत चक्र की स्थिति नाभि के समीप है। इसे योगियों ने नाभि चक्र भी कहा है। इसके दश दल होते हैं। इस दल की मातृकाएँ इ द ए त थ द ध न प फ हैं। यह हेम वर्ण का है। इस चक्र पर ध्यान करने से साधक अप्रतीकिक शक्तियों से सम्पन्न हो जाता है। मिएपूरक का चित्र निम्नाङ्कित है। किन ने मिएपूरक का वर्णन निम्नलिखित शब्दों में किया है:—



मिर्णपूरक चक्कर कहूँ तीजा नाभि स्थान ।
नील वरण दश पैखरी दश स्रज्ञर परमान ॥
विष्णु तहाँ का देवता महा लिज्ञमी संग।
नृतिये मिर्णपूरक जो कहिये। डा ढा णा ता था ही लहिये॥

दा धा ना पा फा जो गाये। ये दश स्रज्ञर वरण बताये।।

मिण्पूरक का 'शिव संहिता' में हेम वर्ण माना गया है पर चरनदास ने उसका वर्ण नील लिखा है। रोष दोनों के हाध्यकोण में साम्य है।

चतुर्थ चक अनाइत है। इसका स्थान हृदय में है। इसे हृत्यद्म भी कहते हैं। इसका वर्ण रक्त वर्ण है। इसमें १२ दल होते हैं। इसकी मातृकाएं क ख ग घ ङ छ ज क ज ट ठ है। इस चक पर ध्यान करने वाले साधक को खेचरी शक्ति की प्राप्ति होती है और साधक त्रिकाल हो जाता है। चक्र निम्नांकित है:—

१. तृतीयं पंकजं नामौ मिण्पूरक संज्ञकम् । दशारंडाभिकाताणं शोभितं हेमवर्णकम् ॥ वही, ७६

२. हृद्ये नाहतं नाम चतुर्थं पंकजं भवेत् । कादिठार्थसंस्थानं द्वादशा रसमन्वितम् ॥ वही, द

चरनदास के शब्दों में श्रनाइत चक्र का वर्णन सुनिये:-



श्रनहद चक्र हिरदय गिषे, द्वादशदल श्रह श्वेत । शिव शक्ति जहाँ देवत', द्वादश श्रह्मर भेद ॥ चौथे चक्र श्रनाहद माही। द्वादश श्रक्षर वरण बताहीं॥ का खा गा था ङा जो जान। चा छा जा का न ट ठ जु मान ॥

'शिव संहिता' में अनाहत का रक्त वर्ण माना गया है और इमारे किव के अनुसार इसका रंग रवेत है।

पंचम चक विशुद्ध चक है। इसका वर्ष हेमचत् है श्लीर यह सोलह दलों से सम्मन है। यह स्वर स्विन का स्थान हैं। श्र श्ला ह ई उ क सू सह व्ह वृष् ऐ श्लो श्लो श्लो श्ला है। जीव यहाँ भूमध्य स्थित परवहा का दर्शन पाकर वासनाशों से उन्मक्त हो जाता है। इसी लिए इसे विशुद्ध चक कहा गया है। श्ला निरं निरं देवता हैं। यहों माश्ल का हार हैं। विशुद्ध चक का रूप इस प्रकार है:—



कित के श्रमुसार विशुद्ध चक्र का स्वरूप मस्तुत उदरस से कात होगा:— पंचवा चक्कर कंठ में, विशुद्ध नाम जिहि केर। षोडश दल जीव देवता, षोडश श्रम्भर हेर॥

कंठस्थान स्थितं पद्मं विशुद्धानाम पंचमम् ।
 मुहेमामं स्वरोमेतं षोडशस्वर संयुतम् ।।
 वही, ६०

पंचवां घोडश विशुद्ध जो आछे। आदि अकार अकार सुपाछे।।

ग्रंतिम चक आज्ञा है जिसकी स्थिति त्रिकुटी में मानी गई है। यह शुभ्रवर्ण
एवं दो दलों से सम्पन्न है। सहस्वार में स्थित गुरु से इसी स्थान में आज्ञा

मिलती है और इसलिए इसे आज्ञा चक कहते हैं। इसकी मातृकाएँ 'ह' 'क्ष' हैं।

यह इड़ा एवं पिंगला के मध्यस्थ है। इसका चित्र इस प्रकार है:—

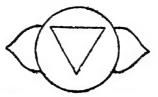

ग्रब चरनदास के शब्दों में इसका वर्णन पिंदिये :---

छुठयों मोहन बीच में ख्रशा चक्कर सोय। ज्योति देवता जानिये दो दल अक्षर दोय॥

छठा जो श्रज्ञा चक्कर मानौ । हंस बरण दो श्रज्ञर जानौ ॥

सहस्रार चक की स्थिति मूर्या में हैं। इसकी मातृकाएँ अ से च तक है। इसमें सहस्र दल होते हैं। इसके देवता कामेश्वरी कामनाथ है। यह तत्वातीत है। इसमें पूर्यंचन्द्र निराकार वर्तमान है। इसमें ध्यान करने से साधक अमर तथा भवन्यनों से मुक्त हो जाता है। यही ब्रह्म रन्ध है। तालु मूल से सुपुम्णा का निम्ना-भिमुख विस्तार है वया मूलाधार चक में इसका अंत है। यहीं से कुंडिलनी प्रबुद्ध होकर सुपुम्णा में ऊपर की ओर अग्र र होती है और अंततः ब्रह्मरन्ध्र में पहुंच जाती है। इसी ब्रह्मरन्ध्र में ब्रह्म का निवास है। इस रन्ध्र के घट्द्वार हैं जिन्हें कुंडिलनी खोलती है। इस रन्ध्र का स्वरूप विन्दु (०) है। प्राणायाम की चरम स्थित में इसी बिन्दु में आत्मा लाई जाती है और आत्मा भय बन्धनों से उन्मुक्त होकर इसी बिन्दु में सोऽहम का अमुभव करती है।

श्रज्ञा पद्मं भ्रवोर्मः येहचोपेतं द्पित्रकम् ।
 शुल्कामं त महाकालः सिद्धो देव्यत्र हांकिनी ॥
 वहीं, ६६

२. ग्रतः उर्ध्वं तालुमूले सहस्त्रारंसरोहहम ग्रस्ति यत्र सुषुम्खाया मूलं सविवरं स्थितम् ॥ वही. १२०

२. तालु मूले सुषुम्णा सा आद्योवक्या प्रवर्तते । वही, १२१

## कुम्भक

प्राखायाम के चार भेद माने गये हैं:--

१. प्रक २. रेचक ३. म्रान्तर कुम्भक ४. वाह्य कुम्भक

बाहर से श्वास लेना पूरक है। वायु का परित्याग करना रेचक है। वायु को बाहर त्याग कर श्वास न लेना अर्थात ठहरना वाह्य कुम्भक है। इन तीनों शब्दों को वाह्यान्तर स्तम्भवृत्ति भी कहा गया है। वाह्य से रेचक, आम्यंतर से धूरक तथा स्तम्भ से कुम्भक का अभिपाग है। प्राणायाम, देश (यहाँ देश से अभिप्राय है श्वास के लेने और त्यागने में जितना लम्बा भीतर प्रवेश करे उतना ही लम्बा बाहर जाय। यह दीर्बता देश है), काल (यहाँ काल से तात्पर्य यह है कि पूरक में जितना समय लगे उससे चतुर्गुण समय तक कुम्भक करना चाहिए) एवं संख्वा के अनुसार दीर्घ एवं सूक्ष्म होता है। योगी को प्राणायाम में देश, काल एवं संख्या का विशेष थ्यान रखना अपेहित है। योगियों ने कुम्भक के दो भेद माने हैं—
प्रथम वाह्य कुम्भक तथा दितीय आम्यन्तर कुम्भक। 'हठयोग प्रदीपिका' में कुम्भक के आठ भेद मान्य हुए हैं। कथन के समर्थन हेतु प्रस्तुत श्लोक पठनीय होगा:—

स्यं भेदनमुज्जायी सीत्कारी शीतली तथा । भस्त्रिका भ्रामरी मूच्छों हुनाविनीत्यष्ट कुंभकाः ॥

ह० यो० प०-- उनदेश २ श्लोक ४४

सत कवियों में चरनदास तथा सुन्दरदास ने अपने अन्थों में बड़ी स्पष्टता के साथ इन्हीं आठ कुम्भकों का उल्लेख किया है। चरनदास के शब्दों में कुम्भक के अष्ट भेद निम्नलिखित हैं:—

अब आठी कुम्मक कहूँ, नावं भेद गुण रूप ।
शुकदेव कहेँ परिषद्ध हैं, योगहि माहिं अन्प ॥
प्रथमें कुम्मक ही कहूँ, नावं जु सूर्ज भेद ।
दूजे ऊजाई सुनो, साथे छूटे खेद ॥
शीत कार अह शीतली, पंचवीं भस्त्रक जान ।
छठीं जु अमरी नाम है, नीके समक पिछान ॥
नावं मूर्छा सातवीं, अठवीं केवल होय ।
रणजीता सबसे बड़ी, आयु बढ़ावै सोय ॥

१ सूर्य भेदन प्रथम दितीय उज्जाई कहिये । शीतकार पुनि त्रितिय शीतली चतुरथ प्रहिये ।। पंचम है भिस्त्रका भ्रामरी षष्टमु जानहु । मूर्छना सप्तमं अष्टमं केवल मानदुं ।।

'घेरंड संहिता' में भी इन्हीं ब्राठ प्रकार के कुम्भक की मान्वता दी गई है :--

संहितः सूर्यभेदश्च उज्जायो, शीतली तथा। भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा केवली चाष्ट कुम्भिकाः।।

घे० सं०-वंचमीषदेशः श्लोक ४५

श्रयांत् सहित, सूर्यभेद, उजायी, शीतली भस्त्रिका, आसरी, मूर्च्छा श्रीर केवली भेद से कुम्भक श्राठ प्रकार के हैं।

कवि ने सर्वप्रथम कुम्भक की परिभाषा एवं प्रक्रिया अथवा शाधना का वर्णन किया है, तदनन्तर कुम्भक के विभिन्न ग्रष्ट भेदों का परिचय दिया है। कुम्भक की प्रक्रिया ग्रीर परिचय से सम्बन्धित निम्नलिखित पंक्तियाँ उद्भुत करने योग्य हैं:—

पवन पूर पूरक ही कीजै। पाछे बन्ध जलन्धर दीजै। कुंमक रेचक के मांध जानै। ह्याई बन्ध उड्यान पिछाने। पवन जोर ही सूंगहि लीजै। ग्रार्थ उर्ध्व संकोच न कीजै॥ मध्यम कीजै पश्चिम तानै। बह्य नारिके माहि समाने॥ नाड़ी पवन खैचिये ऐसे। भरिये सब संध्यान जु जैसे॥ ग्रापान वायु कूं उपर लावै। प्राण वायु नीचे ले जावै॥ जोपै यह साधन बनि ग्रावै। योगी बृद्धा होन्न पावै॥ तस्या श्रावस्था देखे ऐसी। नितही रहे जानिये जैसी॥

कुम्भक की प्रक्रिया, लच्चण, स्वभाव तथा गुण आदि का वर्षान करने के अनन्तर किया ने कुम्भक के अघ्ट भेद का प्रारम्भ किया है। इस वर्षान में सर्वप्रथम प्रक्रिया का वर्णन किया है, तदनन्तर उसके लच्चण और महत्त्व का उल्लेख किया है। प्रायः यही कम आयोपांत कुम्भक के समस्त भेदों का वर्णन करने में रखा गया है। किय के मत से स्यंभेद कुम्भक का सर्वप्रथम भेद है। योगशास्त्र के कुशल आचार्य घेरंड के मत से कुम्भक करते समय प्राणादि समस्त वायुओं को पिंगला नाड़ी से विभिन्न कर नामिमूल देश से समान वायु को उठावे, पुनः धैर्य के साथ वेग पूर्वक वाम नासिकापुट से रेचन करे। तदनन्तर दिख्ण नासापुट से वायु भर कर सुष्टम्का से कुम्भक कर वाम नासा से रेचन करे। इस किया को वारम्बार करना सूर्यमेद कुम्भक कहा जाता है। दूसरे शब्दों में सावधानी पूर्वक सुगम आरामदेह आसन

१. सर्वे ते सूर्यसंभिन्ना नाभिमूलात्समुद्धरेत् । इडया रेचयेत्पश्चाद्धेर्येगाखंडवेगतः ॥ पुनः स्रेंग चाकृष्य कुम्भियत्वा यथाविभि । रेचयित्वा साधयेत् क्रमेण च पुनः पुनः ॥

में बैठकर संघिक देखिए नासिका से पूरक करे और यथाशक्ति कुम्मक करके वाम नासिका से धीरे-धीरे रेचक करे। यह किया साधक बारम्बार करता रहे। इसकी साधना से शरीर में उच्छाता बढ़ती है और शिरोरोग तथा कुमिरोग नष्ट होते हैं। चरनदास जी के मतानुसार सूर्यभेद को साधना के लिए साधक सुखासन या बज़ासन में बैठ-कर दाहिने नासिका पुट से पूरक करे। इस प्रकार यथाशक्ति वासु की शरीर में रोकता हुआ साधना से वासु विकार एवं कुमिरोग विनष्ट हो जाते हैं—

कुम्मक - सूरज मेद ही, पहिले देहुँ सुनाय ।
सुख श्रासन के कीजिये, श्रथवा वज्र लगाय ॥
श्रथका वज्र लगाय, पूरक दिहने स्वर कीजे ।
नख क्लिल सेती रोकि, वायु कू बन्ध करीजे ॥
बाये - सेती रेचिये, हीरे हीरे जान ।
क्रपाल धौंकनी जानिये, चरणदास पहिचान ॥
- वायु किरन पीड़ा हरे, कीजे बारम्बार ।
कुम्मक सूरज मेदनी, सुकदेव कहे हियधार ॥

सूर्यभेद कुम्भक का यह वर्णन परम्परा गत वर्णन से बहुत कुछ साम्य रखता है। कुंभक का दितीय भेद है उजायी। साधक उभय नासिकाओं से पूरक भर के यथाशक्ति कुंभक करें। तदनन्तर बाम नासिका से शनैः शनैः रेचक करें। इसकी साधना से ज्ञय, श्वास रोग तथा जालन्धर रोग का नाश होता है। घेरंड ऋषि के मत्यानुसार वहिः स्थित वायु को नासिकादय से और अंतः स्थ वायु को हृदय एवं गलें से खींचकर कुंभक योग से मुख के भीतर धारण करें। फिर मुख प्रज्ञालन कर जालन्धर मुद्रा को अनुष्ठान करके शक्ति के अनुसार कुंभक करता हुआ निर्वेश्व रीति से वायु को धारण करें। इसको उजायी कुंभक कहते हैं। इसके प्रभाव से सम्पूर्ण कम सिंब हो जाते हैं और अनीर्ण, क्षय, आम्बात आदि अनेक रोग विनष्ट हो जाते हैं। चर्मनदीस द्वारा उपदिष्ठित 'उजाई' का वर्णन पूर्ण पर से परम्परागत होते हुए

क्ष्मास्यां समाकृष्य नायुं निष्ये च धारयेत् ।

क्ष्मास्यां समाकृष्य मुख्यस्ये च धारयेत् ॥

क्ष्मार्था मुख्यस्य च क्षम्य क्ष्यां जालन्थरं ततः ।

क्षार्याक्तिकुंभकं कृत्वा धारयेद्विरोधतः ॥

उजायी कुंभकं कृत्वा सर्वकार्याणि साध्येत् ।

न भवेत्कपरोगं च क्रूरवायुरजीण्कम् ॥

क्ष्मामवातं क्षयं कासं ज्वरप्लीहा न विद्यते ।

करामृत्यु विनाशाय चोजायीं साध्येत्ररः ॥

वे० सं०—पंचमोपदेशः ६८-७१

भी 'घेरंड संहिता' द्वारा प्रतिपादित वर्ण्य विषय के समान विस्तृत नहीं है। कि ने समस्त किया का संनेप में वर्णन कर दिया है। अब कि के शब्दों में ही दुजावी किया पिट ये :--

श्रव ऊजाई कुम्मक सुनिये। समक सीख मन माहीं जुनिये। होड सुर समकर पवन चढ़ावै। पेट कंठ लौ ताहि भरावै।। ताको रोकै दृढ़ करि राखै। सहज इडा सी रेचक नाखै।। ऐसे जो कोई साधन करें। रोग सलेयम के सब हरे।। दृदय कंठ माहि जो होई। कफ का रोग रहें नहि कोई।। रोग जलंधर ही का भागे। भने वायु दुख पावक जागे।। बैठत चलत पवन को भरे। यही उनाई कुंमक करे।। चरणदास शुकदेव बतावै। तोजी शीतकार समुकावै।।

तृतीय कुंभक शीतकारों है। उभय नाविका रन्त्र बन्द करके स्रोहा एवं जिह्वा के द्वारा वायु का पूरक भरे। तदनन्तर यथाशक्ति कुंभकं करके दीनों ना सकारन्त्रा से धीरे-धीरे करे। यह प्राणायाम शीतल है। इसकी साधना से साधक में किसी प्रकार का विष नहीं व्याप्त होता है। यह प्रत्येक ताप का विनाशक है। चरनदास द्वारा वर्णित शीतकारी कुभक परम्परागत होते हुए भी इसमें स्पष्टता स्रधिक है। उभयनासा-पुट बन्द करके स्रोहों एवं जिह्वा के द्वारा वायु के पूरक की किया को धीरे-धीरे खैं। ची शब्द उचार के" इस रूप में स्रभिव्यक्त किया है। किव के शब्दों में शीतकारी निम्नलिखत है:—

श्रीड़ जंभाई नािंका, लीजै खिन्ने जु पौन । तािंह कळू ठहराव के, छोड़े मुख सों जौन ॥ धीरे खेंचिये, सी सी शब्द उचार । सुन्दर होवे तेजवन्त, श्रीधिक रूप को धार ॥ भूख प्यास ब्यापे नहीं, श्रालस नींद न होय। तन चेतन ही होत है, रहै उपाधिन कोय ॥ यहि विधि साधत ही रहै, होय योगिन में भूप । चरणदास शुकदेव कहि, कुम्मक यही श्राम्प ॥

चतुर्थं कुम्मक शीतली है। साधक उभय नासिकारन्त्रों को अवरह करके जिहा को कीने की चोंच की बल देकर, जिहा द्वारा वायु का पूरक भरे। अभ्यास एवं शिक के अनुसार कुम्मक करके उभय नासिकारन्त्रों से शनैः शनैः रेचक करे। यही शितली की साधना है। घेरंड ऋषि के शब्दों में शीतली कुम्मक निम्नालिखत है:—

जिह्नया वायुमाकृष्य उदरे पूरवेच्छनैः । ह्यां च कुंभकं कृत्वा नासाभ्यां रेचवेस्तुनः ॥ वे० सं०—पंचमीपदेशः श्लोक ७२ श्चर्यात् जिहा द्वारा वायु को खींच कर धीरे धीरे पेट को वायु से भर दे, ।फर कुछ समय तक कुम्भक योग से वायु को धारण करके दोनों नासापुटों से बाहर निकाल दे। इसको 'शीतलीकुम्भक' कहने हैं।

वंत चरनदां का निम्नलिखित 'शीतली वर्णन' भी परम्परागत वर्णन से साम्य रखता है:--

कहूँ शीतली कुम्भक आगे। जो कोइ कर भाग तिहि जागे।।
तालु मूल जिहा बल सेती। प्राण वायु पीवे कर हेती।।
कुंभक राखे सबतन मांही। दीला गात रभावे हाही।।
नासा सेती रेचक की जै। एक मास सिधि हो सुखली जै।।
पीजे पवन जीभ को मोड़े। सह जै छोड़े नासा आयोड़े।।
दोनों रेवर से तिज दो जै। यो अप्रयाय पूर कर ली जै।।

शीतली साधना का प्रभाव कांव के शब्दां में निम्नलिखित है:— ताप तिली गोला ज्वर होई। वाके तन में रहै न कोई।। देह पुरानी नृतन होय। तीनि वरण साथै जो कोय।। जैसे सांप कॅंचुली भीहि। श्वेत बाल लाजि काले होहि। काहू मांति का दुख नहिं व्यापे। भूख प्यास तिस भा ने श्रापे।।

प्रस्तुत उद्धरण में यह अंश विचारणीय है—नी ने पवन जीभ को मोड़े में जिहा को कीए की चांच की भांति बल देकर किव ने केवल विषय को ही परम्परागत बनाने का प्रयस्न नहीं किया वरन् उस अभिव्यंजना शैली का भी अनुसरण करने का प्रयस्न किया है।

शीतली कुम्मक के पश्चात् किन ने मिस्त्रका कुंमक का वर्णन किया है। यथा लोहार की भौकनी में वायु भरी जाती है उसी प्रकार उभय नासिका द्वारा वायु को पेट में भरके धीरे थीरे पेट में परिचालित करे। इस प्रकार बीस बार कुम्मक करके वायु को धारस करे, फिर मिस्त्रका से बेसे वायु निकलती है उसी प्रकार नासिका से वायु निकलती है उसी प्रकार नासिका से वायु निकलती है। इस प्रकार यथा नियम तीन बार आच-रस करे। भिस्त्रका दो प्रकार से किया जाता है। प्रथम वाम नासारन्ध्र से कम से

घे० सं०--पंचमोपदेशः श्लोक ७४-७

१. भस्त्रैव लीहकाराणां यथा क्रमेख संभ्रमत्। ततो वायुरच नासाम्यासमान्यां चालयेच्छनै: ॥ एवं विंशतिवारं च कृत्वा कुर्याच्च कुम्भकम्। तदने चालयेद्वायुं पूर्वोक्तं च यथाविधि॥ विचारं साथयेदेनं भित्रका कुंम्भकं सुधीः। न च रोगं न च वलेशमारीयं च दिने दिने॥

कम दश घर्षण करने के पश्चात् ग्यारहवीं बार उसी नासिका से प्रक करे। साधक यथाशक्ति कुम्भक करने के अनन्तर दिश्चण नासिका से शनै:-रानै: रेचक करे और फिर दिश्चण नासिका से दश घर्षण करके उसी से प्रक भर ले। यथाशक्ति साधक कुमक करके घरि-धारे वाम नासिका से रेचक करे। दितीय दिश्चण नासिका से वाम नासिका की ओर कम से कम दश घर्षण करके बाम नासिका से प्रक भरे। योगी यथाशक्ति कुम्भक करके दिश्चण नासिका से धीरे-धीरे रेचक करे। चग्नदास का भिरत्रका वर्णन परगरागत है। इसका वर्ण्य विषय योगदर्शन के आचायों के मत से साम्य रखता है परन्तु विशेषता यह है कि किव ने भिरत्रका की प्रकिया और साधना का सविस्तार वर्णन किया है। साथ ही इसमें आवनादि का जो उल्लेख हुआ है उसका योग प्रन्थों में उल्लेख नहीं हुआ:—

श्रव कहुँ कुम्भक भिक्तका, पित कफ वायु नशाय।
श्राणिन बढ़े श्रम्था सो, तीनि गांठि खुलि जाय।।
श्राण्तन पद्म सुया विधि करें। बाम जंघ दिहेनो पग धरे।।
बावों पग दिहनी पर लावै। जांघन सो दोउ हाथ मिलावै।।
प्रीवा पेट बराबर राखै। श्रागे सुनु शुक देवा भाखे।।
मुख मूंदै रेचै नासा सृं। पूरक चपल करें श्वासा सृं।।
रेचक पूरक ऐसे कीजै। बारम्बार तजे श्रव लीजै।।
जैसे खाल लगे हार भरें। रेचक पूरक श्रातुर करें।।
करत करत जबहि थिक जावै। नेक ठहाँर दूजी विधि लावै।।
फिरि पूरक सूरज सों करें। पवन उदर के माहीं भरें।।
तर्जन श्रंगुली सों हढ़ रोकै। नासामध्य धार करि जोखे।।

कुंभक पिछली भाँति करि, रेच इड़ा सों बाय । कफ पित वायु नशाय के लेवे अग्नि बढ़ाय ॥ कुंडलिनी देवे जगा, यह कुम्भक दुखदाय । करे जु हित बत धारिके, चरनदास चित लाय ॥ कुंडलिनी सरकाय कै, वेधे तीनों गाँठ । ऐसी पंचवी भस्तिका, रहे न कोई आँठ॥

इसके अनन्तर किव ने भ्रामरी कुंमक का उपदेश दिया है। यह भ्रामरी कुंमक की साधना लोम विलोम की तरह होती है। अंतर यह है कि साधक बाम नासिका से पूरक भरते समय भ्रामरी का-सा नाद स्वर में उत्पन्न करे तथा दिक्स नासिका से रेचक करते हुए भ्रमर का-सा नाद करे। यही किया योगी विपरीत कम

में भी करता रहे। 'वेरंड संहिता' में भ्रामरी कुंमक का वर्णन बड़े रोचक ढंग से हुन्ना है। कतिएय पंक्तियाँ पठनीय होगी:—

शृगुयाहित्ये कर्णे नादमन्तर्गतं शुमम् । प्रथमं भिन्नि भनादं च वंशीनादं ततः परम् ॥ मेघ भर्भारभ्रमरी घंटा कांस्यं ततः परम् ॥ त्रीमेरीमृदंगादि निनादानकदुदुं भिः ॥ एवं नानाविधं नादं जायते नित्यमभ्यसात् । श्रमाहतस्य शब्दस्य तप्यशब्दस्य यो ध्वनि ॥ ध्वनरेन्तर्गतं प्योतिष्योतेरतर्गतं मनः । तन्मनोत्रिलयं याति तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ एवं च भ्रामरी सिद्धः समाधिसिद्धिमाप्नयात् ॥

घे॰ सं॰-पचमोपदेशः ७८-८१

अर्थात् इस प्रकार कुम्भक का अनुष्ठान करने पर साधक को दाहिने कान में नाना प्रकार के शब्द सुनाई देते हैं। ये सत्र शब्द देह के भीतरी भाग में उदित होते हैं। पहले भीगर का शब्द सुनाई देता है, तदनन्तर वंशी ध्वनि, किर मेव शब्द, फिर फर्भर नानक वाद्य, तदनन्तर भ्रमर का सा भनभनाहट शब्द सुनाई देता है. तदनन्तर क्रमशः घंटा, कांसे के पात्र, तुरहो, भेरी, मृदंग श्रौर नगाड़े जैसः शब्द सुनाई देता है। इस प्रकार नाना ध्वनियां सुनाई देती हैं। अन्त में हृदय स्थित श्चनाहद नामक बारह कली वाले कमल में होने वाले शब्द की प्रतिध्वनि प्रतिश्रत होती है। तदनन्तर साथक निर्मातित नेत्रों से हृदय के उस द्वादश दल कमल की प्रतिध्वनि के अन्तर्गत ज्योति का निरीक्षण करता है। यह ज्योति ही परब्रह्म है। योगी का मन उस ब्रह्म में लगकर ब्रह्मरूपी विष्णु के परमपद में लय की प्राप्त होता है। इस प्रकार भ्रामरी कंमक सिद्ध होने पर समाधि स्वतः सिद्ध हो जाती है। चरन-दास ने भ्रामरी का जो उल्लेख किया है वह न तो इतना विस्तृत है श्रीर न इतना रोचक। कवि ने 'वेरंड संहिता' में वर्णित विभिन्न स्वरों एवं ध्वनियों का वर्णन नहीं किया है, फिर भी भ्रामरी साधना के आवश्यक आंगों पर लेखक ने उचित प्रकाश अवश्य डाला है। भामरी कुंभक का वर्षीन कवि ने निम्नलिखित शब्दों में किया है:--

> छठी जु कुम्भक आमरी सुनिये चरणहिंदास । शब्द देवा हीं कहतहूँ तामें करो बिलास ॥ जैसे भूगी धुनि करें यो उपजे हियमाहि । दोनों स्वर सो कीजिए परगढ सुनिये नाहिं॥

वलसेती पूरक करें यही शब्द लें साथ।
भृंगी की सी धुनि सहत रैचे मन्द सुहात।।
या स्रभ्यास के किये से चित चंचश रहै नाहिं।
योगीश्वर लीला करें चिदानन्द के माहि॥

प्रस्तुत उद्धरण में भ्रामरी कुंभक के केवल श्रावश्यक तंत्वों का उल्लेख हुआ है।

भ्रामरी के पश्चात् किय ने मूछां कुंमक का वर्णन किया है। भ्रामरी कुंमक का अभ्यास पूर्ण हो जाने के अनन्तर साधक सिद्ध आसन से बैठकर उभय नासा रन्त्रों से पूरक करके जालन्धर बन्ध लगाये। तत्वश्चात् दोनों कान, नेत्र, नासिका एवं मुंह पर कमशः अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका एवं कनिष्ठिका को स्थिर कर ६ सेकेंड कुंमक करे। इसके अनन्तर नासिका के रन्ध्र से अनामिका को शिथिल करके जालन्धर बन्ध रखते हुए शनै:-शनै: दोनों नासायुटों से रेचक करे। अन्य प्राणायामां के साथ मूच्छा प्राणायाम करने से कुंमक अपिक होता है। परन्तु रेचक उभय नासायुटों से होता है। यदि अधिक कुंमक अपिकत हो तो उड्डीयान बन्ध का लगाना अपिक्षत होता है। यदि अधिक कुंमक अपिकत हो तो उड्डीयान बन्ध का लगाना अपिक्षत होता है एवं रेचक के समय जालन्धर बन्ध खोल दिया जाता है। मूच्छां में रेचक करते समय वन्द नेत्रों से भूमध्य मे प्राणतत्व का श्वेत, नीला, काला आर लाल प्रकाश दृष्टिगत होता है। अब घेरंड ऋषि का मत पठनीय होगा—

सुखेन कुंभकं कृत्वा मनश्च भुवोरन्तरम्। संत्यज्य विषायास्त्रवीन् मनोमूछासुखप्रदम्॥ अप्रात्मनि मनसो योगादानन्दो जाया ध्रुवम्॥

स्रथात् पहले सुल से पूर्वकथित ( अमिरी ) कुंभक करके सम् र्णा विषयों से मन को लौटा कर भ्रृ-युगुल के मध्यस्थल में स्थित स्राज्ञा पर शुभ्र दिदल नामक कमल में मन को लगाकर, इस पद्म में स्थित परमात्मा में लीन कर दे । इसको मूर्आ कुंभक एहते हैं । इस कुंभक से साधक को बड़ा स्रानन्द प्राप्त होता है । 'घरंड संहिसा' से चरनदास का इस विषय पर पूर्ण मत साम्य है । इस हिंध से किन ने मूर्आ कुंभक का परम्परागत वर्णन किया हैं । स्रव किव के शब्दों में ही मूर्झा कुंभक पटनीय होगा:—

सत्वीं कुंभक मूरछा, पूरक ऐसे होय। खैंचत होवे सीरसा, मेघशार ज्यों जोय॥ बन्ध जलन्धर दीजिए, सहज कंठ तल ताज।

१. घे॰ सं०-पंचमोपदेश: श्लोक ८२

रेचत बांई मूरछित, होय यही पहिचान।
सुखदायी सुख की करन, कही सोइ शुकदेव।

कंभक प्रकरण में ब्रान्तिम भेद है, केवली कुंभक । श्वास के निकलने (पूरक) एवं प्रवेश (रेचक) के समय हं श्रीर सः का उच्चारण होता है। श्रर्थात् जिस समय इवास निकलता है उस समय हंकार और जिस समय श्वास वायु प्रविष्ट होता है उस समय स:कार उच्चारित होता है । 'हंकार' को शिव स्वरूप ख्रौर 'स:कार' को शक्तिरूप समकता चाहिए। 'हंलः' एवं 'सोऽहं' ये दोनों एक शब्द है। ये दोनों शब्द परम पुरुष एवं प्रकृतिमय शब्द ही अजपा गायत्री के नाम से विख्यात हैं। मूलाधार के मध्यस्थल में, हृदय में एवं नासापुटद्वय में इंसः स्वरूप अजपाजाप होता है। कर्म-रूप शरीर का परिमाण छियान वे श्रंगुलि का है। वायु की स्वामाविक वहिर्देश गति का परिमाण बारह अंगुल का है। गायन में सोलइ अंगुल का होता है। श्वासवायु की स्वाभाविक विहर्देशगति बारह अंगुल की होती है। यदि यह बारह अंगुल से न्यून हो जाने तो परमायु बढ़ सकती है। जीन का शरीर जब तक रहे, केवली करके परिभित संख्या में ऋजपा मंत्र को जपे । केवली करने पर पहले निर्ग्य की हुई संख्या में कमी हो जाती है। श्रतः केवला करना स्रावश्यक होता है। स्रजपा की संख्या से केवली को दुगुनी करे तो चित्त में बड़ा आनन्द होता है। नासापुटों से वायु को खींचकर केवली कुंभक का अनुष्ठान करे। पहले दिन इस कुंभक का साधन करने पर एक बार से चासठ बार तक श्वा उवायु को धारण करे। इस कूंभक की साधना प्रतिदिन आठ पहर में आठ बार सायन करे। चरनदास के मत से केवली कुंभक निम्नलिखित है:--

> पूरक रेचक ही सिहत ये कुंभक करि लेहि। कंवल कुंभक नामदौजब लग ह्यां चित देहि॥ केवल कुंभक आशाधिर येहू साधत लोग। बलयावै वशपीन हो और भने तन रोग॥

१. हंकारेण वहियांति सकारेण विंशत्पुनः । षट्शतानि दिवारात्री सहस्राण्येकविंशति ॥ श्रूजपां नाम गायत्रीं जीवो जाति सर्वदा । मूलाधारे यथा हंसस्तथाहि हृदि पंकजे । तथा नासापुटे द्वन्द्वौ त्रिविधं संगमागमम् ॥ प्रण्णवत्यगुलीमानं शरीरं कर्मस्तकम् । देहाद् वहिर्गतो वायुः स्वमावो द्वादशांगुलिः ॥

स्रायु बहावै सिडि दे लागै स्प्रीर समाधि। केवल कुम्मक गुणभरी विन परमाण स्प्रगाधि।। केवल कुम्मक जब सधै तब ये सब रहि जाहि। जैसे सूरज उदय ते तारे सब लुकि जाहि॥ केवल कुम्मक योग में ज्यो नगरी में भूप। रेचक पूरक के बिना जैसे बंधा जु कूप।।

### अनहद नाद

कुम्भक की श्राष्टांग साधना के श्रानन्तर श्रानहद नाद स्वतः सिद्ध हो जाता है। मन के लय होने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है नादानुसंधान। शंकराचार्य के मतानुसारः—

सदाशिवोक्तानि सपादलज्ञ्लयाऽवधानानि वसन्ति लोके। नादानुसन्धानसमाधिमेकं मन्यामहेमान्यतमं लयानाम्॥

—योगतारावली

त्रथिति "योग शास्त्र के प्रवर्तक भगवान शिव ने मन के लव होने के सबा लज्ञ हाधन बताये हैं, उन सब में नादानुसंधान सुलभ एवं श्रेष्ठ है।" 'शिव संहिता' में भी इस नाद-साधना को सर्वोत्कृष्ट साधन माना गया है:—

नासनं सिद्धसदृशं न कुम्भकसमं बलम्। न खेचरी सदृशा सुद्रा न नाद सदृशो लयः॥

गायेन षोडशांगुल्यं भोजने विंशतिस्तथा।
चढुविंशांगुलिर्मागें निद्रायां त्रिंशदंगुलिः।
मैथुने षट्तिंशदुक्तं व्यायामे च ततोऽधिकम्।।
यावज्जीवो जपेन्मंत्रमज्पा संख्य केवलम्।
य्रावाविध धृतं संख्याविश्वमं केवलीकृते।।
य्रावाविध धृतं संख्याविश्वमं केवलीकृते।।
य्रावाविध धृतं संख्याविश्वमं केवलीकृते।।
य्रावाविध धृतं संख्याविश्वमं केवलीकृते।।
येत्रावाविध धृतं संख्याविश्वमं केवलीकृते।।
नासाभ्यां वायुमाकृष्य केवलं कुम्भकं चरेत्।
एकादिक चतुःष्ठिटं धारयेत्प्रथमे दिने।।
केवलीमष्टधा कुर्याद्यमे यामे दिने दिने।
य्रावामंध्याह्यसावाहे मध्ये रात्रिचतुर्थके।
किसंध्यमथवा कुर्यात्सममाने दिने दिने॥

श्रथात् "सिद्धासन के सदृश कोई श्रासन नहीं है, केवल कुम्भक के समान कोई बल नहीं हैं, खेचरी के तुल्य कोई सुद्रा नहीं है तथा मन लय करने वाले साथनों में श्रनहृद नाट की तुलना करने वाला कोई भी श्रन्य साधन नहीं है।"

चरनदास जी के निम्नलिखित छन्दों में शिव संहिता की विचारधारा पृश् का से लहरें ले रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि किव ने 'शिव संहिता' का 'नाद-बहुत्य' निम्नलिखित पंक्तियों में अनुदित कर दिया है।—

अनहद क तप श्रार ना फल बरगों नहिं जाहि । पटतर कछ य दे सक सम कछ है वा माहि ।। पाँच थके श्रामन्द बढ़े श्रार मनुत्रा वश होय । श्रुकदेव कहि चरनदास सुनि श्राप श्रपन जा कोय ।! नाडिन में नुषमन बड़ी सो श्रमहद की सात । कुम्मक में केवल बड़ा सो वाही का भ्रात ।। सुद्रा बड़ी जु खेचरी वाकी बहिनी जान । श्रमहद सा बाजा नहीं श्रोर न या सम भ्यान ।! सेवक से स्वामी भवे सुनै जु श्रमहद नाट । जीवं ब्रह्म है जात है पानै श्रपनी श्राद :

मानव के शरीर में साढ़े तीन कोटि रोन हैं। जब सापक साढ़े तीन कोटि नाम जप कर लेता है तभी अनहद नाद प्रकट होता है। यह विधि वायुपकृति वालों के लिए है। जिनकी पित्त प्रकृति है उनकी नाड़ी शुद्ध रहती है, अतद्य सवा कोटि नाम जप करने से ही उन्हें अनहद नाद प्रतिश्रुत हो जाता है। योग शास्त्र में नाद दश प्रकार का कहा गया है। अंतिय प्रकार का नाद है, बादल का गर्जन। इस अंतिम अवस्था में साधक के प्राण वायु एवं मन दोनों ही लय हो जाते हैं। सुमुन्ना ब्रह्मनाडी के अन्तर्गत प्राणवायु का प्रवेश होने पर नाद का प्रकट होना प्रसम्भ हो जाता है। अनहद नाद को सुरत के आधार पर दिश्चण कान से सुनने का प्रयत्न करना चाहिए। नाद मानसिक लय का कारण है। 'त्रिपुरसार स उच्यय' में नाद के पांच मेद वर्षित हुए हैं। '

श्रादी जलिय जीवृल मेरा कामी गंभवाः ।
 मध्ये मद्देल शाखोत्या बंटा काहलजास्त्या ॥ प्रथः।
 ग्रान्त तु कि कि सी वंश की सामर िः स्टनाः ;
 इति नानाविधा नादाः श्युक्ते देह मध्यमाः ॥ प्रशः प्रक— ३ पृ० ४

२ भ्रमर, वंशी, घंटा, समुद्र गर्जन तथा मेघ गर्जन ॥

चरनदास के मतानुसार साधक ग्रापानवायु की साधना करता हुआ जब क उसे मोडकर ऊपर ल ग्राता है, तब कमल उत्तरा देकिर त्याकाश की त्योर मुख कर लेता है। ज्यों-ज्यों त्यान वायु विभिन्न चकों से होती हुई त्यासर होती है, ब्यों-त्यों अमस्त साबना सिद्ध होती जाती है। जब त्यपानवायु ग्रनहद चक्र में प्रवेश करती है उस समय दश प्रकार के नाद प्रकट होते हैं। १ ये नाद निम्नलिखित हैं:—

१\_पश्ची ख (चीं) २.पश्ची ख (चीं चीं) ः बुद्र घंटा ४.शंख नाद ५, बी**णा ध्विन ६.ताल ध्विन ७. पुर**ली ध्विन ८. पटायज ध्विन ६. नफीर ध्वान १०.सिंह गर्जन।२

हुन्दरवास ने भी नाद के दरा ही भेद माने हैं। वरनवास पर्णित नाद के प्रवासी वा 'इटयोग प्रदीपिका' में वर्षित प्रयासी से भेद है। इसी प्रयास टुन्दरदास क्यार 'इटयान प्रदापिका' द्वारा वर्षित प्रवासी में भी भद है। राध्य यह है कि जिस

- १. अप्रान वायु कूं साधि करि ऊपर लार्व मीड़ । जब होवे उलटे कमल मुख आकारा को ओड़ ।! अप्रान वायु ज्यों ज्यों वहें चक चक्र के पास । त्यों त्यों सीधे होय सब पृरा जान आभ्यास ।! अप्रान वायु आवै जयै चक्र अनाहद माहि । दश प्रकार के नाद ही शनैः शनैः खुलि जाहिं ।।
- ्. पहिले नाद सुने जो ऐसा | चिड़ी चीकला बोले जैसा |
  एकहि बार कहे या चिन्न | दूजी बार कहे चिन चिन्न ||
  बुद्र घंट ज्यां तीजा जानी | चौथी नाद शसं पहिचानी ||
   पंचवी नाद शीन ज्यां गावै | छठवीं उपज ताल ज्यों बाजें ||
  सतवीं नाद सुरिल्या ऐसी | अठवीं उठै पखावज जैसी ||
  नवै नफीरी नाद सुनावै | दशवें सिंह गरज उपजावै ||
  नौ तजि दशवै सु हितलावै | अनहद हिन अनहद हो जावै ||
  सोय जीव सों ब्रह्म अगाधा | जो को इ सुनै सो अनहद नादा ||

प्रथम भ्रमर गुंजार शंष धुनि दुतिय कहिण्जे ।
तितिये वजहि मृदंग चतुर्थे ताल सुनिज्जे ॥
पंचम घंटा नाद षष्ट बीएा। धुनि होई ।
सप्तम बज्जिहें भेरि श्रष्टम द्वंद्वभि दोई ॥
अब न वमै गर्ज समुद्र की दशम मेत्र घोषहि सुनै ।
कहि सुन्दर श्रमहृद नाद की दश प्रकार योगी सुनै ॥

प्रकार के नाद का अनुभव साधक को होता है, उसी की वह अभिव्यक्ति कर देता है। नाद अवस् के विषय में कोई विशेष नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

क्द तो हुआ अपान बायु स्रोर नाद को जाग्रत करने का स्पान । अन कवि के मुख्त से स्ननहद नाद जाग्रत करने की विधि मुन लीजिये। कवि द्वारा वर्ष्ट्स यह विधि सरल एवं स्पष्ट है स्नतएव उसे यहाँ स्नविकल उद्भृत किया जाता है:—

> खुलै जो स्नमहद नाद ज्यों सो साधन सुनि लेंहु । जासों पहुँचे सिद्धि को या करणी चित देहु ॥ चक्राधार सीं खैंचि करि स्नपान वायु सललेहु । स्वाधिष्टान के पास ही तीन लये है देह ।

याकी विधि सब ताहि सुनाऊँ। दे से है तैसे समकाऊँ।।
पहले मूल द्वार का शोधे। बंध लगाय अपान निरोधे।।
पहिले चक्कर में ठहरावै। खैचि दूसरे के ठिक लावै।।
वाके आसी पास फिरावै। दिहने तीनि लपेट लगावै।।
फिरि मिणिपूरक में पहुँचावै। फेरि अनाहद में ले जावै।।
अनहद खुलै सुनै सुख पावै। फिरि ह्वां प्राण् अपान गिलावै।।
हिरदय कंठ मध्य ठहरावै। संयम सं ताको पर चावै।।
बन्ध दूसरो तहाँ लगावै। चरणदास शुकदेव बतावै।।

पहिले अनहद नाद खुलै हिय ऊपरै। कंठ सु नीचे रोंकि ध्यान हाई धरै।। जहां अपरबल होय जु अनहद शब्द ही। फिरियों जानो जाय कंठ के मध्य ही।। कहां किये अभ्याध ध्यान राखे धना। होने अधिकीनाद सुनै साधू, जना।। केतक द्योसन माहिं ब्रह्मरन्धर कने। जाय खुलै जहं नाद सुरति दे ह्या सुनै।। शनै शनै यों होय जानें कोइ साध ही। हिरदय अरु ब्रह्म लोकलों एकै नाद ही।। मीठो और सवाद बहुत ही पाइये। सत्युरु के परताप जहां मन लाहये।। अहां लोक की धात सुनै होने जुहां। सब ही सुमै वस्तु जु कक्ष होनें तहां।।

# पट्कर्म

हरवीय की साधना में षट्कमी के प्रांत बड़ा महत्व प्रदर्शित किया गया है। हरवांग के प्रत्यों में षट्कमी के कर्तव्याकर्तव्य पर सविस्तार विचार किया गया है। हरवांग की साधना में षट्कमें एवं प्राणायाम का महत्व समान रूप से माना गया है, परन्तु अन्तर केवल समय या काल का है। प्राणायाम से शारीरिक विकार या आन्तरिक दोष विलम्ब से दूर होते हैं परन्तु षट्कमें के द्वारा यही कार्य अल्प समय में सुवाध्य बन जाता है, इसीलिए हरयोगी के लिए षट्कमें विशेष प्रिय होता है। 'हरयोग प्रदीपिका' के मतानुसार जिस व्यक्ति के मेद और शलेष्मा अधिक हों, उस पुरुष को प्राणायाम से पूर्व षट्कमें की साधना अपेक्तित रहती है। परन्तु इसके समुपस्थित न रहने पर दोषों की समानता के कारण षट्कमें की साधना न करनी चाहिए:—

मेदःश्लेष्माधिकः पूर्व षट्कर्माणि समाचरेत् । अन्यस्तु नाचरेतानि दोषाणां समभावतः ॥

—हठयोग प्रदीपिका

योग दर्शन के अन्तर्गत षट्कमों को 'घटशोधनकारकम्' अर्थात् शरीर को शुद्र करने वाला एवं 'विचित्रगुणसंवायि' अर्थात् विचित्र गुणों का संधान करने वाला भी कहा गया है।

'वेरंड संहिता' में षट्कर्म को शरीर के सप्तसाधनों की संज्ञा दी गई है।' योगाम्बास करने की वासना होने पर सबसे पहले सप्त साधनों के माध्यम से शरीर को विशुद्ध करना होता है। इन कर्मों का साधक निश्चय ही मोक्ष का अधिकारी होता है।

'इठयोग प्रदीपिका' के अनुसार षट्कर्म निम्नलिखित है :— १. धौति २. बस्ति ३. नैति ४.नौलि ५. कपालभाति ६. त्राटक ।

ह० प्र०-प्रथमोपदेशः, श्लोक ६

वही, श्लोक १० तथा ११

शोधनं इडतां चैव स्थैर्यं धेर्यं च लाघवम् ।
 प्रत्यज्ञं निर्लिप्तंच घटस्थं सप्तसाधनम् ।।

२. षट्कर्मेणा शोधनंच ऋासनेन भवेद् इटम् । मुद्रया स्थिरता चैव प्रत्याहार धीरता ।। प्राणायामाल्लाघवं च ध्यानात्प्रत्यक्षमात्मिन । समाधिना च निर्लिष्तं मुक्तिरेव न संशयः ।।

'बेरंड संहिता' में निम्नलिखित पर्कमों का उल्लेख मिलता है: '— १. घीति २. वस्ति ३. नंति ४. लौलिकी ५, बाटक ६. कपालमाति। 'ब्रह्मयामल के' ब्रानुसार पर्कमं निम्नांकित हैं: र—

१, भौति २, गजकरिणी ३, बस्ति ४, लौलिकी ५, नेति ६, कपालभाति ।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि 'हठयोग प्रदीपिका', 'घेरंड संहिता' तथा श्रिक्षयामल' क पट्कमे विपयक दृष्टिकोण में पर्याप्त मेद है। प्रथम दो प्रन्था में 'मिस्त' को द्वितीय कम माना गया है परन्तु 'ब्रह्मयामल' में द्वितीय कम 'गजकरिणा' श्रोर तृताय कम 'वस्ति' माना गया है। दूसरा भेद यह है कि प्रथम दो प्रन्था में नेति' को तृतीय कम माना गया है और 'ब्रह्मयामल में' नेति 'चम कम है। तीसरा भेद यह है कि प्रथम प्रन्थ में चतुथ कम का नाम 'नोलि' है श्री श्रातम दो प्रन्था के श्रान्तर्गत चतुर्थ कम 'लोलिकी' माना गया है। तथ्य यह है कि नोलि श्रीर लौलिकी में केवल शाब्दिक भेद है परन्तु श्रात्मा में पूर्ण समय है। चीथा भेद यह है कि प्रथम दो प्रन्थों में पंचम कम 'त्राटक' माना गया है श्रीर 'ब्रह्मयामल' में नेति है। श्रात्म उल्लेखनीय बात यह है कि 'कपालभाति' कम को प्रथम प्रन्थ में पंचम कम का स्थान दिया गया है श्रीर शेप दो में पष्टम कम का प्रक्रमों कि स्थम दो में पूर्ण सान्य है। श्रीर स्थम दो में प्रथम है। चरक्सों कि स्थम दो में प्रथम दो में प्रथम है। श्रीर श्रीप दो में पष्टम कम का प्रक्रमों कि स्थम दो में प्रथम दो में प्रथम है। श्रीर सान्य है। स्थनदास का प्रक्रमों कि स्थम दो में प्रथम दो में प्रथम के ही श्रीर सान्य है। स्थनदास के ही श्रीर सान्य सान्य सान्य सान्य है। स्थनदास के ही श्रीर सान्य सान्य सान्य है। स्थनदास के ही श्रीर सान्य सान्य सान्य सान्य सान्य है। स्थनदास के ही श्रीर सान्य सान्य सान्य सान्य सान्य है। स्थनदास के ही श्रीर सान्य सान्य सान्य सान्य सान्य सान्य सान्य है। स्थनदास के ही स्थनदास के ही स्थनदास का प्रक्री विषय सान्य स

. श्रद साथा पट्कर्भ बताऊँ । तिनकं तोको नाम सुनाऊँ ॥ नेती थोती बसती करिये । कुंजर करम रोग सब हरिये ॥ . न्योलो किये भजै तन बाथा । देखि देखि जिन गुरु को साथा ॥ श्राटक कर्म दृष्टि ठहरावैं । पलक पलक सर लगन न पाये ॥

उपर्युक्त पंक्तियों से स्पष्ट है कि चरनदास के मत से षट्कमे निम्नलिखित है :-१. नेति २. धौति ३. बस्ति ४. गजकर्म ४. न्योजा ६. त्राटक।

भौतिबंस्तिस्तथा नेतिलौं लिकी त्राटकं तथा।
 कपालभातिश्चैतानि षट्कमां णि समाचरेत्।

धौतिश्च गजकरिणी नवस्तिलौलिकिस्तथा।
कपालभातिश्चैतानि पद्कर्माणि महेश्वरि।
कर्मगद्कमिद गोप्यं घटशोधनकारणम्॥
मेदश्लेष्माधिकः पूर्वे पद्कर्माणि समाचरेत्।
अन्यथा नाचरेत्।न दोपाणामप्यभावतः।

चरनदास ने पर्कमीं के आरार्धत चार कमे होए साल है। ये चार कमे हैं, क्रपाल-भाति, धौकनी, बाबी तथा शंखपपाल । यहाँ पर किए को निपनलिखित पीक्तयां उद्भत करना असंगत न होगा:—

कपाल भाँति द्यर धोकनी बाधी शंख पखाल । चारि कर्म ये द्योर हैं इनहिं छहीं के नाल ॥

प्रस्तुत उद्धरण की द्वितीय पंक्ति विशेष रूप से विचारणीय है। कवि के कथन, 'चारि कर्म ये श्रीर हैं इनहिं छहीं के नाल' से सम्बद्ध है कि इन चार कर्मों का ग्रास्तित्व किव ने स्वतंत्र रूप से न मानकर उपर्युक्त पट्कमों के श्रान्तर्गत ही माना है। इन चार कर्मों की स्थिति की कल्पना करना किव की मौलिकता है। इन दोनों में गजकर्म एवं कपालमाति को पट्कमें के श्रान्तर्गत रखने में श्रान्तर पड़ता है। परन्तु ये षट्कमें के शाखामात्र हैं, श्रातएव इस विभेद का कोई वास्तविक स्थर्थ नहीं है।

इस विवेचन के स्ननंतर स्नब चरनदास द्वारा वर्णित पट्कमीं का विवेचन तथा व्याख्या स्नावश्यक है। यहाँ पर हम इस बात कांभी स्नध्ययन करेंगे कि चरनदास द्वारा वर्णिन पट्कभी के प्रत्येक स्नंग में परभ्यागत शास्त्रीय वर्णन से कहाँ तक साय एवं भेद है।

चरनदास ने सर्वप्रथम नेति कर्म का वर्शन विवाहै। अतः नेति कर्म के परम्परागत पत्त का अध्ययन कर लेना आवश्यक होगा। नेति कभै दो प्रकार का होता है, प्रथम जलनेति तथा द्वित्य सूत्रनेति । राधक को सर्वे प्रथम जलनेति करनी चाहिए। प्रात:काल दन्त भावन के अनुनतर जो भी सांस चलती हो उसी से चुल्लू में जल लेकर तथा दूसरी शांस वन्द करके उस जल को नासिका के माध्यम से खींचा जाय। तदनन्तर यही जल दुलरे नासापुट से बाहर निकाल देना चाहिए। इसने नेत्रज्योति, मुख कांति ख्रीर दोद्धिक कुशायता की वृद्धि प्राप्त होती है। नासापट से जल भीने की किया को नेतिकर्म नहीं कहा जायगा। यह किया साधक के लिए बहितकर है, कारण कि नासिका में संचित मल आमाशय में प्रविष्ट होगा जिससे नये नये विकारों की उत्पत्ति होगी। जलनेति के पश्चात् सूत्रनेति करना चाहिए। स्वच्छ महीन सूत के दस पन्द्रह तारों को एक में बट कर पतला बना लेने के बाद मीम से चिकना बना ले ब्रौर पिर जल में भिगों दे। फिर जिस नासा छिद्र से पाणवायु का संचार होता हो उसमें सूत की रस्सी लगाना चाहिए। इसी समय दूसरे नारिका पुर को अंगुली से बन्द करके जोर से पूरक करने से सूत मुख में आ जाता है। इस सूत को तर्जनी ऋौर अंगुष्ठ से ग्रहण कर बाहर कर लेना चाहिए। इस सूत को घोकर पुन: द्वितीय नासिका पुट में डालकर यही किया करनी चाहिए। 'हठयोग पदीपिका' में लिखा है कि नेतिकर्भ कपाल को शुद्ध करती है, दिव्य ज्योति प्रदान

करती है, स्कन्ध, भुजा तथा शिर-सम्बन्धी समस्त रोग एवं विकारों को त्रिनन्द्र करती है। ' 'घेरंड संहिता' में नेति कर्म की किया तथा महत्व का उल्लेख इस प्रकार हुआ है कि आधा हाथ का स्क्ष्म स्त नासिका में डाले और उसको मुख के मार्ग से निकाले। इस किया को 'नेतिकर्म' कहते हैं। नेतिकर्म की साधना से खेचरी सिद्ध प्राप्त हो जाती है, कफ दोष नष्ट होता है और दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। ' 'प्रह्यामल' में लिखा है कि एक वालिश्ता डोरा नासिका के छिद्र में डालकर मुख के मार्ग से निकालने को नेतिकर्म कहते हैं। इस कर्म के साधन से शिर के रोग नष्ट हो जाते हैं और दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। उस कर्म के साबन से शिर के रोग नष्ट हो जाते हैं और दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। उस कर्म के साबन से शिर के रोग नष्ट हो जाते

मिहीं जु सून मंगाय कै, मोटी बाटै डोर । ऊपर मोम रमाय कै, साथ उठकर भोर ॥ साथ उठकर मोर, डेढ़ बालिश्त की कीजे। ताके सीथी करै, हाथ अपने में लीजे॥ नासा रन्ध्र में मेल कर, खीचे अंगुली दोय। फेरि बिलोबन कीजिए, नेती कहिये सोय॥

उपर्युक्त उद्धरण में नेति कर्म की जिस प्रक्रिया का वर्णन चरनदास ने किया है वह 'हट्यं ग प्रदीपिका', 'वेरंड संहिता' तथा 'ग्रंहयामल' में वर्णित प्रक्रिया से पृष्णें साम्य रखती हैं। अंतर केवल सूत की रस्सी की लम्बाई पर है। 'हटयोग प्रदीपिका' में सूत की लम्बाई एक हाथ, 'वेरंड संहिता' में ख्रावा हाथ तथा 'ग्रहवामल' में एक

कपाल शोधिनी चैव दिव्यदृष्टि-प्रदायिनी । जन्नूर्ध्वजातरोगौयं नेतिराशु निहन्ति च ॥

<sup>--</sup> इठ योग प्रदीपिका

२ वितस्तिमानं स्तमसूत्रं नाधानाले प्रवेशयेत् । मुखान्निर्गमयेत्पश्चात्पोच्यते नेतिकर्मकम् ॥ साधनान्नेति कर्माणि खेचरीसिद्धिमाप्नुयात् । कफदोषा विनश्यन्ति दिव्यदृष्टिः प्रजायने ॥

घे० सं०-प्रथमोपदेशः, श्लोक ५०.५१

३. सूत्रं वितस्तिमात्रं तु नासानाले प्रवेशयेत् ! मुखेन गमयेच्चैको नेतिः स्यात् परमेश्वरि ॥ कपालवेधिनी कंठा दिव्यद्दव्टि प्रदायिनी ! य अर्थ्वं जायते रोगोनयत्याशु च तं नेतिः ॥

वासधौति। इसके अनन्तर चौथे प्रकार की घौति है, मूल शोधन। जब तक मूल शोधन नहीं होता है तब तक अपानकरूता विद्यमान रहती है अर्थात् गुद्धवायु कुटिल रूप में रहती है, अतएव यह गुद्धशोधन यत्नपूर्वक करना चाहिए। मूल शोधन से कोष्ठ काठिन्य और आमाजीर्णं दूर हो जाता है, शर्र कांतिमान् और पृष्ट हो जाता है तथा जठरानल बढ़ जाती है। धौतिकर्मं के विषय में 'क्द्र यामल' में निम्नलिखित उल्लेख मिलता है:—

सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरं वस्त्रं द्वात्रिशद्धस्तमानतः।
एकहस्तक्रमेणेव यः करोति शनैः शनैः॥
यावद् द्वात्रिशद्धस्तं च तावत्कालं क्रियां चरेत।
एतत् क्रिया प्रयोगेन योगी भवति तत्त्त्र्णाम्॥
क्रमेण मंत्रं सिद्धिः स्यात्कालजालवशं नयेत्॥

श्रर्थात् बत्तीस हाथ लम्बे श्रांति सूक्ष्म वस्त्र को एक एक हाथ करके धीरे-धीरे पूरा निगल जाने पर शनैः शनैः पुनः निकाले । इस प्रक्रिया का नाम वासधौति है । इस धौति के द्वारा योगित्व की प्राप्ति हो जाती है श्रौर मंत्र सिद्धि प्राप्त हो सकती है । मृत्यु उस पर श्राक्रमण् करने की हिम्मत नहीं कर सकती है । चरनदास के मत में धौतिकर्म की क्रिया निम्नलिखित है:—

धौती कर्म यासेन करें, पट्टी सोलह हाथ। कोठ अठारह नामवें, करे जुनित परमात ॥ चौड़ी अंगुल चारिकी, मिही वस्त्र की होय। जल में भेय निचोय करि, निगल कंठ सों सोय॥ निगल कंठ सों सोय। सिरा बाहर रहि जावे। फेरि निकासे ताहि, पित्त कफ दोऊ लावे॥ काया होवे शुद्ध ही, भजे पित्त कफ रोग। शुकदेव कहै धौती करम, साकै योगी लोग॥

हृदौतिं त्रिविधां कुर्याद् दंडवमनवाससा।।
 वही, ३६

२. स्रपानकर्ता तावद्यावन्मूलं न शोधयेत्। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन मूलशोधनमाचरेत्॥ वारयेत् कोष्ठकाठिन्यमामाजीर्थं निवारयेत्। कारयं कान्तिपुष्ट्योश्च दीपनं विद्वमंडलम्॥

चरनदास के श्रनुसार वस्त्र १६ हाथ लम्बा तथा चार श्रंगुल चौड़ा होना चाहिए। इसके आतिरिक्त उसके निगलने की किया वही है जो संस्कृत के उपर्युक्त प्रन्थों में वर्णित हुई है। किव के मत से धौति साधना से काया निर्मल होती है, पित्त कफ आदि रोग एवं विकार विनष्ट हो जाते हैं तथा शरीर को विनष्ट करने वाले आठारह प्रकार के कुष्टादि चीण हो जाते हैं। 'हठयोग प्रदीपिका' में भी धौतिकर्म के चमत्कारी प्रभाव को निम्नलिखित शब्दों में आभिन्यक्त किया गया है:—

कासश्वासप्लीह्कुष्ठं कफरोगाश्च विंशतिः । धौतिकर्मप्रभावेन प्रयान्येव न सशयः॥

'घेरंड संहिता' में इसे गुल्म, ज्वर, प्लीहा, कुष्ट, कफ, तथा पित्त आदि का विनाशक तथा आरोग्य, बल एवं पुष्टि का बढ़ाने वाला कहा गया है। इस दृष्टि कोण से भी चरनदास का मते 'हठयोग प्रदीपिका' तथा 'घेरंड संहिता' से पूर्ण साम्य रखता है।

चरनदास ने धौतिकर्म के पश्चात् वस्तिकर्म का उल्लेख षट्कर्म वर्गन प्रकरण में किया है। 'घेरंड संहिता' के अनुसार नाभि पर्यन्त जल में उत्कटासन से बैठकर गुद्ध देश के संकुचन एवं प्रसारण को जलवस्ति कहते हैं। 'प्रद्धामल के' अनुसार नाभिपर्यन्त जल में उत्कटासन बैठकर गुद्धज्ञालन और हस्तद्धारा आकुंचन और प्रसारण की प्रक्रिया को वस्तिकर्म कहते हैं। वस्ति की स्थिति मूलाधार के निकट है। इसका रंग लाल है और इसके देवता गणेश है। वस्ति को साफ करने वाले कर्म को वस्ति कर्म कहा जाता है। वस्ति कर्म दो प्रकार का होता है। प्रथम जलवस्ति है और द्वितीय पवनवस्ति जिसे शुष्कवस्ति भी कहा जाता है। जलवस्ति को जल में और शुष्कवस्ति को सदा स्थल में करना चाहिए। ' जल में पश्चिमोत्तान आसन

१. गुल्मब्बरप्लीह्कुष्ठं कफपित्तं विनश्यति । स्रारोग्यबलपुष्टिश्च भवेत्तस्य दिने दिने ॥ वे० सं०—प्रथमोपदेशः, श्लोक ४१

२. नाभिभम्रजले पायुं न्यस्तवानुत्कटासनम् । श्राकुंचन प्रसारंच जलविस्तं समाचरेत् । घे सं०—प्रथमोपदेशः, ४६

नामिनिम्नजले वायुं न्यस्तनालोत्कटासनम् ।
 त्राधाराकुञ्जनं कुर्यात्क्षालनं वस्तिकर्म तत् ॥
 ह० यो० प्रदीपिका

४. जलवस्तिः ग्रुष्कबस्तिर्वस्तिः स्याद् द्विविधां स्मृता । जलवस्तिं जले कुर्यात् ग्रुष्कवस्तिं सदा ज्ञितौ ॥ घे० स०—प्रथमोपदेशः, ४५

से बैठकर कमशः श्रद्योभाग में विस्त का संचालन तथा श्रिश्वनी मुद्रा से गुह्य स्थान को संकुचित श्रीर प्रसारित करना चाहिए। इस प्रकार कर्म करने से जलविंदत सिद्ध- हो जाती है। जलविंदत के प्रयोग से प्रमेह, उदावर्च तथा क्रूरवायु ध्वंस हो जाता है श्रीर साधक स्वस्थ्य देह वाला होकर कामदेव के समान हो जाता है। इसकी साधना से कोष्ठदोष श्रीर श्रामवात नष्ट हो जाते हैं श्रीर जठरामि बद्ध जाती है। विस्तकर्म के परम्परागत शास्त्रीय विवेचन के श्रनन्तर चरनदास के शब्दों में विस्तिकर्म की प्रक्रिया पठनीय होगी:—

तीजे बस्ती कर्महीं, कहाँ सुनौ चितलाय।
किया करें गन्ने सही, कुंजी तहाँ लगाय॥
कुंजी तहाँ लगाय मूल को घोवन कीजे।
पसारन संकोच सुरति दें यह करि लाजे॥
नीर गुदा सो खेंच करि, थांभे उदर मंकार।
कछू डोल अस बैठकर फिरि दें ताहि उतार॥
यही जु बस्ती कर्म है, गुरु बिन पावे नाहि।
लिंग गुदा के रोग जो, गर्मी के निश जाहि॥

इन पंक्तियों में किन ने केवल जलवस्ति की प्रक्रिया का उल्लेख किया है। स्थान देने की बात यह है कि प्रस्तुत प्रक्रिया वर्णन ऋत्यन्त संक्ति होते हुए भी 'हठयोग प्रदीपिका' तथा घेरंड संहिता' से पूर्ण साम्य रखती है। किन ने शुष्कवस्ति ऋथवा पननवस्ति का वर्णन वस्तिकर्म के ऋन्तर्गत नहीं किया है।

षट्कमें वर्णन प्रकरण के अन्तर्गत चरनदास ने वस्ति वर्णन के अनन्तर गजकर्म का उल्लेख किया है। यह गजकर्म विषयक वर्णन अत्यन्त सहित है। कवि ने केवल दो पंक्तियों में गजकर्म की प्रक्रिया और महत्ता का वर्णन कर दिया है। जिस प्रकार हाथी सुद से जल को खींचता है और फिर बाहर फेंक- देता है उसी प्रकार गजकर्म की साधना होती है। इसी कारण इसका नाम गजकर्म या गजकरणी रखा

१. वस्ति पश्चिमोत्तानेन चालयित्वा शनैरघः। श्रश्चिनीमुद्रया पायुमाकुंचयेत्यसारयेत्।। वही, ४८

२. प्रमेहं च उदावर्तं क्र्यायुं निवारयेत्। मवेत् स्वच्छन्ददेहश्च कामदेवसमो भवेत्॥ एवमम्भासयोगेने कोष्ठदोषं न विद्यते। विवर्षयेष्ठ कठराप्नं ग्रामवातं विनाशयेत्॥

गया है। इसकी साधना भोजन से पूर्व होती है। दन्तधावन के अनन्तर इच्छा भर जल पीकर अंगुली से उलटी कर दे। अभ्यास हो जाने पर यह जल इच्छा मात्र से बाहर निकाला जा सकता है। पेट में प्रविष्ट जल को न्योली कर्म के द्वारा भ्रमाकर बाहर फेंकना और भी श्रेष्ठ होता है। पित्त प्रधान पुरुषों के हेतु यह किया बड़ी हित-कर होती है। चरनदास के शब्दों में गजकर्म की प्रक्रिया पिंदुये:—

गजकर्म याद्दी जानिये, पिये पेट भरि नीर। फेरि युक्ति सो काढ़िये, रोग न होय शरीर।।-

इस उद्धरण की द्वितेय पंक्ति में ध्यान देने योग्य शब्द हैं 'फेरि युक्ति सों काद्विय'। युक्ति से यहाँ पर कवि का तात्वर्य है भीतर गए हुए जल को न्योली कर्म के द्वारा भ्रमाकर बाहर निकालना।

चरनदास ने गजकर्म के पश्चात् न्योली कर्म का उल्लेख किया है। न्योली को नल किया, नौलिक, नौलि ख्रादि नामों से भी जाना जाता है हठयोग प्रदीपिका के मतानुसार —

श्रमन्दावर्त्तवेगेन तुन्दं सञ्यापसञ्यतः । नतांसो भ्रामयेदेषा नौलः सिद्धैः प्रचक्ष्यते ॥

श्रर्थात् कन्धों को नवाये हुए बड़ी तेज गति से जल अमरवत् श्रपनी तुन्द को दिश्च वाम भागों से अमाने को खिड़ों ने नौलि कर्म कहा है। पेट को दायें बायें घुमाने की प्रक्रिया अन्थों से नहीं सीखी जा सकती है। इसके लिए गुरु का मार्ग-प्रदर्शन प्रत्येक इस्स पर परमावश्यक है जैसा कि चरनदास के अनुभव से ज्ञात होता है:—

जो गुरु करके ताहि दिखावै। न्योली कर्म सुगम करि पावै॥

शौचादि से प्रातःकाल निवृत्त हो जाने पर पद्मासन धारण करके साधक रेचक के द्वारा वायु को बाहर रोके और बिना देह हिलाए हुए मनोबल से पेट को दायें से बायें और बायें से दायें चलाने का प्रयत्न करे। प्रातः एवं संयं यह प्रयत्न और अभ्यास करने से पेट की स्थूलता समात हो जाती है। तदनन्तर साधक को सोचना चाहिए कि दोनों कुि चियों के दब जाने से बीच में दोनों और से नल जुट कर मूलाधार से हृदय तक एक गोलाकार खंम खड़ा हो गया है। इस खंम के बँध जाने पर नौलि सुगम हो जाती है। अभ्यास से यह न्यौली दायें बायें घूमने लगती है। इसके संचालित हो जाने पर वक्षस्थल के समीप कंठ पर तथा ललाट परनाड़ियों का दन्द अनुभव होता है। विस्तार के साथ वर्णित इस प्रक्रिया का उल्लेख चरनद ए ने अरयन्त संचेप में सूत्र रूप में किया है।

न्योली पदमासन सों करैं। दोनों कर घुटनों पर धरै।। पेटक पीट बराबर होय। दहने बार्यें नले बिलोय॥ जो गुरु करके ताहिं दिखावै। न्योली कर्म सुगम करि पावै॥

कवि के शब्दों में न्यौली साधना का प्रभाव सुनिये:-

मेल पेट में रहन न पानै। ऋपान वायु तासों वरा ऋावै॥ ताप तिली ऋफ गोला शूल। होन न पानै नेक न मूल॥ ऋौर उदर के रोग कहावै। सो भी वै रहने नहि पानै॥

'इंठयोग प्रदीपिका' में इसकी साधना का सत्प्रभाव इस प्रकार वर्णित हुआ है:-

मन्दाभिसन्दीपनपाचनादि सन्धापिकानन्दकरी सदैव । स्रशेषदोषामयशोषणी च हठिकयामौलिरियं च नौलिः ॥

नौलि साधना से मन्दामि का उद्दीपन होता है और अन्नादि का पाचन होता है। इससे समस्त वातादि दोष नष्ट होते हैं और रोग का शोषण होता है। यह नौलि हठयोग की समस्त कियाओं में उत्तम है।

न्यौली की त्रावश्यकता भौति स्रौर वस्ति साधना में भी पड़ती है। यह मा खा-याम का महत्वपूर्ण स्तर है। इसकी सिद्धि हो जाने पर तीनों बन्ध सुगम हो जाते हैं।

न्यौली कर्म के अनन्तर त्राटक कर्म आता है। चरनदास ने त्राटक का वर्णन न्यौली के अनन्तर ही किया है। 'इठयोग प्रदीपिका' के मतानुसार एकाप्रचित साधक निश्चल दृष्टि से सूक्ष्म लक्ष्य पर तब तक दृष्टि गत करे जब तक अश्रुपात न होने लगे। आचार्यों ने इसे त्राटक कर्म कहा है। ' सफेद दीवाल पर सूक्ष्म काला चिह्न अंकित करके उसी पर दृष्टि नियोजित करते-करते चित्त समाहित हो जाता है और शक्ति सम्पन्न हो जाती है। उपनिषदों में त्राटक के निम्लिखित तीन मेद माने गए हैं:—

- १. ब्रान्तर त्राटक—नेत्र बन्द करके हृदय या भूमध्य में एकाप्रता स्थापित करने की भावना को ब्रान्तर त्राटक कहते हैं।
- २. बाह्य त्राटक—चन्द्र, प्रकाशवान् नह्यत्र, पर्वत की शिखर वा किसी अन्य दूरवर्ती लक्ष्य पर दृष्टि को स्थिर करने की क्रिया को वाह्य त्राटक कहते हैं। उल्लेखनीय बात यह है कि सूर्य पर त्राटक नहीं किया जाता है।

निरीन्नेनिश्चलदशा स्क्मलक्ष्यं समाहितः ।
 अशुरम्पातपर्यन्तमाचार्येखाटकं समृतम् ॥

मध्य त्राटक—बिन्दु, िकसी देवमूर्ति, भगवान के चित्र, नासिका के अप्रभाग या समीपवर्ती किसी अन्य लक्ष्य पर दृष्टि केन्द्रित करने
की िकया को मध्य त्राटक कहते हैं।

'वेरंड संहिता' में लिखा है कि जब तक स्राँसून गिरे तब तक पलक मारे बिना किसी सुक्ष्म वस्तु पर दृष्टिपात करते रहने का नाम त्राटक है।

त्राटक के इस शास्त्रीय त्रौर परम्परागत विवेचन के त्रानन्तर स्रव संत चरन-दास के त्राटक विषयक स्रानुभव पठनीय होंगे। कवि के शब्दों में—

त्राटक कर्म टकटकी लागै। पलक पलक सों मिलै न ताकै।।
नैन उघारे ही नित रहै। होय द्दांष्ट थिर शुकदेन कहै।
स्राँखि उलटि त्रिकुटी में स्नानो। यह भी त्राटक कर्म्म पिछानो।।
जेते ध्यान नैन के होई। चरनदास पूरण हो होई॥

उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि किव ने त्राटक के विषय में स्थूल रूप से श्रापने विचारों को व्यक्त कर दिया है। फिर भी इन पंक्तियों से त्राटक के विषय में विचार स्पष्ट होता है।

योगियों का कथन है कि त्राटक के अभ्यास से शांभवी मुद्रा सिद्ध हो जाती है, नेत्रों के रोग नष्ट हो जाते हैं और दृष्टि दिव्य हो जाती है। त्राटक नेत्ररोग-नाशक होता है। तन्द्रा, आलस्यादि शरीर में नहीं ठहरने पाते हैं।

चरनदास ने जिन षट्कमों का वर्णन किया है उनका सविस्तार विवेचन वहां समाप्त होता है। इन षटकमों के ऋतिरिक्त किया ने कपालमाँति, धौकनी, बाधी तथा शंखपषाल को भी कमों की संज्ञा दी है परन्तु कि ने इन्हें उपर्युक्त षट्कमों के ऋन्तर्गत ही माना है जैसा कि निम्नलिखित पंक्तियों से प्रकट होता है:—

कपाल भाँति श्रर धौकनी बाधी शंख पखाल। चारि कर्म ये श्रीर हैं इनहिं छही के नाल।

१. निमेषोन्मेषकं त्यक्त्वा सूक्ष्मलक्ष्यं निरीक्षयेत् ।
 यावदश्रृिष्ण पतन्ति त्राटकं प्रोच्यते बुधैः ।।
 घे० सं०—प्रथमोपदेशः. ५३

२. एवमभ्यासयोगेन शांभवी जायते ध्रुवम् । नेत्ररोगा विनश्यन्ति दिव्यदृष्टिः प्रजायते ॥ घे० सं०—प्रथमोपदेशः, ५४

३. मोचनं नेत्ररोगाणां तन्द्रादीनां कपाटकम् । यक्तस्त्राटकं गोप्यं यथा हाटकपेटकम् ॥ इ० यो० प्रदीपिका

इनमें. से कपालभाँति का अध्ययन तथा विवेचन आवश्यक है। कारण कि कपाल भाँति को अनेक विद्वानों एवं हठयोगियों ने षट्कर्म का एक अंग और महत्वपूर्ण साधना माना है।

'इठयोग प्रदीपिका' के अनुसार लोहार की मझी के सदृश्य तीवता के साथ क्रमशः रेचक, पूरक, प्राणायाम को शांतिपूर्वक करना योग शास्त्र में कफ दोष का विनाशक माना गया है श्रीर यह किया कपालभाँति नाम से ज्ञात है। जिस समय सुषम्ना नाड़ी से वा फुफ्फुस में से श्वासनालिका के द्वारा कफ बारम्बार ऊपर ब्राता हो या प्रतिश्यास ( जुकाम ) हो गया हो उस समय सूत्रनेति अथवा धौतिकिया से शोधन नहीं सम्भव हो पाता है। ऐसी दशा में इसी कपालमाँति साधना से कफवाहा नाड़ियों एवं फ़फ्फ़ुस में इकड़ा हुआ कफ जल विनष्ट हो जाता है। सुषुम्ना, मस्तिष्क श्रीर श्रामाशय की शब्द होने से पाचन शक्त प्रदीत होती है। इस किया को श्रधिक तीवगति से नहीं करना चाहिए अन्यथा नाड़ी को आवात पहुँचता है और फुफ्फ़सों में शिथिलता आती है। कपालभाँति तीन प्रकार की है-वातकमकपालभांति. व्यत्क्रम कपालभाँति तथा शीत्क्रम कपालभाँति । ३ इडा अर्थात् वायें नासिकारन्त्र से वायु को भरे श्रीर पिंगला श्रर्थात् दाहिने नासारन्ध्र द्वारा उसका रेचन करे, एवं दाहिने नासारन्त्र से वायु को खींचे श्रौर बांये निकाल दे। वायु के खींचने या छोड़ने में वेग नहीं धारण करना चाहिए। इस योग साधना से कफ दोष विनष्ट हो जाता है। इसका नाम वातकम कपालभाँति कहते हैं। 3 नाक के दोनों रन्हों से जल खींचे श्रीर उसे मुख से निकाल दे। इसी प्रकार मुख से जल ग्रहण कर नासिका छिद्रों से निकाल दे। इस किया को वातकम कपालभांति कहते हैं। यस द्वारा शीत करके

इ० यो० प्रदीपिका

घे० सं०-प्रथमोपदेशः, ५५

इडया पूरयेद्वायुं रेचयेत् पिंगला पुनः ।
 पिंगलया पूरियत्वा पुनश्चन्द्रे स्वा रेचथेत् ॥
 पूरकम् रेचकं कृत्वा वेगेन नतु चालयेत् ।
 एवमस्यासयोगेन कफदोषं निवारयेत् ॥

घे० सं० प्रथमोदेशः, ५६ ५७

४. नासाभ्यां जलमाकृष्य पुनर्वक्त्रेण रेचयेत् । पायं पायं व्युत्क्रमेण श्लेष्मदोषं निवारयेत् ॥

घे० सं०-प्रथमोपदेशः, प्र

भस्त्रावल्लोकारस्य रेचपूरौ ससम्भ्रमौ ।
 कपालमातिर्विख्याता कफदोषविशोषणी ॥

२. वातक्रमेण व्युत्क्रमेण शीत्क्रमेण विशेषतः । भालभाँति त्रिधा कुर्यात् कफदोषं निवारयेत् ॥

जल ले श्रौर नृासिका रन्ध्र से निकाल दे। इस क्रिया को 'शीत्क्रम कपाल भाँति' कहते हैं। इस योग का श्रभ्यास करने से मनुष्य कामदेव के समान कांतिमान् हो सकता है। इसके श्रभ्यास से वार्धक्य श्रौर जरा के हाथ से परित्राण प्राप्त कर सकता है।

## मुद्राएँ

'हटयोग प्रदीपिका' में मुद्राश्रों का बड़ा महत्व वर्णित हुआ है। इन मुद्राश्रों को योग दर्शन में ''जरामरण्नाशक्तम्, अष्टैश्वर्य प्रदायकम् चीयन्तेमरणादयः' आदि कहा गया है। प्रत्केक साधक को इन मुद्राश्रों की साधना करनी पड़ती है तभी कुंडलिनी जाप्रत होती है। जाप्रत होने के अनन्तर कुंडलिनी षट्चकों का भेदन करके सहस्रार में प्रवेश करती है। ये मुद्रायें दस मानी गई है:—

१. मंहामुद्रा २. महाबन्ध ३. खेचरी ४. मूलबन्ध ५. उड्डीयान ६. जालन्बर-बंध ७. विपरीतकरणी ८. वजाली ६. शक्तिचालिनी १०. महावंध।

घेरंड ऋषि ने अपनी पुस्तक 'घेरंड संहिता' में निम्नलिखित मुद्राश्चों को मान्यता प्दान की है:—

महामुद्रा नभोमुद्रा उड्डीयानं जलन्धरम्:।
मूलबन्धं महाबन्धं महावेधरच खेचरी॥
विपरीतकारिणी योनिर्वजाली शक्तिचालिनी ।
ताडागी मांडवी मुद्रा शाम्भवी पंचधारणा ।
ऋशिवनी पाशिनी काकी मातंगी च भुजंगिनी ।
पंचविशति मुद्रा वै सिद्धेदाश्चैव योगिनाम्॥

श्रर्थात् निम्नलिखित पञ्चीस मुद्रायें योगियों को सिद्धि देने वाली है :--

१. महामुद्रा २. नमोमुद्रा ३. उर्ड्डायान ४. जलन्धर ५. मूलवन्ध ६. महाबन्ध ७. खेचरी ८. विपरीकरिणी ६. योनि १०. बजाली ११. शक्तिचालिनी १२. ताडागी १३. मांडवी ४४. शाम्भवी १५. पंचधारणा श्रयोधारणा १६. श्राम्भवीधारणा १७. वैश्वनिरीधारणा १८. वायवीधारणा ६.नमोधारणा २०. श्रश्विनी २१.पाशिनी २२. काकी २३. मांतगी तथा २४. भुजंगिनी।

शिक्तत्य पीत्वा वक्रेण नासनालैविवर्जयेत् ।
 एवमस्यासयोगेन कामदेवसमो भवेत् ॥
 न जायते च वार्धक्यं जरा नैव प्रजायते ।
 भवेत्स्वच्छन्ददेह्श्च कफदोषं निवारयेत् ॥
 वही, ५६ तथा ६०

२. इठयोग प्रदीपिका-उप० ३।६.१४

'प्रह्मामल' के मत से शरीर के अन्दर कुंडिलनी महाशक्ति निद्रावस्था में पड़ी हुई है। सर्वराज शेषनाग यथा वन, पहाड़ आदि से संयुक्त पृथ्वी के एकमात्र आधार है उसी प्रकार यह कुंडिलनी शिक्त भी समस्त योग दर्शन का आधार है। इस महाशक्ति के जाग्रत होने पर देहस्थ षट्चक में सकल पद्म एवं ग्रंथियों का भेद खुल जाता है और तभी प्राण्वायु सुषुम्नारन्ध्र में प्रविष्ट होकर आनन्दपूर्वक विचर सकती है। जब मन अवलम्ब के बिना भी स्थिर रहने लगता है, तब अमरत्व या मुक्ति प्राप्त होती है। अतः इस कुंडिलनी शक्ति को जाग्रत करना उचित और आवश्यक है।

चरनदास ने 'श्रष्टांगयोग-वर्णन' प्रकरण में निम्नलिखित पाँच मुद्राश्रा का प्रतिप्रादन किया है:---

१. खेचरी मुद्रा २. भूचरी मुद्रा ३. चाचरी मुद्रा ४. श्रगोचरी मुद्रा ५. उनमनी मुद्रा।

इन उपर्युक्त पाँच मुद्रास्रों में से प्रथम खेचरी मुद्रा का विवेचन एवं प्रति-पादन करने में किव का ध्यान विशेष रहा है। किव ने प्रायः २७ छन्दों में खेचरी मुद्रो धारण करने की विधि, किया झौर महत्व का वर्णन किया है। शेष चार मुद्राझों का वर्णन केवल १८ छन्दों में समाप्त हो गया है। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि किव ने खेचरी मुद्रा को योग साधना में विशेष महत्वपूर्ण झौर सहायक माना है। ३

१. सश्रैलवनधात्रीणां यथाधारो हि नायकः । सर्वेषां इठतंत्राणां तथा धाराहि कुंडली ।। सुप्ता गुरुप्रसादेन यदा जागितं कुंडली । सदा पद्मानि सर्वाणि मिद्यन्ते प्रन्थयोपि च ॥ प्राण्यस्य शून्यपदवी तदा राजपथायते । यदा चित्तं निरालम्बं तदा कालस्य बन्धनम् ॥ तस्मात्सर्वभयत्नेन प्रवोधियतुमीश्वरीम् । ब्रह्मरन्भमुखे सुप्तां मुद्राभ्यासं समाचरेत् ॥

२. संत सुन्दर दास ने अपने प्रन्थ 'ज्ञान समुद्र' में आठ मुद्राओं का उल्लेख किया है। उक्त प्रन्थ से किव का मुद्रावर्णन छन्द यहाँ उद्भृत किया जाता है:—
सुनि महामुद्रा महाबन्धः महावेध च खेचरी।
उच्चान बंध सुमूल बंधिह बन्ध जालंधर करी।।
विपरीत करणी पुनि बज्रोली शक्ति चालन कीजिये।
हिम होइ योगी अमर काया शिश कला मित पीजिए।।

चरनदास द्वारा वर्णित खेचरी मुद्रा का विवेचन करने के पूर्व इसके शास्त्रीय पक्ष की विवेचना आवश्यक है। खेचरी मुद्रा के सम्बन्ध में 'घेरंड संहिता' का निम्नलिखित रूलोक पठनीय है:—

जिह्नाथों नाडी संख्रिका रसनां चालयेत् सदा । दोहयेक्ववतीतेन लोहयंत्रेण कर्षयेत् ॥ एवं नित्यं समस्यासाल्लिम्बिका दीर्घतां ब्रजेत् ॥ यावद् गच्छेद् भ्रुवोर्मध्ये तथा गच्छितं खेचरी ॥ रसनां तालुमध्ये तु शनैश्शनैः प्रवेशयेत् ॥ कपालकुहरे जिह्ना प्रविष्टा विपरीतगा ॥ भ्रवोर्मध्ये गता हिंदर्मद्रा भवति खेचरी ॥

श्चर्यात् जिह्ना के निम्न प्रदेश में जिह्ना श्चीर जिह्ना की जड़ को मिलाने वाली नाड़ी है। उसका भेदन करता हुश्चा सतत रसना के नीचे रसना के श्चर्यभाग को परिचालित करें तथा रसना को मक्सन से मल कर चिमटे से खींचा करे। नित्य प्रति यह क्रिया करने से जिह्ना बड़ी हो जाती है। क्रमशः श्चर्यास के द्वारा जिह्ना को इतनी लम्बी कर ले कि वह भू-मध्य तक पहुँच जाय। पुनः जिह्ना को क्रमशः तालु के मध्य में ले जाय। तालु के मध्यस्थ गढ़ेंढे को कपाल कुहर के मध्य में ऊपर को उलटी करके ले जाय श्चीर उभय भू-मध्य श्चपनी दृष्टि को स्थिर करे। इसको खेचरी मुद्रा कहा गया है।

शास्त्रान्तर में खेचरी मुद्रा का वर्णन इस प्रकार हुआ है:-

भुवोरन्तर्गतां दृष्टिं विधाय सुदृदां सुधीः । उपविश्यासने वज्ञे नानोपद्रववर्जितः ।। लम्बिकोर्ध्वस्थिते गतें रसनां विपरीतगाम् । संयोजयेश्वयत्नेन सुधाकूपे विचक्रणः ।। सुद्रेषा खेचरी प्रोक्ता भक्तानामनुरागतः ।।

श्चर्यात् वज्रासन से निरुपद्रव शांत स्थान में बैठकर भू- द्वय के मध्य दृष्टि हुता से लगाने तथा जिह्ना के ऊपर जो तालुकुहर है वहाँ पर रसना को उलटी उठाकर लगाने की किया को खेचरी मुद्रा कहते हैं।

त्रब चरनदास द्वारा वर्णित खेचरी मुद्रा का वर्णन पठनीय होगा। निम्न-लिखित पंक्तियों में किव ने जिह्ना का छीलन, छेदन तथा दोहन बताया है। जिह्ना दोहन मक्खन से होता है। जिह्ना दोहन छेदन के स्नानन्तर होता है। जिह्ना सामा-

<sup>.</sup>१ वे० सं०-नृतीयोपदेशः, २५-२७

चरनदास

न्यतया तीन प्रकार की होती है—नाग जिहा, हस्ति जिहा तथा धेनु जिहा। नागजिहा निसर्गतः बड़ी होती है। शेष दो का छेदन, छीलन तथा दोहन करना पड़ता
है। चरनदास के मत से सर्वप्रथम किया इस सम्बन्ध में है जल कुल्ला करना।
इसके अनन्तर जिहा में चौबस्त चूर्ण की मालिश करनी चाहिए। इसके बाद साधक
जिहा का दोहन, तानन (तानना या खींचना) करे और उसे दाँतों के नीचे दबाये।
इन सब के पश्चात् उसका छीलन और छेदन करे। इस किया के पश्चात् तोत् के
कट जाने पर ब्रह्मरन्त्र को घोकर उसका मैल निकाल डाले और जिहा को दो अंगुली
की कूची से पकड़ कर (उसे उलट कर) उसी ब्रह्मरन्त्र में नियोजित करे। इस किया
को खेचरी मुद्रा कहते हैं। किव के ही शब्दों में पूरा वर्णन पठनीय होगा। अतएव
यहाँ एक अध्यपदी उद्धत की जाती हैं:—

पहिले मुद्रा खेचरी को साधन मन् । जैसे आगे करी सबी ऋषि मुनि जन्ं॥ ताते जल के कुरले करि जुबगाइये। ता पाछे चौबस्त को चूरण लगाइये।। जिह्ना हाथ में पकरि मर्दन छीलन करै। दोहन तानन करै बहुरि दशनन धरै॥ फिरि करि छीलन ताहि छेदनहिं कीजिए। तोत ज्यों कटि जाय यह सोइ लीजिए।। ब्रह्मरन्व को घोय के मैल निवास्ये। बाये श्रंगुठे ऊपर काग को धारिये॥ सहज सहज सरकाय के आगे लाइये। यह सब साधन कठिन गुरु से पाइये ॥ दो अंगुली कृंची सुं करि मेलना। जिह्ना उलटि राख जु नितप्रति खेलना ॥ यह उपाय षट मास करै तजिभान ही । रसना यो बंधि जाय चढै श्रस्थान ही ।।

प्रस्तुत उद्धरण में तीन बातें विशेष ध्यान देने योग्य है। प्रथम यह कि संत चरनदास इस खेचरी वर्णन को पम्परागत सैद्धांतिक खेचरी वर्णन की शृंखला की एक कड़ी मानते हैं जैसा कि उद्धरण की प्रथम दो पंक्तियों से प्रकट होता है। कि ऋषियों एवं मुनियों द्वारा वर्णित परम्परा में ही अपनी रचना को रखता है। अब इस प्रस्तुत कथन का परीक्षण आवश्यक है। किव का खेचरी मुद्रा वर्णन पूर्ण रूप से शास्त्रीय वर्णन से साम्य न रखता हुआ भी उससे बहुत अंश में मिलता-जुलता है। इसका कारण यह है कि इन संतों ने हठयोग की दुरूह श्रीर दु:साध्य प्रक्रिया को सरल तथा रोचक बनाने के लिए उसमें यत्र-तत्र परिवर्तन कर दिया है, परन्तु इतना होते हुए भी वर्ण्य विषय की श्रात्मा में क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं समुपस्थित हुश्रा है। दूसरे हठयोग के विशिष्ट प्रन्थों में खेचरी मुद्रा साधना के लिए प्रत्येक स्तर पर गुरु का निर्देश श्रातीव श्रावश्यक माना गया है। प्रायः गुरुपदेश श्राभाव में साधक श्रापनी वाणी खो बैठता है तथा नाड़ियों पर भाँति-भाँति के व्याघात समुत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए गुरु का निर्देशन श्रानिवार्य माना गया है। संत चरनदास ने मी इस परम्परा का निर्वाह किया है। तीसरी बात यह है कि किव ने इस प्रक्रिया का वर्णन बड़ी ही स्पष्ट श्रीर सुगम शैली में किया है जिसमें कि श्राल्पन्न भी उसके सन्देश को हृदयंगम कर सके।

योग-प्रन्थों में खेचरी मुद्रा साधना का बड़ा माहात्म्य गाया गया है। धिरंड संहिता' में उल्लेख हुआ है कि जो खेचरी मुद्रा का अभ्यास करते हैं उनको मूच्छां, बुधा और पिपासा कुछ भी कष्ट नहीं देती है। आलस्य, रोग, बुढ़ापा, एवं मृत्यु का उसे डर नहीं रह जाता। उसका शरीर देवशरीरवत् हो जाता है। खेचरी साधक को अग्नि नहीं जला सकती, पवन शुष्क नहीं कर सकता, जल उसे गीला नहीं कर सकता और सप उसे काट नहीं सकता है। इस मुद्रा के साधक के शरीर में अपूर्व लावण्य विकसित हो उठता है और उसे समाधि की प्राप्ति होती है। कपाल और मुख के मिलन से उसकी रसना से नाना प्रकार के अष्ठ रस उत्पन्न होते हैं। जो साधक इसका अभ्यास करते हैं उनकी जिह्वा से दिन प्रतिदिन अद्भुत रस संचार हुआ करता है और मन नित्य प्रति नये आनन्द में निमग्न रहता है। साधक की जिह्वा में कमशः लवण, क्षार, तिक्त, कषाय, नवनीत, घृत, जीर, दही, मृद्धा, मुद्ध, द्राज्ञा और अमृत आदि नाना प्रकार के रसों का आविर्माव होता

न च मूर्छा बुधा तृष्णा नैवालस्यं प्रजायते ।
 न च रोगो जरा मृत्युरैंवदेहं प्रपद्यते ।।

घे० सं०-नृतीयपदेशः, श्लोक २८

२. नाग्निना दह्यते गामं न शोषयति मास्तः । न देहं क्लेदयन्त्यापो दंशयेन्न मुजंगमः ॥ वही, श्लोक २९

३ लावरयं च भवेद् गात्रे समाधिर्जायते श्रुवम् । कपालवक्त्रसंयोगे रसना रसमाप्नुयात् ॥

घे॰ सं-नृतीयपदेशः, श्लोक ३०

है। े संत चरनदास के शब्दों में खेचरी साधना का महत्व निम्नलिखित है। धिरंड संहिता? तथा चरनदास द्वारा वर्णित खेचरी साधना का महत्व प्रायः एक-सा है। किंवि की रचना से कतिपय पंक्तियाँ उद्धत कर देना असंगत न होगा:—

ज प्राणायाम जीमसं दजे बन्ध उड्यान यहीं सं दीजिये ॥ तींजे करि करि ध्यान निरित्त जहूँ ज्योति हो। चोथे अमृत पिवे खले तहं सोत ही।। खैंचे त्रिकटी पाट सहज ऋह फेरिये। द्रवै सुधा रसनीर जहां मन घेरिये।। श्रमत ही के स्वाद को कौन बखानई। जो कोइ अंचन इंस सोइ पुनि जानई। दिन दिन पलटै देह रक्त द्धामवै। बीस बरस अरु चारि माहि ऐसा हवै।। इच्छा चारी होय बरस छत्तीस में। सब लोकन में जाय अपनी शक्ति तें।। जेते विषय व्यापे नहिं, रोग न दहे शरीर। जो कोइ पीवे युक्ति सं, काम घेनु को चीर।। भूख प्यास अर नीं कै, रहे न तीनी लेव। नाद बिन्दु गुटका बंधे, कहै यही शुकदेव।। तीनं महीने चार का बालक गोदी माय। ना वह पीवै नीर ही अन नहीं वह खाय।। वह तो जीवै द्ध सं वाक वहीं जुकाम। लगो रहे माताकुचन निसरे एक न याम ॥ श्रमत पीवै योगिया ऐसे चरणहिदास। पहरह यह छाडै नहीं कामधेनु को पास।। ऐसे घारै तौ बनै, सुधा रसाला संत। दिवि काया हो जाय जब घनि कहै कमलाकत।।

वे० सं० - नृतीयपदेशः, श्लोक ३१ तथा ३२

१. नानारससमुद्भूमानन्दं च दिने दिने । आदौ लवसज्ञारं-तिककषायकम् ।। नवनीतं घृतं श्वीरं दिषतकमधूनि च । द्राज्ञारसं च पीयुषं जायते रसनोदकम् ॥

त्राठ पहर लागा रहे पाँवे के के ध्यान ।
में कहा जैसा ही, परसे पद निर्वान ॥
मेद गुरु से ये लहे, श्रौर छिपावे वाहि ।
जो जो फल याके श्रधिक, होय परापित तांहि ॥
योगेश्वर श्रुष्ठ देवता, मुनी ऋषीश्वर जान ।
रखवारे वाके घने, करन न देवें ध्यान ॥
टेक गहे सो जापिये श्रौर करे ह्यां ध्यान ।
यती सती श्रुष्ठ गुरुमुखी, जाकी ऐसी श्रान ॥
बड़ी जु मुद्रा खेचरी, मुख में याका वास ।
जो कहि मैं श्रुकदेव जी, जानलेह चरणदास ॥

उपर्युक्त उद्धरण के वर्ण्य विषय की तुलना 'बेरंड संहिता' में वर्णित खेचरी मुद्रा के माहात्म्य वर्णन से करने पर ज्ञात होता है कि चरनदास ने खेचरी साधना का माहात्म्य बड़े विस्तार के साथ वर्णित किया है। योग दर्शन के किसी भी ग्रन्थ में इस मुद्रा साधना का महत्व इतने विस्तार के साथ नहीं उपलब्ध होता है। इस उद्धरण की प्रथम बारह पंक्तियों में किव ने खेचरी साधना से हठयोग साधना में जो सहा-यता प्राप्त होती है उसका उल्लेख किया है। शेष श्रंश में उसके महत्व या माहात्म्य की श्रमिन्यक्ति हुई है।

कित द्वारा वर्णित दितीय मुद्रा भूचरी है। शास्त्रकारों का कथन है कि नासिका के अप्रभाग से चार अंगुल दूर रहे हुए अवकाश में मन को स्थिर करना भूचरी है। अष्टांग योग की साधना में धारणा के सिद्ध के हेतु प्रस्तुत मुद्रा का अभ्यास अंयस्कर हैं। इसकी साधना से योगी को अलौकिक सुख प्राप्त होता हैं। उसे दैहिक, दैविक तथा भौतिक संताप दग्ध नहीं करते। सांसारिक कष्ट उसे व्यथित और पीड़ित नहीं करते। 'घेरंड संहिता' में इस मुद्रा के विषय में कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। चरनदास के शब्दों में अब भूचरी मुद्रा की प्रक्रिया पढिये:—

दूजी मुद्रा भूचरी, नासा जाको वास ।
प्राणः श्रपान जुदी जुदी, एक करै चरणदास ॥
जितकी तित रख प्राण को, वा घर लाय श्रपान ।
ताहि मिलावे युक्ति सूं, किर किर संयम ध्यान ॥
जब वह जीते पर्वन कूं, मन चंचल ठहराय ।
गगन चढ़न की श्राश हो, कहै शुकदेव सुनाय ॥
गुदा द्वार बंध दीजिए, एंडी पांव लगाय ।
श्रासन सिद्ध जु कीजिए, मन प्यनावश लाय ॥

श्रपान वायु जन वशभनै, ऊरध ्खेंच लचाय। सनई सनई जाचढै, प्राण वायु है जाय॥

चांचरी मुद्रा का वर्णन किव ने भूचरी के अनन्तर किया है। आजा चक्र में भव को अवरुद्ध करना चांचरी मुद्रा है। शास्त्रकारों के मत्यानुसार पज्ञान्तर में इसको खेंचरी मुद्रा भी कहते हैं, परन्तु चरनदास द्वारा वर्णित खेंचरी और चांचरी की साधना, प्रक्रिया और महत्व एक दूसरे से पूर्णतया भिन्न हैं, अतः इससे स्पष्ट है कि किव योगशास्त्रकारों की भाँति पक्षान्तर में इसको खेंचरी नहीं मानता है। किव के शब्दों में चांचरी मुद्रा निम्नलिखित है:—

> तीजी मुद्रा चांचरी जाको नैनन वास। नासा आगे दृष्टि कूंरालै मन धर आस॥

श्रंगुल चार नािलका श्रागे। चित श्रिस्थर करि देखन लागे॥ खुले पाँच तत करें जु कोई। मन श्रद पवन जहाँ थिर होई॥ फिरि हांसूं नासा परि श्रावे। श्रचल टकटकी तहाँ लगावे॥ जहं बहुतक श्रचरज दरसावे। विभव स्वर्ग के श्रागे श्रावे॥ जित संपलट तिरकुटी मांहीं। ध्यान करें कहुं श्रन्त न जाहीं॥ दीरघ तारा सा परकारें। उदय होय स्रज ज्यों मासे॥ चित चेतन दोउ मेला करें। ले उपजे श्रद दुविधा हरे॥ यही चांचरी मुद्रा जाने। चरनदास याकूं पहिचाने॥

विगत पृष्ठों में भूचरी की विवेचना करते हुए लिखा गया है कि शास्त्रकारों का कथन है कि नासिका के अग्रमाग से चार अंगुल दूर रहे हुए अवकाश में मन को स्थिर करना भूचरी है। अब प्रस्तुत उद्धरण के निम्नलिखित शब्द विचारणीय है:—

> "नासा स्नागे दृष्टि कूं राखे मन घर स्नास । स्रंगुल चारि नासिका स्नागे ॥ चित स्नस्थिर किर देखन लागे । खुले पाँच तत करे जु कोई ॥ मन स्नरू पवन जहाँ थिर होई । फिरि ह्यासूं नासा परि स्नावे ॥ स्रचल टकटकी तहाँ लगावे ॥"

स्पष्ट है शास्त्रकार नासिका के अप्रमाग में चार अंगुल पर दृष्टि लगाने को भूचरी मानते हैं और चरनदास इसी किया को चांचरी मुद्रा मानते हैं। 'घेरंड-संहिता' में इस मुद्रा का उल्लेख नहीं मिलता है। चांचरी मुद्रा के अनन्तर किय ने 'अगोचरी मुद्रा' का क्यांन किया है। योग दर्भन के विद्वानों के मतानुसार नासिका के अभगाग पर मन को रोक कर स्थिर करना अगोचरी मुद्रा है। इसकी साधना से मन के समस्त विकार, अम और मायादि बन्धन विध्छित्र हो जाते हैं। 'घरंड संहिता' में जिन पर्चीस प्रमुख मुद्राओं का उल्लेख हुआ है उसमें अगोचरी को मान्यता नहीं दी गई है। चरनदास ने अगोचरी मुद्रा का वर्ष्यन निम्नलिखित शब्दों में किया है:—

> कहूं अगोचरि चौथी सुद्रा। तामें सुख पावै योगीन्द्रा॥ या गुद्रा का संखन वासा। शुकदेव कहें सुन चरण्हि दाउ। ज्ञान सुरित दोउ एक ह्वं पलट अगोचर जाय। शब्द अनाहद में रतें मन इन्द्री थिरपाय॥

मुद्रा प्रकरण के अन्तर्गत किव द्वारा वर्णित श्रांतिम मुद्रा है उनमनी मुद्रा। इसकी स्थित दशवें द्वार में मानी गई है। इसकी साधना से समाधि सिद्ध होती है श्रीर समस्त वासनाएँ विनन्द हो जाती है। इसके द्वारा द्वेत की भावना विनन्द होती है तथा साधक श्रीर साध्य, ध्याता श्रीर ध्येय में एकात्मकता स्थापित होती है। इस स्थित में समस्त कियाएं विनन्द हो जाती हैं श्रीर योगी परमहस के रूप में विचरण करता है। उनमनी मुद्रा का वर्णन किव ने निम्नलिखित शब्दों में किया है:—

पंचर्वा सुद्रा उनमनी दशवें द्वारे वास । सिद्धि समावि मिले जहां दग्धहोय सब श्रास ।। श्रानंदिह श्रानन्द जहां तहां न काल कलेश । तीनौ गुन नहि पाइये द्यांनहि साया लेश ॥ जीवातम परमात्मा होय जाय वा ठौर । ध्याता ध्यानन ध्येह जहं तहां न किरिया श्रोर ॥

## वंध

'अष्टांग विश्वर्णन' के अन्तर्गत किन ने चार बंध—महाबंध, मूलबंध, जलंधर बंध तथा उज्जान बंध, 'का वर्णन किया है। प्राणायाम साधना में बंधों का वहा महत्व है। बंधों के विना प्राणायाम करना लाभपद नहीं है। बंधों के विना प्राणा-याम में साधक सफल भी नहीं हो सकता। वंधों के प्रयोग की विधि निम्नलिखित है:—

- १. ॰ प्रक के समय-मूलबंध तथा उड्डियान बंध।
- २. कुम्मक के समय-मूल बंध तथा जालन्धर बंध ।
- ३. रेचक के समय : मूलबंध तथा उड्डियान बंध ।

मूलबंध प्राणायाम के प्रारम्भ से अंत तक रहता है। इसके अतिरिक्त एक और बंध का रहना आवश्यक होता है। गुदा के डढ़तापूर्वक संकोच को मूलबंध, इति के कठकूप में इद्दापूर्वक स्थापन को जालंधर बंध और पेट के नामि से नीचे एवं ऊपर के स्राठ स्रंगुल भाग को पश्चिमोत्तान करना उड्डियान बंध है। इन बन्धों को मुद्रा भी कहा जाता है। क् चरनदास द्वारा वर्षित विविध बंधों में महाबन्ध सर्वप्रथम है। महाबंध में

योगी ऋपने वाम पाद को सीवन में तथा दिख्या पाद को वाम पाद की जंघा के मूल में ऊपर की स्त्रोर रखे। तदनन्तर पाँच वर्षण करके वाम नासिका से परक करे। कुंभक करते समय उभय हस्तों से दिख्य पैर के घुटने को प्रहण किये रहे तथा मन को सषम्णा नाड़ी में नियोजित करके अपने हृदय में कुंडलिनी शक्ति को जाग्रत करके ब्रह्म रन्ध्र में ले जाने की भावना को दृढ करे। योगी स्वशक्ति तथा अभ्यासानुसार क्रंभक करके दिख्या नासिका से शनै:-शनै: रेचक करे। बाम अंग में उसे (योगी को ) जितनी मुद्राएं करनी अपेक्षित हों, इसी प्रकार करे। बाम अंग की मुद्राएं कर लेने के अनन्तर किर उतनी ही (जितनी वामांग में हुई हैं) मुद्राएं दिख्णांग में करे ! इस किया से वहीं फल प्राप्त होता है जो कि महामद्रा से प्राप्त होता है। महाबंध दो प्रकार का माना गया है। प्रथम में योगी सिद्धासन से बैठकर मूलबन्ध को बराबर हदता से लगा के दोनों हाथ चूतड़ों के समीप स्थित करके पांच वर्षण करे। इसके श्चनन्तर वह दोनों नासिकात्रों से पूरक करे। कुंभक करता हुल्ला योगी सन में यह भावना दृढ़ करे कि वह कुंडलिनी महाशक्ति को जायत कर रहा है। ऐसी भावना को हृद्ध करता हुन्ना योगी शिरातना सिंहत ऊपर उठकर कन्द स्थान को रगड़े। श्रपनी इच्छा के श्रनुसार क्रंभक करके दोनों नासिकाश्रों से धीरे-धीरे रेचक करे। महाबन्ध के दूसरे प्रकार में योगी पद्मासन से बैठकर वाम नासिका से पंच घर्षण करे । तदनन्तर उसी नासिका से पूरक को भरे । कुंभक के समय लीलासन से स्थित होकर श्रपने मन में यह भावना दृढ करे कि मैं कुंडलिनी मद्दाशिक को जाग्रत कर रहा हूँ । इसके पश्चात् योगी यथाशक्ति कुंभक कर लेने के अनन्तर दिख्ण नासिका से धीरे-धीरे रेचक करे। योगी वामांग में जितनी मुद्राएं करनी हो उन्हें करके फिर दिन्नियांग में इसके विपरीत कम से उतनी ही मुद्राएं करे जितनी चन्द्रांग में की हैं।

महाबंध की उपर्युक्त किया जिसका इतने विस्तार में वर्णन हुआ है, मही 'वेरंड संहिता' में अस्यन्त संदित शब्दों में वर्णित है। ऋषि वेरंड के अनुसार बाई' एड़ी से पासुमूल (गुदा) का निरोध करके दाहिने पैर से यत्नपूर्वक बाई' एड़ी को दबाता हुआ धीरे-धीरे गुह्य देश को चलावे और धीरे-धीरे गुह्य देश को सिकोड़े और जालंधर बन्ध से पास्वायु को धारस करे। इसका नाम महाबंध है:—

वामपादस्य गुल्फे तु पायुमूलं निरोधयेत्। दक्षपादेन तद् गुल्फं संपीड्य यत्नतः सुधीः ॥ शनैःशनैश्चालयेत् पार्डिणं योनिमाकुंचयेच्छनैः । जालन्धरे धारयेत्प्राणं महाबन्धो निगद्यते ॥ वेव संव—नृतीयोपदेशः, स्लोक १८ तथा १६ महाबंध का जो सिक्स्तार विवेचन ऊपर मिन्न-भिन्न योगदर्शन के ग्रन्थों में हुन्ना है, उसको सूत्र रूप में चरनदास के निग्निलिखित पद्यांश में पिह्ये। ध्यान देने थोग्य बात यह है कि किब की महाबंध विषयक धारणा च्योर शास्त्रीय-मत में कोई च्यानर नहीं है। च्यान: किब की इस रचना में परम्परागत सैद्यांतिक विचार-धारा ही प्रमुख है। च्याव किब के शब्दों में इस वर्णन को मुनिये:—

महाबन्ध ते। हि पहल बता कं। पाछे मृलबन्य सम का कं।।
वायां पांच सिवन गिंद दी के। मृलद्वार एड़ी बंध की के।।
दिहिनी जंव जंव पर लावे। गउमुल आसन नाम कहा वे।।
राखे विबुक हृदय पर लाय। पवनराह पूरव को जाय।।
ध्यान त्रिकुटी संयम करें। प्राण्वायु हिरदे में धरे॥
महाबन्ध ऐसे करि साथे। गुरु प्रताप याही आराधे॥
विना पुरुप तिरिया कृं-जानी। बन्ध विना मुद्रा पहिचानी।।
निरफल जाय पुरुप विन नारी। महाबन्ध विनु मुद्रा धारी।।
माहि कंट के ध्यान लगावे। मुरत निरत हाई टहरावे॥
महाबन्ध अस्थत करें, स्थान कंट में लाय।

शशियरकूं सूरज पर लावै। रेचक पूरक पवन फिरावै॥ पहर-पहर भर पवन भरीजे। प्रथम श्राल्य श्राम्यास करीजे॥

महाबंध की साधना का बड़ा चमत्कारी प्रभाव होता है। कवि के मत से जो योगी इसकी साधना करता है वह जरा, मृत्यु, मन्दाग्नि श्रादि पर विजवी होकर श्रमरत्व प्राप्त करता है।

१. महाबन्ध करे श्रभ्यासा । श्रमृत श्रच पियासा ।। जरा मृत्यु देही निहं श्रावै । महाबन्ध तीनौ गुन पावै ।। जठर श्रम्म परचे बहुभारी । निशिदिन मांहि करे श्रठवारी ।।

<sup>&#</sup>x27;वरंड संहिता' में इसे जरामरण्विनाशिनी तथा सकलसिंद्रिप्रदायिनी मुद्रा कहा गया है:—

महाबन्धः परो बन्धो जरामरखनाशनः । प्रसादादस्य बन्धस्य साधयेत्सर्ववाछितम् ॥ ——नुतीयोपदेशः, श्लोक २०

महाबंध के पश्चात् किन ने मूलबंध का वर्णन किश्रा है। गुस्र प्रदेश की एंडी से दबाकर भली-भाँति बंधे हुए श्रपान वायु को बल के साथ शन-शनै: उपर को खींचे। इस किया का नाम मूलबंध है। यह बुढ़ापे श्रीर मृत्यु को तूर करती है। 'बेरंड संहिता' के श्रमुखार वाम एंडी से गुस्प्र देश को संकुचित करे तथा बल के साथ मेरदंड में नाभिग्रंधि को लगाकर दबावे तथा दिल्या एंडी से उपस्थ को हदता के साथ दावकर रखे, इसको मूलबन्ध कहते हैं। इस मुद्रा से बुढ़ापा निकट नहीं श्राता है। मूलबन्ध के इस शास्त्रीय विवेचन से चरनदास का पूर्ण मतैक्य है। किव ने परम्परागत विच र धारा के श्रमुसार बाई एडी से गुद्रा प्रदेश के संकुचन श्रोर यहा के साथ मेरदंड नाभिग्रन्थ को लगाकर दबाने तथा दाहिनी एडी से उपस्थ को हदता के साथ दावकर रखने की किया का वर्णन तो किया ही है परन्तु विशेपता वह है कि किव ने कपड़े की एक गेंद को गुद्रा के मध्य कस कर वाशु को श्रम्बद्ध करने के उपाय का भी उपदेश दिया है। इस उपाय से भी नीचे की प्रमन उपस्थ जाती है श्रोर सहज ही प्राण तथा श्रमानवायु मिलकर एक हो जाती है। किब द्वारा वर्णत मूलबन्य प्रकरण से किनपय महत्वपूर्ण पंक्तियों को बहाँ उद्दुत करना श्रमंत नहीं होगा:—

श्रव में मृलदन्थ बतलाऊँ । ज्यों का त्यां साथन दिखलाऊँ ॥
गुदा बास याका तुम जानो । गुदा द्वार बन्धन दे टानो ॥
बायें पांच की एंडी सेती । मूल द्वार रोकें | किर हेती ॥
ऊरध ही कूं खेंचन कीजे । शुकदेव कहै नीके सुन लीजे ॥
श्रद कबहू मन ऐसी धरे । श्रासन पदम करन कूं करे ॥
कपड़े की इक गेंद बनावे । गुदा मध्य कसबंध लगावे ॥
यों भी वायु संधे वा भांती । जोपे लाग रहे दिन राती ॥
पवन तले की ऊपर जावे । प्राण श्रपान सहज मिल जावे ॥
नाद विद रल मिलजा दोई। एक वर्ण साधे जो कोई॥

१. पादम्लेन सम्पीड्य गुदामार्गं सुयंत्रितम् । बलादपानमाङ्गध्य क्रमाद्ध्वं समम्यसेत् ॥ क्रित्यतोऽयं मृलबन्धो जरामरणनाशनः ।

२. पाष्यिना वामपादस्य योनिमाकुचयेत्तनः । नाभिग्रंथि मेददंडे संपीक्य यक्ततः सुधीः ॥ मेद्रं दिक्षसगुल्के तु दृद्वन्धं समाचरेत् । जराविनाशिनी मुद्रा मूलवन्धो निगच्ते ॥

नृलबन्ध की साधना का महत्व निम्नलिखित है:—
मृलबन्ध गुरा ऐसा होई! वासु अधोगति जाय न कोई!।
रेता ऊरव यासूं गुधे। दिन दिन आयु सवाई वंधे॥
यानुं कारज मय किन आवै! रोगरक्त को सभी नशावै॥
योग माहिंयह भी परधान। वृद्धे देह पलट को ज्वान॥
जठर अगन वाहें अधिकाय। जो चाहे ती बहुतै खाय॥

'बंग्ड संहिता' के अनुसार जो गाधक भवनागर के पार जाने के आकांश्री है. वे एकांत वा निर्मन स्थान में इन सुद्रा का अभ्यास करें। इस मृत्यन्थ का अभ्याम करने से निर्मय ही मन्दिति हो सकती है। अत्याप साथक आलस्य को स्थान, मीनधारण करके, यस के नाथ इनकी नाधना करे।

महायन्य तथा मृतायन्य के अनन्तर क्वि ने जालन्यर बंध का वर्णन किया है। कंठ को संकुच्चित कर के हृद्य पर टोट्डी को रखने की किया का नाम जालंधर बन्ध है। इसने सोलह प्रकार का आधारवन्य हो उक्षता है और यह जुत्य को पराजित करता है। 'अह्यानल' में लिखा हे कि कंठ को नियोड़ कर टोट्डी को दृदता के साथ हृदय पर रखे, इसको जालग्यर वन्य कहते हैं। इसके द्वारा शरीरस्थ अमृत निरंतर परिपूर्ण रहता है। ' एक अन्य संहिता में उल्लेख हुआ है कि गले की नसीं को बांधकर टोट्डी को हृदय पर रखकर कुंभक करने की किया को जालंभर वन्य कहते हैं। यह देवताओं को भी दुर्लभ है। ' संत चरनदास के शब्दों में जालंधर वन्ध किया लिखत हैं:—

नीजा बंध जलंधर जानी। कंट वास ताका पहिचानी।। ग्रीबालटक चित्रक हिय लावै। कंट पबन रोके परचावै॥

वे सं - नृतीयोपदेशः, श्लोक १६-१७

नंसःरसमुद्रं तर्तुंमिमलपित यः पुमान्।
 त्रिरले सुगुप्तो भृत्वा मुद्रामेनां समभ्यसेत्।।
 त्रभ्यासाद्वन्यनस्यास्य महिसद्विभवेद् ध्रुवम्।
 साययेदालतो तर्हि मौनीतु विजितालसः।।

२. कंटसकोचनं कृत्या चिबुकं हृदये न्यसेत्। जालन्धरे कृते बन्धे पाडशाधारबन्धनम्। जालंधरं महासुद्रा सृत्योशच ज्ञयकारिगी।।

कंठमाकुंच्य हृद्ये स्थापयेच्चिबुकं हृद्रम् ।
 बन्धो जालन्धराख्योऽयममृताब्ययकारकः ।।

४. बड्वा गर्लाशराजालं हृद्वे चित्रुकं न्यसेत्। बन्धो जाजन्थरो प्रोक्तो देवानामपि दुर्लभः॥

हिरदे प्राण प्रकरि रहिये। बंध जलंधर यासूं कहिये।।

श्रारंध पवन नीचे को जाय। श्रारंध पवन ऊरध कूं लाय।।

उदर मध्य लै ताहि विलोय। ब्रह्म रन्ध्र जा पहुंचै सोय।।

इह विधि ब्रह्म पंथ कूं धावै। सहजै सहजै मध्य समावै।।

जरामरण जहं भय नहि ब्यापे। लहे श्रामर पद होरह श्रापे॥

चरणदास शुक्रदेव बतावै। जोपे बंध उड्यान लगावै॥

प्रस्तुत उद्धरण की पंक्तियों में विर्णित जालंधर बन्ध का विषय 'प्रह्यामल' एवं 'वंरंड संहिना' से पूर्ण रूपेण साम्य रखता है। इसके ऋतिरिक्त किव ने वायु संचार ऋोर नियंत्रण पर विचार व्यक्त करके विषय को ऋोर भी ऋधिक बोधगम्य बना दिशा है। शैली की हिण्ट से दुरूह विषय को किव ने सरल एवं स्पष्ट बनाने का प्रयक्त किया है।

जहलंधर बन्ध के पश्चात् किव ने उड्डीयानबन्ध का उल्लेख 'श्रष्टांगयंग' प्रकरण में किया है। शास्त्रकारों के मत से नाभि के ऊपर के भाग श्रौर पश्चम द्वार को उदर के समभाव में िकोड़े श्रर्थात् उदर के श्रधोभाग में स्थित गुह्यादिचक रिथत समस्त नाड़ियों को नाभि के ऊपर को उठावे। इसी का नाभ उड्डायानबन्ध है। यह बन्ध मृत्युरूपी हाथों के हेतु सिंह सहश्य है। योगयुक्त व्यक्ति प्रतिदिन चार बार इस उड्डीयान बन्ध का श्राचरण करे तो उसकी नाभि शुद्ध श्रौर मस्त् शुद्धि हो जाती है। पदमास तक इस बन्ध का अभ्यास करने मात्र से योगी मृत्युंजय हो सकता है। इसका श्राचरण करने वाले व्यक्ति की जठराशि प्रदीस हो जाती है एवं शरीर में पुष्टि करने वाला रस संचालित होता है। इसके प्रसाद से योगियों के रोग नष्ट हो जाते हैं। दित्तात्रेयसंहिता' में भी उल्लेख मिलता है कि उड्डीयानबन्ध का

उदरे पश्चिमं तानं नामेरूध्वन्तु कारयेत्।
 उड्डीयानं कुरते यत्तदविश्रान्तं महाखगः।।
 उड्डीयानं त्वधौ मृत्युमातंगकेसरी इव।।
 घे० सं० —तृतीयोपदेशः, श्लोक १०

२. नित्यं यः कुरुते योगी चतुर्वारं दिने दिने । तस्य नामेस्तु शुद्धिः स्याद्ये न शुद्धो भवेनमरुत् ।। पण्मासमभ्यसेद्योगो मृत्युं जयति निश्चितम् । तस्योदराग्निर्ज्वलित रसवृद्धिश्च जायते ।। रोगाणां संद्येपश्चापि योगिनां भवति शुवम् । गुरोर्ल्य्था तु यत्नेन साधयेच्च विचक्षणः ॥ निर्जने सुस्थिते देशे बन्धं परमदुर्लंभम् ।

श्रम्यास करने पर वृद्ध पुरुष भी तरुण बन जाता है। जो इसका षट् मास पर्यन्त श्रभ्यास कर लेता है वह साधक मृत्यु को पराजित कर देता है। श्रिश्च चरनदास के उर्ड्डायान-बन्ध विषयक विचार श्रध्ययनीय है। कवि के शब्दों में प्रस्तुत बन्ध निम्नांकित है:—

बंध उड़्यान द्यागे कहा, जिह्वा उलट लगाय। कान द्याँख मुख नाक के, स्वर सब बंध कराय।। इह मुबन्ध महिमा द्याधिक, लागे चजर किवांर। सात द्वार की बाट ही, निकसे नांहि बयार।। पांची मुद्रा बंध सब, दिखलाया यह देश। शुकदेव कहे रणजीत सुन, द्योर कहूँ उपदेश।।

उड्डीयानबन्ध विषयक उपर्युक्त शास्त्रीय विवेचन में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्राणायाम में रेचक के समय नामि को पीक्ने खींचकर मेरुदंड से मिलाए। इससे वायु सुषुम्णा में प्रवेश करेगा। अभ्यास से वायु का ब्रह्म रन्ध्र में लय हो जाना उड्डीयान बन्ध है। परन्तु चरनदास के मन से जिह्ना को उलट कर तालु प्रदेश में लगाए। सावक कान, आँख, मुँह, नाक के समस्त स्वरों को अवस्त्र करे आर वायु को किसी मार्ग से बाहर निकलने न दे। यह किया उड्डीयान बन्ध है। इस प्रकार से दोनों के चिन्तन और प्रक्रिया वर्णन में जो अंतर है वह पूर्णनया स्पष्ट है।

### प्रत्याहार

विषयों से असम्बद्ध होकर इदियाँ जब चित्त के स्वरूप का अनुकरण करती है, तो उस अवस्था का नाम प्रत्याहार है। जितेन्द्रिय साधक अथवा योगी की इन्द्रियाँ ध्येयबस्तु में अनुरक्त अथवा संलग्न चित्त के सहश्य हो जाती हैं। चित्त के निरुष्ध हो जाने पर वे स्वतः बिना परिश्रम निरुद्ध हो जाती हैं। इस दशा में इन्द्रियाँ चित्ता-नुगामिनी समर्भी जाती हैं। संपेप में विपयासम्प्रयोगकाल में चित्तानुगमन प्रत्याहार है। प्रत्याहार में इन्द्रियों का स्वरागद्वेषात्मक विपयों से विवेक रूपी बल के द्वारा निवृत्त करके उनको चित्त के आधीन करना परमावश्यक है। 'वोगदर्शन' के अनुसार:—

"स्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः"

--यागदर्शन २-५४

त्रथात् "त्रपने विषयां के संग से रहित होने पर, चित्त के सहश्य रूप में त्रपरिश्रुत हो जाना प्रत्याहार है।" प्रत्याहार के सिद्ध हो जाने पर साधक वाह्यज्ञान शून्य हो जाता है। यदि किसी अन्य साधन से मन का निरोध हो जाता है तो इन्द्रियों का

श्रभ्यसेद्यस्तु सत्वस्थी वृद्धोऽपि तक्णायते । पण्मासमभ्यसेन्मृत्यं जयस्येव न संदायः ।।

निरोध कर प्रत्याहार अपने आप ही उसके अन्तर्गत आ नाता है। 'बरंड संहिता' के मत से प्रत्याहार सिद्ध हो जाने पर काम, कोच, लोभ मोह एवं मद तथा मात्सर्थ बिनष्ट हो जाते हैं। चित्त जिस विषय में चंचल होकर अमण करे, प्रत्याहार के द्वारा उस विषय से मन को हटाकर आत्मा को वश में करे। चाहे सम्मान हो, चाहे अपमान, कर्णापिय हो अथवा कर्ण कहु, किसी में भी चित्त को न लगाकर आत्मा में लगाए। साधक सुगंधि-दुर्गन्धि आदि पर विजय प्राप्त कर मन को आत्मा में नियोजित करे। मन को विभिन्न स्वादों, रसो और चंचल विषयों से हटाकर आत्मा में लगाना ही प्रत्याहार है। 'बिश्त दर्शन' के एक अन्य आचार्य का मत है कि यदि अटारहों मम स्थानों में से प्रत्येक स्थान में मन से परमात्मा को धारण कर सके तो उसको प्रत्याहार कहते हैं। 'बिश्तु-पुराण' में प्रत्याहार के महस्व एवं उपयोगिता के विषय में अनेक श्लोकों की रचना हुई है। उक्त प्रन्थ में उल्लेख हुआ है कि योग के साधक के हेतु यह आवश्यक है कि वह प्रत्याहार परायण होकर शब्द आदि विषयों में अनुरक्त इन्द्रियों का निरोध करके उन्हें वितानुगामिनी बना ले। इससे जितोन्द्रयता में हहता आती है। अ

वै० सं०-चतुर्थीपदेशः, रलोक १-५

२. यदाष्टादशभदेषु मर्मस्थानेषु धारणम् । स्थानात् स्थानं समाकृष्य प्रत्याहारः स उच्यते ।। श्रद्धारः मर्मे स्थानं निम्नलिग्वित हैं :—

पादांगुष्ठ, गुल्फ, जद्यांमध्य, श्रारमध्य, पायु, हृदय, शिश्न, देहमध्य, नानि, गलकपूर, तालुमूल, बाण्मूल, नेत्र मंडल, अूमध्य, ललाट, ऊर्ध्वमूल, जानुद्वय ए करमूल।

शब्दादिष्यनुरक्तानि निरुद्धान्त्रिण योगवित् ।
कुर्याविचलानुकारीणि प्रत्याद्दार परायणः ।।
वश्यता परमातेन जायते निष्कलात्मनाम् ।
इन्द्रियाणाम वश्येस्तैनं योगी योग साथकः ।।

विष्णुपुराण

१. ग्रथानः संप्रवश्चामि प्रत्याहारमनुत्तमम् । यस्य विज्ञानमात्रेण कामादिरिपुनाशनम् ॥ ततस्ततो नियम्य तदात्मन्येव वर्शानयेत् । पुरस्कारं तिरस्कारं सुश्राव्यं भावमानकम् ॥ मनस्तस्मान्नियम्येत्तदात्मन्येत वर्शा नयेत् । सुगन्थो वापिकहुर्गन्थो बाणेपु जायते मनः ॥ तस्मात्यत्याहरे देतदात्मन्येव वर्शा नयेत् । मधुराम्लकतिकादि रसान्याति यदा मनः ॥ तदा प्रत्याहरेत्तेस्य ग्रात्मन्येय वर्श नयेत् ॥

पत्याहार सिद्ध हो जाने पर इन्द्रियां चित्त के अनुरूप हो जाती हैं। यदि साध जगत् से विमुख है और उसे नहीं देखना चाहता है तो भी पूर्ण रूपेण खुले रहने पर भी उसके नेत्र वाह्य संसार के चित्र को नहीं प्रहण करते। इसी प्रकार स्वादेन्द्रिय, कर्गोन्द्रिय आदि अपने-अपने कार्य को भूल जाती हैं और मन के अनुरूप बन जाती हैं। ये इन्द्रियां मन के इतनी वशीभृत हो जाती हैं कि स्वत: मनोवांछित पदार्थ मन के समझ प्रस्तुत करती हैं। डा० रामकुमार वर्मा के शब्दों में "यदि मन संगीत सुनना चाहता है तो कर्गेन्द्रिय, मधुर से मधुर शब्द-तरंगों को प्रहण कर मन के समीप उपस्थित कर देती हैं। यदि मन सुन्दर हश्य देखना चाहता है तो नेत्र, चित्र तरंगों को प्रहण कर मन के पटल पर परम सुन्दर चित्र अंकित कर देता है"। श्राणायाम मन को नियंत्रित कर देता है और प्रत्याहार इन्द्रियों को।

चरनदास के मतानुसार प्रत्याहार की परिभाषा निम्नलिखित है:—
प्रत्याहार पाचवां कहिये। सो योगी को निश्चय चिह्ये॥
विषय त्रोर इन्द्री जो जावै। श्रपने स्वादन को ललचावै॥
तिनकी श्रोर न जाने देई। प्रत्याहार कहावै सोई॥

संत चरनदास ने इन्द्रिय-निग्रह पर बहुत जोर दिया है। जिस प्रकार कडुआ।
अपने हाथ, पैर एवं सर को अन्दर कर लेता है, उसी प्रकार साधक को अपनी सब इन्द्रियाँ अन्तर्भुखी कर लेना चाहिए। जिस प्रकार माता अपनी संतान को विषधर,
अपने तथा घातक शस्त्रों से दूर रखती है, उसी प्रकार बुद्धिमान् साधक को अपनी
इन्द्रियों का निग्रह कर लेना परमावश्यक है। कवि के शब्दों में:—

> रोकि रोकि इन्द्रिन को लावै। ध्यान श्रातमा माहि लगावै॥ जैसे कछुश्रा श्रंग समेटै। रंक सीत काला में लेटै॥ जैसे माता पूत खिलावै। बालक वस्तू को ललचावै॥ स्रम श्राग श्रद शस्तर कोई। कछू श्रौर दुरादायी होई॥ तिन्को बालक नाहीं जाने। पकड़न को दोड़े मन श्रानै॥

> > बालक जानत है नहीं, तुखदायी सब एह। जो पकरंगा हाथ से, दुख पावैगी देह।। माता जानत है चबै, खोटी खरी विकार। राखै सुत को खैंचि करि, बारंबार निहार॥ ऐसे ही बुधि जान सों, पांचौ इन्द्री रोक। विषय श्रोर सों फेरिये, लहै न श्रपना भोग॥

१. 'कवीर का रहस्यवाद', चतुर्थं संस्करण, पृष्ठ ७२

इन पंक्तियों में किन ने सुन्दर उपमाश्रों एवं उदाहरणों के द्वारा विषय को रोचक एवं बोधगम्य बनाने का प्रयत्न किया है। इसी प्रकार की उपमाश्रों का प्रयोग संत सुन्दरदास ने भी 'ज्ञान-समुद्र' प्रन्थ में प्रत्याहार-प्रकरण के अपन्तर्गत किया है।

इन्द्रियाँ भोग्य सामग्री पाने से श्रीर भी प्रवल पड़ती हैं। नैन रूप का भोग करते हैं, नासिका सुगन्ध का, त्वचा स्पर्श का, कर्ण शब्द का एवं जिह्वा घट्रस का। इन्द्रियाँ श्राहार मिलते रहने से बिगड़ जाती हैं। इन्द्रियों के निरोध से मन का निरोध होता है श्रीर समस्त विषय विनष्ट हो जाता है। कवि के मतानुसार:—

ज्यों-ज्यों इनको भोग है, परबल होती जाहि।
बिना भोग होहीं नहीं, वह बल रहे जुनाहि॥
नैन जू भोगें रूप को, श्रोर गन्ध को घान।
पटरस भोगे जीभ ही, शब्दिह भोगे कान।।
स्वचा भोगि श्रस्पर्श को, बादे श्रधिक विकार।
पांची इन्द्री जानि ले, इनका यही श्रहार॥
इनसे मिलि मिलि मन बिगिइ, होय गया कछु श्रोर।
इन्द्री रोकै मन रुकै, रहे जु श्रपनी ठौर॥
उयों ज्यों इन्द्री थिर रहे, विषव जाय सब खोय॥

### ध्यान

गीता में भगवान् श्रीकृष्ण ने उपदेश दिया है कि जिन व्यक्तियों के मन वश में नहीं हैं उनके लिए योग-साधना ऋत्यन्त दुरूह वा दुःसाध्य कार्य है, परन्तु मन को वश में किये हुए प्रयत्नशील साधक साधन के द्वारा योग प्राप्त कर लेते हैं:-

> त्र्रसंयतात्मना योगो दुष्प्राय इति मे मितः। वश्यात्मना त यतता शक्यो वाष्त्रमुपायतः।।—गीता ६।३६

१. अवण शब्द को प्रहत है नयन प्रहत है रूप। गंधी प्रहत है नासिका रसना रस की चूप॥ रसना रस की चूप तुचा सु स्पर्श हि चाहै। इनि पंचिन की किर स्रातमा नित्याराहै॥ क्मे अंगहि प्रहै प्रमा रिव कर्षय द्रवणं। इस करि प्रत्याहार विषय शब्दादिक अवणं॥

ज्ञान समुद्र—तृतीयोल्लास ६६

इतने चंचल मन का निग्रह करना बड़ा ही कठिन काम है परन्तु फिर भी श्रम्यास श्रोर वैराग्य से यह वश में हो सकता है। यह मत श्रात्म एवं श्रनात्म तत्वों के मध्य विकसित होने वाली विलक्ष्ण वस्तु है। मन स्वतः श्रनात्म तथा जड़ है, फिर भी समस्त बन्धन एवं मोज्ञ इसी के श्राधीन है। मन ही जगत् है श्रोर जगत् का कारण है। यही संकल्प-विकल्पों का जनक है। यह ग्रहीत पदार्थों के श्राकार को धारण करके तदाकार बन जाता है। श्रभ्यास एवं वैराग्य के द्वारा ही इस चित्त वा मन का निरोध सम्भव है। महर्षि पतंजलि के श्रनुसार—

"अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः"—पातंजल योनसूत्र, समाधिपाद, १२

यह चंचल और श्रस्थिर मन जहाँ-जहाँ जाय वहाँ-वहाँ से हटाकर बारंबार परब्रहा में नियोजित करना चाहिए । मन को समस्त श्रीर का राजा कहा गया है। शरीर की समस्त इन्द्रियाँ इसी मन की श्रनुगामिनी हैं। मन समस्त क्लेशों श्रीर श्रापदाश्रों का कारण है। ध्यान, मन का ही परिवर्तित स्वरूप है। किसी वस्तु विशेष में श्रनुस्यूत रूप से मन धारणा धारण करना चाहिए। प्रत्यय की एकतानता को ध्यान कहते हैं।

एकाप्रचित्त होकर अभीष्ट शक्ति व स्वकीया ब्रह्म मूर्ति के चिन्तन करने का नाम ही ध्यान है। ध्येय वस्तु में चित्तवृत्ति की एकतानता का नाम ही ध्यान है। चित्त-वृत्ति का गंगा के प्रवाह की भांति या तैलधारावत् अविच्छिन्नरूप से निरन्तर ध्येय वस्तु में ही अनवरत रूप से लगा रहना ही ध्यान है।

'श्रष्टांगयोग' में 'ध्यान' का सप्तम स्थान है। यम, नियमादि प्रथम छः साधन ध्यान में विशेष सहायक होते हैं। श्रष्टांग योग के इन प्रथम छः की साधना करते-करते ध्यान की योग्यता साधक को स्वयमेव प्राप्त हो जाती है। 'ध्यान' के श्रनेक प्रकार हैं। परन्तु योगी वा साधक स्वरुचि एवं सामर्थ्य के श्रनुसार इनमें से किसी एक की साधना कर सकता है। सत्य तत्व परब्रह्म एक ही है, परन्तु उस तक पहुँचने के श्रनेक मार्ग हैं। मार्ग भिन्न-भिन्न होते हुए भी सब एक ही लक्ष्य की श्रोर इंगित करते हैं। ध्यान श्रमेद या भेद अधवा श्रह्मेत या हैत उभय मेदों से किया जाता है। श्रमेद के श्रन्तर्गत ब्रह्म के ध्यान के निम्नलिखित चार भेद माने गये हैं:—

त्रसंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलं।
 त्रम्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते।। —गीता ६।३५

२. मन एव मनुष्याणां कारणां बन्धमोज्ञयोः -गीता

यतो यतो निश्चरित मनश्चंचलमस्थिरम्।
 ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत्।। —गीता ६।२६

१. निर्मुण निराकार २. सगुण निराकार ३. निर्मुण साकार ४. सगुण साकार।

इसी प्रकार भेद में भी भगवान् के 'ध्यान' के निम्नलिखित चार भेद माने गद हैं:—

१. निर्गुण निराकार २. सगुण निराकार ३. निर्गुण साकार ४. सगुण साकार।

'ध्यान योग' के तीन प्रकार माने गये हैं :--

१. स्थूल ध्यान २. ज्योतिध्यान ३. स्क्ष्मध्यान।

'वेरंड संहिता' में इन तीनों प्रकार के ध्यान का उल्लेख निम्नालिखत शब्दों में हुम्रा है :—

> स्थूलं ज्योतिस्तथा स्क्ष्मं ध्यानस्य त्रिविधं विदुः। स्थूलं मूर्तिमयं प्रोक्तं ज्योतिस्तेजोमयं तथा। सूक्ष्मं विन्दुमयं ब्रह्म कुंडली परदेवता॥ घे० स० — पष्ठोपदेशः, १

श्चर्यात् ध्यान तीन प्रकार का है—स्थूल, ध्यान ज्योतिध्यान तथा सूक्ष्म ध्यान । जिसमें मूर्तिमान् श्चभीष्ट देवता का श्रथवा गुरु का चिन्तवन किया जाता है, उसे स्थूल ध्यान कहते हैं। जिसमें तेजोमय ब्रह्म या प्रकृति की भावना की जाती है, उसे ज्योतिध्यान कहते हैं श्चौर जिस 'ध्यान' के द्वारा विन्दुमय ब्रह्म श्चौर कुन्डलिनी शक्ति का दर्शन लाभ हो उसको सुक्ष्म ध्यान कहते हैं।

चरनदास जी के मतानुसार 'ध्यान' चार प्रकार का होता है। इस दृष्टिकोण से कृषि की निम्नलिखित पंक्तियां पठनीय होंगी:—

चरणदास अब ध्यान सुन, कहूँ तोहि समुक्ताय । कहि शुकदेव सो सुनि समुक्ति, करौ ताहि चितलाय ॥ ध्यानजु चारि प्रकार के, कहूँ जु उनकी रीत । पदस्थ पिड रूपस्थ है, चौथा रूपातीत ॥

स्पष्ट है कि कि ने पदस्थ ध्यान, पिगस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान तथा रूपातीत ध्यान को मान्यता दी है।

श्रव यहां पर योगशास्त्र के प्रतिपादित ध्यान के विभिन्न श्रंग विचारणीय होंगे। बेरंड श्रृषि के मतानुसार साधक नेत्र मृंद कर श्रपने मन में ऐसा ध्यान करे कि एक अनुत्तम सागर बह रहा है। उस समुद्र के बीच में एक रत्नमय द्वीप है। वह पद्गी रत्नमयी बालुका बाला होने से चारों श्रोर शोभा पा रहे हैं। बहुत से पुष्पों के प्रफुल्लित होने से वृक्षों की शोभा श्रमीम होती है। कदम्ब बन के चारों श्रोर मालती, मिल्लिका, केसर, चम्पा तथा स्थल पद्मों के श्रनेक वृद्ध इस द्वीप की खाई के समान प्रतीत होते हैं। इन समस्त वृद्धों के पुष्प-सौरभ से दिशाएं सुरभित हैं। योगी मन में चिन्तबन करे कि उस सुन्दर बन के मध्य में एक सुन्दर कल्पवृद्ध विद्यमान है। उस कल्पवृद्ध में चतुर्वेदमय शाखायें हैं जो कमनीय कुसुमों से लदी हुई हैं। इस वृद्ध की शाखाश्रों पर अमर गुंजार एवं कोकिलाएं कुढ़-कुढ़ शब्द कर रही हैं। इस कल्पतर के नीचे महामाणिक्य जटित एक रत्नमंडप शोभायमान हैं जिसके नीचे एक मनोहर पलंग बिद्धा है श्रीर इसी पर श्रमीष्ट देव बिराजमान हैं। सद्गुर द्वारा उपदिष्ट श्रमीष्ट देव के रूप, भूषण, वाहन श्रादि का ध्यान करे। इसे ही स्थूल ध्यान कहते हैं।

स्थूल ध्यान के अनन्तर तेजोध्यान या ज्योतिर्मय ध्यान है। इस ध्यान से योग सिद्ध और आत्मप्रत्यक्षताशक्ति उत्पन्न होती है। मूलाधार में कुंडलिनी सर्पाकार विद्यमान है। इस स्थान में जीवात्मा दीपशिखा के समान अवस्थित है। इस स्थान पर ज्योतिब्रह्म का ध्यान करे। इसको तेजोध्यान या ज्योतिध्यान कहते हैं। एक और प्रकार का नाम है तेजोध्यान। उभय भू के मध्य में और मन के ऊर्ध्व भाग में जो

हृद्ये ध्वायेत्सुधासागरमुत्तमम्। १. स्वकीय तन्मध्ये रत्नद्वीपं तु सुरत्नवालुकामयम् ॥ नीपतर्क इंदुष्ण नीपो पवनसंकृले वेष्टितं परिखा मालतीमल्लका जाती केशरेश्चंपकेस्तथा। पारिजातैः स्थलै: पद्मैर्गधामोदितदिङमुखै: ॥ तन्मध्ये संसमरेद्योगी कल्पवृद्धं मनोहरम्। चतुःशाखचतुर्वेदं नित्यपुष्पफलान्वितम् ॥ भ्रमराः कोकिलास्तत्र गुंजन्ति निगद्दित च । ध्यायेत्तत्र स्थिरो भूत्वा महामाणिक्य मंडपम् ॥ तन्मध्ये तु स्मरेद्योगी पर्यंकं सुमनोहरम्। तत्रंष्टदेवतां ध्यायेद्यदृध्यानं गुरुभाषितम्।। यस्य देवस्य यद्रूपं यथाभूषस्वाहनम्। तद्रूपं ध्यायते नित्यं स्थूलध्यानमिदं विदुः॥

ये॰ सं॰ -- वच्छोपदेशः २८

ॐकारमय श्रीर शिखामाला समन्वित ज्योति विद्यमान है, उसी ज्योति का साधक ध्यान करे। इसे भी ज्योतिध्यान कहते हैं। १

'ध्यान' का तृतीय मेद हैं 'सूक्ष्म ध्यान' साधक को श्रारीस्थ कुंडलिनी बड़े प्रारब्ध का उदय होने पर जायत होती है। यह आत्मा के साथ मिलकर नेत्रत्म्थ मार्ग से निकल ऊर्ध्वभागस्थ राजमार्ग नामक स्थल में परिश्रमण करती है। भ्रमण करते समय सूक्ष्मत्व और चंचलता के कारण ध्यानयोग में कुंडलिनी को देखना कठिन होता है। योगी शाम्भवी मुद्रा का अनुष्ठान करता हुआ कुंडलिनी का ध्यान करे। इसी का नाम सूक्ष्म ध्यान है। यह ध्यान अति गोपनीय और देवताओं को भी दुर्लभ है। स्थूल ध्यान से ज्योतिध्यान सौ गुना शेष्ठ है और ज्योतिध्यान से सूक्ष्म ध्यान लाख गुना शेष्ठ है।

अपर कहा जा चुका है कि चरनदास के ध्यान के निम्नलिखित चार भेद हैं:—

१. पदस्थ ध्यान २. पिंडस्थ ध्यान ३. रूपस्थ ध्यान ४. रूपातीत ध्यान । किव का यह ध्यानभेद योगशास्त्र-प्रतिपादित ध्यान भेद से पृथक है। 'वेरंड-संहिता' में ध्यान के तीन भेद माने गये हैं जिनका उल्लेख ऊपर सविस्तार हो-

चे० सं० -- पष्ठोपदेशः, १६ तथा १७

१. कथितं स्थूलध्यानस्तु तेजोध्यानं अग्रुष्व मे । यद्ध्यानेन योगिसिद्धरात्मप्रत्यद्यमेव च ॥ मूलाधारे कुंडलिनी मुजगाकाररूपिणी । जीवात्मा तिष्ठित तत्र प्रदीपकलिकाकृतिः ॥ ध्यायेत्तेजोमयं ब्रह्म तेजोध्यानात्परात्परम् । भुवोर्मध्ये मनोध्वें च यत्ते जः प्रण्वात्मकम् ॥ ध्यायेज्ज्वालावलीयुक्तं तेजोध्यानं तदेव हि ।

तेजोध्यानं श्रुतं स्हमध्यानं वदाम्यहम्।
बहुभाग्यवशाद्यस्य कुंडली जाग्रता भवेत्॥
श्रात्मनः सहयोगेन नेत्ररंग्राद्विनिर्गता।
विहरेद् राजमार्गे च चंचलत्वान्न दृश्यते॥
शाम्भवी मुद्रया योगी ध्यानयोगेन सिद्ध्यति।
स्हमध्यानमिदं गोप्यं देवानामिप दुलंभम्॥
स्थूलध्यानाच्छतगुणं तेजोध्यानं प्रचच्चते।
तेजोध्याना स्नक्षमुणं स्हमध्यानं विशिष्यते॥

सुका है। यह ज्ञात नहीं है कि प्रस्तुत ध्यान भेद किव ने किन प्रन्थों के आधार पर किया है। इस सूत्र का उल्लेख स्वतः किव ने भी नहीं किया है।

श्रव किव द्वारा वर्णित 'ध्यान मेद प्रकरण' विचारणीय है। किव के श्रनुसार सर्वप्रथम ध्यान मेद है पदस्थ ध्यान । साधक, हृदय में ब्रह्म के चरण कमल का ध्यान करने के श्रनन्तर उसके समस्त श्रंगों पर ध्यान दे। ब्रह्म की मूर्ति का नखिशाख पर्यन्त ध्यान करके पुनः उसके चरणों में ध्यान नियोजित करे। इसके श्रनन्तर वह कुम्मक को धारण करता हुश्रा प्रणव का जप करे। इसको करने से ब्रह्म में मन नियोजित होता है श्रीर त्रिविध ताप विनष्ट हो जाते हैं। किव ने पदस्थ ध्यान का वर्णन निम्नलिखित शब्दों में किया है:—

हिय पद पंकज ध्यानकरि, फिरि करि सारी देह।
नखिशिख लौं छिवि निरिख के, चरणन में चितदेह॥
कै कुम्भक ही कीजिए, हां प्रणय का जाप।
मन निश्चल हो सहज में, भाजै त्रैविधि ताप॥
पदस्थ ध्यान याको कहै, करै सो जानै भेद।
विंडस्थ ध्यान वर्णन करै, खोलि खोलि शुकदेव॥

उपर्यु क उद्धरण को देखने से ज्ञात होता है कि ध्यान का यह श्रंग परम्परा-गत न होकर किन मौलिक उद्भावना है । किन के पदस्थध्यान विषयक विचार पढ़ने पर ऐसा ज्ञात होता है कि यह नवधा भिक्त का पाद सेवन विर्णित हो रहा है।

'पदस्थ ध्यान' के स्रनन्तर किन ने पिंडस्थ ध्यान का वर्णन किया है। पिंडस्थ-ध्यान का वर्णन निम्नलिखित शब्दों में हुस्रा है:—

> ब्रह्म सोई यह पिंड है, यामें किर किर वास । कमलन के लिख देवता, लहो परायत तास ॥ सोधे सिगरे पिंड को, षट् चक्रहु को ध्यान । शोधत शोधत श्राचढ़ें, मंवर गुफा अस्थान ॥ तिरवेणी संगम बहै, ज्योति जहाँ दरशाय । सातजन्म सुधि होय जब, ध्यान करै मन लाय ॥ श्रागे कमल हजार दल, सतगुरु ध्यान प्रधान । श्रमुत द्रवे बिह् चलै, हंस करे जहँ न्हान ॥ ऊपर तेजिह पुंज है, कोटि भानु परकास । शून्य शिखर ता ऊपरे, योगी करे विलास ॥

सहस्र दल कमल में कोटिशः सूर्य से भी अधिक प्रकाशवान् परब्रह्म का निवास है। उसके दर्शन या प्राप्ति विभिन्न (ऊपर वर्णित) योग तथा कियां आँ और साधनात्रों से होती है । संजेप में शरीर को विभिन्न मुद्रात्रों एवं बन्धों द्वारा शुद्ध करने के अनन्तर साधक षट्चक का ध्यान करे और मँबर गुफा में प्रवेश करे। यहीं वह त्रिवेशी विद्यमान है जहाँ दिव्य ज्योति के दर्शन उपलब्ध होते हैं। इससे आगे सहस्र दल कमल है जहाँ तेजपुंज ब्रह्म का निवास है। इस शून्य शिखर पर चढ़ कर योगी विलास करे। किव के मतानुसार यही पिंडस्थ ध्यान है। किव द्वारा उल्लिखित इस ध्यान भेद का समर्थन 'वेरंड संहिता', तथा 'पातंजल योग दर्शन' से किसी प्रकार नहीं होता है।

इसके अनन्तरे रूपस्थ ध्यान का वर्णन है। कवि द्वारा वर्णित रूपस्थ ध्यान बहुत कुछ 'घेरंड संहिता' में वर्णित स्थूल ध्यान से साम्य रखता है जैसा कि निम्निलिखत उद्धरण से प्रमास्तित होगा :—

रूपस्थ ध्यान को मेद सुनि, कीजै मन ठहराय। देखे त्रिकुटी मध्य है, निश्चल हिण्ट लगाय।। ध्यान किये पहिले जहाँ, स्रागन फूल हिण्टाय। केते द्योसन मांहिहीं, दीप ज्योति प्रकटाय।। शनै शनै स्रागे जहाँ, दीप माल दरशाय। फिरि तारो की मालसी, दामिनि बहु दमकाय।। बहुत चन्द सूर धने, देखे कोटि स्रान्त। स्राणुज्योकरि सूमर भरे, ध्यान माहिं दरशन्त।। मिलमिल मिलमिल तेजमय, भासै सब संसार। तन मन उपजै सुख धना, स्रानन्द स्रधिक स्रपार।। जल स्रथाह में डूब ज्यों, देखे हिष्ट उघार। जो दीखे तो नीर ही, दश दिश स्रपरमार।। यही ध्यान प्रत्यक्ष है, गुरु कुपा सो होय। कहि शुकदेव चरणदास करि, तन मन स्रालस खोय।।

'बेरंड संहिता' द्वारा प्रतिपादित स्यूल ध्यान में भी एक विशिष्ट द्वीप का वर्णन हुआ है जिसमें असीम पुष्प, कदम्ब, मालती, मल्लिका, केसर, चम्पा, पारिजात आदि वृक्ष । तथा कल्पतर का उल्लेख हुआ है। चरनदास ने उपर्युक्त छन्द में प्रायः ऐसे ही लोक या द्वीप का वर्णन किया है। अन्तर यह है कि 'वेरंड संहिता' में वर्णित स्थलों में मंडप, मनोहर पलंग, और उसके ऊपर विराजमान ब्रह्म की कल्पना की गई हैं जो चरनदास के इस प्रकरण में कहीं नहीं उपलब्ध होती। चरनदास ने पलंग और उस पर विराजमान ब्रह्म की कल्पना सम्भवतः इसलिए नहीं की कि उनका ब्रह्म निर्मुण, निराकार, निर्विकार अलख, अनाम, अनादि और

ब्रजन्मा है। ब्रातः उसे रूप एवं ब्राकार की सीमाब्रों में बांधना उपयुक्त नहीं प्रतीत हुआ है।

इसके ग्रानन्तर कवि ने 'रूपातीत ध्यान' का उल्लेख किया है। इसको कवि ने 'ध्यान' के समस्त भेदों में श्रेष्ठ माना है, जैसा कि निम्नलिखित पंक्तियों से स्पष्ट है :--

इस परम शून्य का ऋधिकी ध्यान। सब ध्यानन में है परधान।। श्चा इसके लज्ज्ण, परिचय तथा महत्व किव के शब्दों में पिढयें:--रूपातित शन्य ध्यानहि जानो । शुन्यहि को परब्रहा पिछानो ॥ त्रिकटी परे शन्य अस्थान। सो वह कहिये पद निर्वान॥ चिदानन्द ताकी हिय स्त्रानो । वाही के मन ही को सानो ॥ ब्राठ पहर जहं चित्त लगावो । याके कीन्हे सो लय पावो ॥ ज्यों त्र्यकाश में पक्षी धावै। धावत धावत दिष्ट न आवै॥ बहरि अचानक दीखे आई। वह ध्यानी ऐसा है जाई॥ मों योगी यह लहै ठिकाना। सायुज्य मुक्ति होइ जाय निदाना॥ कवि द्वारा उल्लिखित इस 'रूपातीत ध्यान'का समर्थन योग शास्त्र के प्रन्थों

से नहीं होता है। यह कवि की मौलिक उद्भावना है।

#### धारणा

योगशास्त्र में प्रत्याहार के पश्चात् 'वारणा' की साधना का विधान है। श्राध्यात्मिक, श्राधिदैविक तथा श्राधिमौतिक श्रादि देशों में से किसी उपयुक्त ध्येय देश के विषय में चित्त को एकाग्र करना ही 'धारणा' है। 'धारणा' में मन को किसी स्थान या वस्तु विशेष पर केन्द्रीभृत किया जाता है। महर्षि पतंजलि के शब्दों में :--

"देश बन्धश्चित्तस्य धारणा" — विभूति पाद ३, सूत्र १ श्रर्थात् ध्येय के श्राश्रय भूत स्थान पर चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करके नियोजित करना ही 'धारणा'है। इस पांच भौतिक देह के पंचभूतों में यमादि से युक्त मन की वृत्तियों का 'धारण' करना ही 'धारणा' है। यह 'धारणा' संसारसागर से तारने वाली है। 'गरुण पुराण' में ध्यान लगाने के हेतु शरीर में दश स्थान निर्धारित किये गये हैं:-

१. पंचभूतये देहे भूतेष्वेतेषु पंचसु। मनसो धारणां यत्तद् युक्तस्य च यमादिभिः॥ धारणा सा च संसारसागरोत्तार कारणम ॥

१. नामि २. हृद्य ३. वक्षःस्थल ४. कंठ ५. मुख ६. नासिकाग्र ७. नेत्र ८. भूमध्य ६. मूर्धस्थान १० प्राइ१।

ये समस्त मिलाकर 'दशविध धारणा' कही गयी हैं। 'धारणा' में केवल चित्त की वृत्तियों को एकाम करके. ध्येय स्थान पर बांधा जाता है, ध्येय से इसका कोई सम्बन्ध नहीं रहता है। 'धारणा' सिद्धि के हेतु निम्नलिखित चार मुद्राश्चों का स्रभ्यास परमावश्यक है:—

१. त्रगोचरी २. भूचरी ३. चाचरी ४. शाम्भवी<sup>२</sup>।

चरनदास जी ने 'धारणा' प्रकरण को निम्नलिखित पंचतत्वों में विभाजित किया है:—

१. पृथ्वीतत्व की धारणा । २. जलतत्व की धारणा । ३. पावकतत्व की धारणा । ४. वायुतत्व की धारणा । ५. व्योमतत्व की धारणा ।

कित ने 'धारणा' पर स्वमत की श्राभिव्यक्ति चार खंडों में की है। प्रथम खंड में कित ने धारणा के विभिन्न पंच तत्वों के लहाण, विशेषता, महत्व श्रीर स्वरूप का उल्लेख किया है। द्वितीय खंड में इन तत्वों के श्राकार का वर्णन है, तृतीय में तत्वों की प्रकृति की श्राभिव्यक्ति हुई है श्रीर श्रान्तिम में तत्वों के चमत्कारी प्रभाव का उल्लेख हुश्रा है।

प्रत्येक तत्व की 'धारणा' के विषय में कवि के विचारों को ग्राविकल्प यहां उद्भुत किया जाता है:—

## भूमितत्व की धारणा

पहिले भूमि धारणा कीजै। ठौर काल जे में चित्त दीजै।। पीताम्बर चौकोर अकारो। विधि दैवत है तहाँ विचारो॥ प्राण्लीन: कर पांच घड़ी ही। चित अस्थिर होवैगा जब ही॥ यासों प्रथिवी को वश्का कीजै। यही धारणा जो चित दीजै॥

सुन्दरदास ने 'भूमितत्व धारणा' का वर्णन निम्नलिखित शब्दों में किया है। पाठक दोनों कवियों द्वारा वर्णित इन तत्वों की तुलना करने पर इस निष्कर्ष पर

श. प्राङ् नाभ्याम हृदये चाथ तृतीय तथोरिं ।
 कंठे मुखे नासिकाग्रे नेत्र भूमध्य मूर्थ्य सु ।।
 किंचित् समाप्तरस्मिश्च धारखे दश कीर्तिकः ।। —गरुड़ पुराख

२. इन चारों मुद्रात्रों का सिवस्तार परिचय, लज्ञ्ण एवं महत्व इस प्रन्थ के मुद्रा प्रकरण में देखिये। पुनरुक्ति दोष से बचने के कारण यहां परिचय देना अप्रेक्षित नहीं है।

पहुँचेगों कि दोनों की शैली, वस्यं विषय में विचित्र साम्य है। श्रव सुन्दरदास द्वारा विश्वत भूमि श्रथवा 'पृथ्वीतस्य की धारणा' पिंद्ये :---

यह चारे कोण लकार हि युक्तं जानहुँ पृथ्वी रूपं।
पुनि पीत वर्ण हृदि मंडल कहिये विधि श्रंकित सु अनूपं।।
तहं घटिका पंच प्रांण किर लीनं चिक्त स्थम्भन होई।
सुनि शिष्य अविन जय करें नित्य ही भूमि धारणा सोई।।

### 'जलतत्व की धारणा'

हिरदे से ऊपर जल जानो । कंठतई ताको पहिचानो ।। चन्द फांक अरु श्वेत अकारो । हुपीकेश तहँ देव निहारो ।। ह्यां हुँ पाँच घरी अस्थापे । प्राण्लीन करि चितदे आपे ।। व्यापे ना विष काहू विधिको । शुकदेव कहै फल जलके सिधिको ॥ भ

### 'पावकतत्व की धारए।'

कंठ से ऊपर तालुका, लो पावक श्रस्थान । लाल रंग तिरकोन है, रुद्र देवता मान ॥ तेहां लीन करि प्राण को, पांच घड़ी परमान । भय व्यापै नहिं ज्वाल को, श्रिष्न धारणा जान ॥

सुन्दरदास ने इस 'धारणा' का नामकरण तेज तत्व की धारणा किया है। दोनों कवियों का विषय साम्य पठनीय है। र

# 'वायुतत्त्र की धारणा'

जाके त्रागे वायु है, भक्कटी लौं मर्थ्याद। मेघ वरण षटकोण है, ईश्वर देवत साथ॥

सुन्दरदास द्वारा वर्णित जलतत्व की धारणा:—
 यक्षर वकार संयुक्त जानि जल चन्द्र खंड निद्धारं।
 पुनि ऋषीकेश अयंकित अयितशोभित कंठ परदाकाणं॥
 तदं घटिका पंच प्राण किर लीनं चित्त धारिकै रहिये।
 विष कालकूट व्यापै निहं कबहूँ वारि धारणा किर्दे॥
 र यह अपनि त्रिकोण रेक संयुक्तः पद्मपराग आप्रामासं॥

पुनि इन्द्र गोपु दुति मध्य तालुका किह्ये रुद्र निवासं ।।
तहं घटिका पंच प्राणं किर लीनं प्रन्थ हि उक्त बधानं ।
सुनि शिष्य अभिन मय हन्ता किह्ये तेज धारणा जानं ।।
——ज्ञान समुद्र तुतीयोल्लास

प्राग्लीन तहं कीजिए पांच घड़ी रे तात। पैहै खेचर सिद्धि ही तत पदही हैं जात।

यह भाव सुन्दरदास के 'वायुतत्व की धारणा' में लहरें ले रहे हैं। पाठकों को तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह तथ्य स्पष्ट हो जायगा। १ 'ब्योमतत्त्र की धारणा'

> ब्रह्म रन्ध्र श्राकाश है, बड़ा जुतत्वन मांहि। श्याम बरण ब्रह्मदेवता, योगी जहां सिराहि।। प्राण्लीन घटि पांच करि, पावै मुक्ति श्रनूप। व्योमतत्व की धारणा, जहां छांह नहिं धूप।।

प्रस्तुत उद्धरण की तुलना कीजिए सुन्दरदासं कृत 'श्राकांशतत्व की धारणा' से। 2

विभिन्न तत्वों का परिचयात्मक विवरण देने के स्नानन्तर कवि ने इनके साथ संयुक्त स्रक्षरों का उल्लेख निम्नलिखित शब्दों में किया है:

पृथ्वी संग लकार ही, जल के संग बकार । पावक संग रकार है, मारुत संग मकार ।। पंच तत्व स्नाकाश ही, सबके ऊपर जान । स्नाहर जहां हकार है, शुकदेव कहे बखान।।

उपर्युक्त इन पंच तत्वों की पाँच धारणाएं हैं जिनका वर्णन किव ने निम्न- लिखित छन्द में किया है।

पहिली धारणा थंमनी, दूजी द्रावण होय! तीजी दहनी जानिये, चौथी भ्रामनी सोय।। पंचवी नाम जु शांखिनी, इनको लैवो जान। शुकदेवा अब कहत है आगो और विधान।।

१. भुव मध्य यकार सिंहत प्रट् कोणं ऐसी लक्षविचार।
पुनि मेथ वर्ण ईश्वर किर श्रंकित बारम्बार निहार॥
तह घटिका पंच प्राण किर लीनं खेचर सिद्धिहि पावै।
सुनि शिष्य धारणा वायु तत्व जो नीकै. किर श्रानै॥

२. अब ब्रह्म रंध्र आकाश तत्व है सुभ्र बत्तुलाकारं। जहं निश्चय जानि सदाशिव तिष्ठित अच्चर सिहत हकारं।। तहं घटिका पंच प्राण करि लीनं परम सुक्ति की दाता। सुनि शिष्य धारणा व्योम तत्व की योग प्रन्थ विख्याता।। ——शन समुद्र तृतीयोल्लास

पंचतत्वों की 'धारणा' की तालिका निम्नलिखित होगी:—
पृथ्वीतत्व की धारणा थंभिनी।
जलतत्व की धारणा द्रावण।
तेजतत्व की धारणा दहनी।
वायुतत्व की धारणा भ्रामनी।
ग्राकाशतत्व की धारणा शंखिनी।

इन पंच तत्वों की पंच धारणाश्चों का वर्णन सुन्दरदास ने भी बड़ी रोचकता के साथ निम्नलिखित छन्द में किया है:—

यह येक थंभिनी एक द्राविणी एक सु दहनी कहिये।
पुनि येक भ्रामिणी येक शोषिणी सद्गुर बिना न लिह्ये।
ये पंच तत्व की पंच धारणा तिनके मेद सुनाये।
अब आगो ध्यान कहीं बहुविधि करि जो प्रन्थिन महि गाये।

—'ज्ञान समुद्र' तृतीयोल्लास

# योग की अष्टसिद्धियाँ

योग साधना का चरम लक्ष्य या सिद्धि है, ज्ञाता एवं ज्ञेय की एकता। साधक जीवनपर्यन्त इसी शुभ इत्या के लिए अघ्टांग योग की दुःसाध्य प्रक्रिया की साधना करता रहता है। योगशास्त्र के आचार्यों ने साधना की चरम सिद्धि ध्याता एवं ध्येय की एकता मानी है। परन्तु इस सिद्धि प्राप्ति के पूर्व साधक को अन्य सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं जो सामान्यतया लौकिक सिद्धियाँ कही जाती हैं। चरनदास जी ने अष्टांग योग वर्णन के अन्त में योग की अष्ट सिद्धियों का उल्लेख किया है। ये सिद्धियाँ निम्नलिखित हैं।

१. श्रिणिमा २. मिह्मा ३. लिघमा ४. गरिमा ५. प्राप्ति ६. पराकाम्य ७. ईशता सिद्धि ८. वशीकरण ।

श्रीण्मा सिद्धि के प्रभाव से मनुष्य श्रात्यन्त संज्ञित रूप धारण कर सकता है। इसकी साधना से साधक श्राणुवत् शरीर धारण कर लेता है। महिमा की सिद्धि से वृहद् रूप धारण किया जा सकता है। लिघमा से पुष्प के सहश शरीर को इल्का बनाया जा सकता है। गरिमा से साधक गुरुता धारण कर लेता है। प्राप्ति सिद्धि से मनोजवा (मनोवांक्षित स्थानों में भ्रमण करने की) शक्ति प्राप्ति होती है। पराकाम्य गुण से मानव सर्वसामर्थ्यवान बन जाता है। ईशिता सिद्धि से शासन करने की शक्ति

प्राप्त होती है ख्रीर वशीकरण से सब को वशा में कर लेने की शक्ति का संचार होता है। पर यह सिद्धियाँ निःसार हैं।

साधक को इन सिद्धियों के चमत्कार एवं आकर्षण से सदैव सावणान एवं सतर्क रहना अपेद्यित है। यद्यपि योग साधना से ये समस्त सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं तथापि इनके प्रति लोभ का संवर्ण करके मन को ब्रह्म के चरणों में नियोजित करना आवश्यक है। योग की तपस्या व साधना को कामना रहित होकर करना चाहिए। ये समस्त सिद्धियाँ माया के बन्धन हैं अतः इनसे दूर रहना ही उपयुक्त और कल्याणकारी है। कवि के शब्दों में यह चेतावनी पठनीय है:—

योग किये स्त्राठो सिधि पावै। कै भोगै कै चित न लगावै॥ योग किये मन जीता जावै। पलटै जीव ब्रह्म गति पावै॥

योग तपस्या कीजियो, सकल कामना त्याग।
ताको फल मत चाहियो, तजो दोष ऋर राग।।
ऋष्ट सिद्धि जो पै मिलै, नेक न दीजै नेह।
धरि हृदय परमातमा, त्यागे रिह्यो देह।।
जेती जगकी वस्तु है, तामें चित्त न लाय।
सावधान रहियो सदा, दियो तोहि समुक्ताय।।
बार बार तोसे कहूँ, ह्यां मत दीजो चित्त।
सिद्ध स्वर्गफल कामना, तिज कीजो हरिमित्त।।

१. प्रथमे अणिमा सिद्धि कहावै । चाहै तो छोटा है जावै ॥ अणु समान छिप जावे सोई । ऐसी कला जु पावै कोई ॥ दूजी मिहमा लक्षण एता । चाहै बड़ा होय वह जेता ॥ तीजी लियमा वह कहवावै । पुष्प तुल्य हलका है जावे ॥ चौथी गिरमा कहूँ विचारी । चाहै जितना होवे भारी ॥ पंचवीं प्रापित सिद्धि कहावै । जित चाहै तित ही है आवै ॥ छठवीं पराकाम्य गुणु धरै । भिक्त पाप चाहै सो करै ॥ सतवीं सिद्धि ईशिता रानी । सबको अशा माहि चलानी ॥

वशीकरण विधि ब्राठवीं, कहै श्री शुकदेव। चाहै जिस को वश करे, ब्रापना ही करि लेव।। चरनदास सिद्धै कही, समक लेहि मन माहि। जो है जनुश्रां राम के, इनमें उस्कै नाहिं।।

## समाधि

हठयोग की साधना का लक्ष्य तथा श्रांतिम स्तर 'समाधि' है। यम, नियम श्रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान तथा धारणा की साधना में उत्तीर्ण साधक 'समाधि' की श्रवस्था में प्रविष्ट होता है। इसी श्रवस्था पर पहुँ वने के श्रनन्तर साधक सांसिक माया, मोह तथा भ्रमों के जंजाल से ऊपर उठ जाता है। संसार के तुन्छ श्रादान-प्रदान, तिधि-व्यग्रहार तथा सम्बन्ध उसे निःसार प्रतीत होने लगने हैं। साधना की इस स्थिति पर पहुँचने पर साधक की समस्त इंद्रियां शिथिल होकर स्वकार्य को भूल जाती हैं श्रीर साधक श्रात्मानन्द होकर विचरण करता है। समाधि के स्तर पर साधक इन्द्रियजित होकर वासनाश्रों से रहित हो जाता है। समाधि में मन की एकात्मकता श्रपनी चरम सीमा पर पर्टुच जाती है। इस श्रवस्था में साधक के समस्त शरीर में ध्येय का श्रातंक छा जाता है। साधक के हृदय एवं मस्तिष्क में केवल एक ही विचार श्रीर एक ही प्रकाश रह जाता है श्रीर यह विचार या प्रकाश है परब्रह्म का। सात्रक इसी प्रकाश पुज में स्वतः तल्लीन हो जाता है। महर्षि पतंजिल के शब्दों में:—

"तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः॥ —या०यो०द०, विभृतिपाद ३, सूत्र ३

श्रर्थात्, ध्यान करते-करते चित्त ध्येय के ही आकार में परिण्त हो जाता है। उस ध्येय और ध्याता की एकात्मकता, ज्ञाता एवं ज्ञेय की भिन्नता का श्रमाव ही 'समाधि' है। यथा नमक एवं पानी मिला देने से दोनों मेद रहित हो जाते हैं अथवा दुग्ध-दुग्ध में, घृत-घृत में जल-जल में मिला देने से मेद रहित हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार 'समाधि' की अवस्था में ध्याता और ध्येय एक हो जाते हैं। 'समाधि' का आश्रय ग्रह्ण किये बिना प्रत्येक चैतन्य का साज्ञात्कार नहीं होता है। साधक का मन जाग्रत अवस्था में इन्द्रियों के माध्यम से रूप, रस, गंध, स्पर्श एवं शब्द के रूपमें वाह्य प्रपंच का अनुभव किया करता है, उस समय प्रत्येक चैतन्य अन्तिर्हित रहता है। परन्तु प्रत्येक चैतन्य के दर्शन इन्द्रियों के निरोध तथा निष्द्र मन के द्वारा समाधि की अवस्था में सिच्चदानन्द स्वरूप में होता है। इसी के फल समस्त वाह्य प्रपंच तिरोभ्त हो जाता है। 'जावालदर्शनोपनिषद्' के मतानुसार जब सामक परब्रह्म के दर्शन परमार्थतः कर लेता है उस समय अखिल दश्यजगत विलीन हो जाता है। 'तेजोविन्दुपनिषद' के अनुसार ब्रह्माकारवृत्ति के द्वारा अथवा सर्व-संकर्णनिवृत्ति के द्वारा चित्त की वृत्तियों को सर्वथा भूल जाने का नाम ही समाधि

१. जावालदर्शनीपनिषद १०।१२

है। १ 'श्रक्नपूर्णोपनिषद' के मत से ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण, समाधि शब्द उस संशयरहित मानसिक पूर्णता का वाचक है जिसमें श्राक्षित का सर्वथा श्रमाव है श्रीर जिसमें सद-श्रसद् विवेक भी नहीं है। ३ जीवात्मा श्रीर परमात्मा की एकता के ज्ञान के उदय को ही समाधि कहते हैं। ३ 'सुक्तिकोपनिषद' में समाधि की निम्नलिखित परिभाषा दी गई है:— "मुनियों के द्वारा साधित समाधि उस संकल्पशून्य श्रवस्था का नाम है जिसमें न तो मन की किया है श्रीर न बुद्धि का व्यापार ही, जो श्रात्म ज्ञान की श्रवस्था है श्रीर जिसमें उस प्रत्येक चैतन्य के श्रतिरिक्त सब हा बाध है। १ शांडिल्योपनिषद'में कहा गया है कि जीवात्मा श्रीर परमात्माकी एकता की श्रवस्था जिसमें ज्ञात, ज्ञान श्रीर श्रेयरूप त्रिपुटी का श्रमाव है तथा जो परमानन्द रूपा है श्रीर शुद्ध चैतन्यात्मिका है, वही समाधि है। ' इन समस्त परिभाषाश्रों पर विचार करने से प्रकट होता है कि जुद्र श्रद्ध बुद्धि की निवृत्ति ही समाधि की स्थिति है। इस स्थिति में साधक का मन संकल्पों से सर्वथा शून्य हो जाता है। वरंड श्रुप्ति के मतानुसार शरीर से मन को मिन्न करके परमात्मा के साथ मिलाने की क्रिया को समाधि कहने हैं। इसके द्वारा सब प्रकार की श्रवस्थाश्रों से छूट कर साधक मुक्ति को प्राप्त करता है। इ

उपर्युक्त परिभाषाओं के विवेचन से समाधि के जितने आवश्यक तत्व एवं विशेषताएं प्राप्त होती हैं वहीं चरनदास द्वारा विर्णित 'श्रथ आठवां समाधि श्रंग वर्णन' में उपलब्ध होती हैं। किव के अनुसार समाधि योग की चरम अभिव्यक्ति वहीं है जहां साधक को अपार सुख वा आनन्द का अनुभव होता है। जब सभी कामनाएं कियाएं और वासनाएं शांत हो जाती हैं, तभी समाधि की सिद्धि समक्तनी चाहिए। समाधि सिड हो जाने की अवस्था में द्वेतमाव अर्थात् ध्याता एवं ध्याय का भेद विनष्ट हो जाता है। इस अवस्था में स्वाधक को मुक्ति का लाम होता है और वह निरुपाधि एवं निर्विकार प्रदेश में विचरता है। इस अवस्था में कमें, भ्रम तथा वर्भ की निस्सार शृङ्खलाएं विच्छिन्न हो जाती हैं। समाधि की स्थिति में पंच

१, तेजोविन्दुपनिषद १।३७

२. अन्नपूर्णोपनिषद १।५०

३. वही प्रा७५

४. मुक्तिकोपनिषद २।५५

शांडिल्योपनिषद

६. घटादिन्नं मनः कृत्वा ऐक्यं कुर्यात्वरात्मिन । समाधिं तदिजानीयान्युक्तसंत्रो दशादिभिः ।।

घे० स०-सप्तमोपदेशः, श्लोक ३

विषय श्रीर गुणों का संस्पर्श विनष्ट हो जाता है श्रीर सायक ब्रह्मस्त प्रदाकर जीवन मुक्त हो जाता है। वेद, विद्या, श्रुद्धि-सिद्धि श्रादि से परे समाधिस्थ साधक की स्थिति होती है। जिन्न भाग्यवान् साधक की श्रात्मा में रित समुपस्थित हो गई, जिसका मन पूर्ण शुद्ध वासनादि विकारों से रिहत हो जाता है तथा जिस साधक को अनुपम विश्राम उपलब्ध हो गया है, उसके लिए संसार की कामनाएँ नष्ट हो जाती हैं। इस अवस्था में ज्ञाता, ज्ञात तथा ज्ञेयका त्रिपुटी का अभाव है। कि के शब्दों में ही समायि का वर्णन पठनीय होगा:—

जबही लगै समाधि योगी स्नानन्द लहै। योग भया सिध जान किया कोड नारहै॥ मिलि ध्याता ऋर ध्यान एक होव जहां । दुजा रहे न भाव मुक्ति वर्ते जहां॥ निरउपाधि निर्खेंद ऐसा वह देश है करम भरम ऋरु धरम नहीं कोइ लेश हैं॥ श्चापार है न कोय सकल श्चाशा गरै। चिन्ता का दुख नाहि वासना सब जरै। पंच विषय जहँ नाहि नहीं गुणती नहीं। होवे ब्रह्म स्वरूप जीवता चीन जायत स्वप्न सुष्पित जहाँ होवै नहीं। चौथे पद को पाय होय जहँ लीन हा ॥ ऐसे कहै शुकदेव सुनौ चरणदास ही। यह निर्दृन्द्व समाधि करी जह वास ही ॥ जहां कछ गम ना रहै विद्या वेद न वाद। ऋदि सिधि मिटि आनंद लहै ऐसी शन्य समाधि ॥

वरनदास के मत से समाधि की स्थिति में चित्त अपनी चैत्य दशा से अथांत् विषय चिन्तन से मुक्त हो जाता है तथा सद्भाव की मावना के नवल हो जाने से वासना का लय हा जाता है। वासना का निःशेषरूप ही मोद्ध है। इस स्थिति में साधक अपने आकार को विसर कर ब्रह्म में एकात्मकता प्राप्त करता है। समाधि में हर्ष विषाद, सुख-दुख, निजत्व, परत्व, मायामोहादिक बन्धन, ऋतुओं के प्रभाव, मानसिक विकार, समय का प्रभाव एवं विभाजन आदि भावनाएं विन्छिन्न हो जाती हैं। साधक अपने अस्तित्व को खोकर ब्रह्म में उसी नकार मिल जाता है यथा जल में जल और दुग्ध में दुग्ध मिजा देने से वे तद्र्प हो जाते हैं। समाधि में मोद्ध की लालसा भी विनष्ट हो जाती है:—

तहाँ किये परवेश रहे न अकार ही। रूप नाम गुण किया यही साकार ही।

पाप पुराय सुख दुख जहाँ नहि पाइये। सतमारग कुल धर्म न देत दिखाइये। भृख प्यास श्रर उष्ण जहाँ नहि शीत है। हर्ष शोक नहि नेक वैर नाह प्रीत है।। इन्द्री मन नहि रहत गलत है। सिध साधक गुरु शिष्य न भाव रहात है। उड़्गन चन्द्र न सूर न दिवस न रात है। रवं पद ईश्वर ब्रह्म न जान्यो जात है।। जैसे जल में नीर चीर में चीर ही। श्रमि पद में यों जीव नीर में चीर ही ॥ श्रहं मिटै मिटि जाय जु श्रापा थोकही। प्रमातम आतम बंधन ना ऐसे कह शुकदेव यो होय समाधि वैसो ही है जाय सोई था आदि हता त्रादि परमातमा बिच उठि लगा विकार। मिलि समाधि निर्मल भवै, लहै रूप ततसार ॥

१. चरनदास का 'समाधि वर्णन' सुन्दरदास के 'समाधि वर्णन' से बहुत कुछ साम्बर रखता है। दोनों संत कियों का इस दृष्टिकोण से तुलनात्मक अध्ययन बड़ाः रोचक होगा। सुन्दरदास द्वारा वर्णित 'समाधि लक्षण' निम्नलिखित है:—

सुनि शिष्य अबहि समाधि लक्षण मुक्त योगी वर्तते।
तहं साध्य साधक एक होई क्रिया कर्म निवर्तते।।
निरुपाधि नित्य उपाधि रहितं हहै निश्चय अप्रानिये।
कल्ल मिन्न माव रहै न कोऊ सा समाधि बर्षानिये।।
नहिं शीत उष्ण चुधा तृषा नहिं मूरका आलस रहै।
नहिं जागरं नहिं सुप्न सुषुपति तत्पदं योगी लहै।।
इस नीर मंहि गरि जाइ लवनं एक में कहि जानिये।
कल्ल मिन्न माव रहै न कोऊ सा समाधि वर्षानिये।।
नहिं हर्ष शोक न सुखं दुःखं नहिं मान अमानयो।
पुनि मनौ इन्द्रिय वृत्य नष्टं गतं ज्ञान अज्ञानयो।।
नहिं जाति कुल नहिं वर्ष आश्रम जीव ब्रह्म न जातिये।
कल्ल मिन्न माव रहै न कोऊ सा समाधि वर्षानिये।।

प्रस्तुत उद्धरण की श्रंतिम चार पंक्तियाँ विशेष ध्यान देने योग्य हैं। 'समाधि' की स्थिति साधक श्रपने पूर्व रूप को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य श्रादि में परब्रह्म स्वरूपी था किन्तु माया के श्रावरण में पड़कर वह विकारों से युक्त हो गया। 'समाधि' की स्थिति में पहुँच कर फिर उसका सिचदानन्द स्वरूप प्रकट हो गया श्रीर वह तत्व में मिलकर तत्व स्वरूपो बन गया।

प्रस्तुत उद्धरण के वर्ण्य-िषय के सम्बन्ध में एक बात श्रीर उल्लेखनीय है। चरनदास ने समाधि की अवस्था में ज्ञाता एवं ज्ञेय अथवा ध्याता एवं ध्येय की एकात्मकता को दो उपमाओं के द्वारा बहुत ही रोचक एवं स्पष्ट बना दिया है। जिस प्रकार पानी से पानी मिल जाने पर दोनों में कोई भी मेद नहीं रह जाता है अथवा दूध से दूध मिजकर दोनों एकस्व को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार 'समाधि' की अवस्था में ध्याता और ध्येय मिलकर एक हो जाते हैं, उनमें लेशमात्र भी अन्तर नहीं उपलब्ध होता है। इसी प्रकार संत कि सुन्दरदास ने अपने प्रनथ 'ज्ञान समुद्र' के तृतीयोल्लास में ध्याता एवं ध्येय को एकात्मकता को उपमाओं के द्वारा बड़ो रोचकता के साथ व्यक्त किया है। प्रथम उपमा है जल में जल के मिल जाने की एकात्मकता से सम्बन्धित और दितीय है दुग्ध में मिल कर एकत्व स्थापना की। इन दो उपमाओं के अतिरिक्त सुन्दरदास ने समाधिस्थ साधक और परव्रह्म को एकात्मकता को व्यक्त करने के लिए नमक और पानी की एकता

निहं शब्द संपर्श रूप रसे गन्य जानय रचहूँ। निहं काल कर्म स्वभाव है निहं उदय ऋस्त प्रपंचहूँ॥

शान समुद्र-नृतीयोल्लास, दप्र-दध

इन पंक्तियों की तुलना चरनदास के समाधि लज्ज्य वर्णन से करने पर ज्ञात हो जाता है कि दोनों में वर्ण्य विषय का कितना साम्य है। दोनों की साधनात्मक अनुभूति में कोई अन्तर नहीं है। संत किव दादू ने कितना सत्य कहा है कि:—

जे पहुँचे ते कह गए तिनकी एक बात। सबै स्थाने एक मित तिनकी एक जात।।

१. ह्यीर ह्यीरे आ़ज्य आ़ज्ये जले जलहि मिलाइये।
कि कु भिन्न भाव न रहें कोऊ सा समाधि बधानिये।
नहि देव दैत्य पिशाच राक्षस भूत प्रेत न संचरे।
नहिं पवन पाना आश्री भय पुनि सर्प सिहहि ना डरें।।
नहिं मंत्र-मंत्र न शास्त्र लागहि यह अवस्था जानिये।
कि कु भिन्न भाव रहें न कोऊ सा समाधि वधानिये।।

ज्ञान समुद्र-तृतीयोल्लास, ८५-८६

की उपमा दी है। इस प्रकार संत किव चरनदास ख्रौर सुन्दरदास के विषय प्रांत-पादन से विषय स्पष्ट ख्रौर बोधगम्य बन जाता है।

संत चरनदास के मत से समाधि की श्रवस्था में पूजा, श्रर्चना, उपासना, भिक्ति, ज्ञान तथा ध्यान श्रादि समस्त साधन निस्सार हो जाते हैं। साधक ब्रह्ममय हो जाने के श्रनन्तर इन समस्त साधनों को बिसर जाता है श्रथवा कहिए कि ये इतने हीन श्रीर बुद्ध प्रतीत होने लगते हैं कि वह इनके प्रति ध्यान ही नहीं देता है। यही नहीं समाधिस्थ साधक जड़ श्रीर चेतन के भेद को भी नगएय मानता है। कारण कि ब्रह्ममय हो जाने के श्रनन्तर वह संत कंवि मलूकदास के समान श्रनुभव करने लगता है कि:—

सबिहन के हम सबिहें हमारे। जीव जन्तु मोहिं लगै पियारे॥

खाधक समाधिस्थ हो जाने के स्नानन्तर सुष्टि स्नौर माया के वास्तविक रहस्य को समक्त लेता है, इसीलिए वाह्याडम्बर स्नौर वाह्याचार से उसकी स्नास्था डिंग जाती है। इस दृष्टि से संत चरनदास का समाधि विषयक निम्नलिखित स्नतुभव पठनीय होगा:—

जहं त्रातमदेव त्रमेव सेव्य नहि सेव है। स्वामी जी हां नाहि पूजा नहि देव है।। नौधा नेम न प्रेम ज्ञान निह् ध्यान है। जड़ चेतन कल्लु नांहिं सुरति नहिं शान है।। विधि निषेध नहिं भेद अन्वैवितरेकना। निश्चय श्ररु व्यवहार कछूता में न हां॥ उत्तम मध्यम भाव न शुभना ऋशुभ है। सिंह सर्प डर नांहिं श्री शस्तर कौन मै।। पावक दग्ध न करे बहावै जल नहीं। ह्यां निहं पहुँचै काल न ज्वाला है तहीं॥ ऐसा भवन समाधि भाग्य सो पाइये। तिज के जक्त उपाधि तहां मठ छाइये।। यतन करै लख मांढि और सब भष ही। कोटिन में कोइ होय समाधी एक ही॥ हां तक पहुँचै जाय सोई सिध साध है। कहै शुकदेव पुकारि जु कठिन समाधि है॥

इम नीर मिंह गिर जाइ लवन एक मेकिह जानिये।
 कळु भिन्न भाव रहे न कोऊ सा समाधि वर्षानिये॥

समाधि के लच्चणों, अनुभवों और विभिन्न स्थितियों के वर्णन के अनन्तर किव ने समाधि के विभिन्न भेदों का उल्लेख किया है। यद्यपि किव ने समाधि के इन भेदों का अत्यन्त संचेप में वर्णन किया है तथापि विषय प्रतिपादन की दृष्टि से उनका अपना महत्व और उपयोगिता है। चरनदास के 'समाधि भेद प्रकरण' पर विचार करने के पूर्व समाधि के शास्त्रीय भेद विभेदों का अध्ययन अपेद्यित होगा।

समाधि के छः भेद माने गये हैं :-

१. अन्तर्द्धश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि । २. अन्तरशब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि । ३. अन्तर्निविकल्प समाधि । ४. वाह्यदृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि । ५. वाह्यदृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि । ५. वाह्यनिविकल्प समाधि ।

श्चन्तर श्यानुविद्ध सविकल्प समाधि: - श्चान्तरिक दृश्य रूप वृत्तिया को सार्चा में लीन करना ही अन्तर्धश्यानुविद्य सविकला समाधि है। 'अत्रायं पुरुतः स्वयंज्योतिः' स्त्रादि श्रुति के श्रवण एवं चिन्तन से स्वयं प्रकाश रूप स्नात्माकार इति धारण करना अन्तरशब्दानुविद्ध सावकल्प समाधि है। चित्त की स्थित का 'यथा दीपो निवातस्थी नैगत सीपमा स्मृता' अथवा अचल दीपवत् हो जाता है, अर्थात् दृश्य एवं शब्द दोनों ही सम्बन्धों से छूटकर अचल दीप शिखा सी साक्ष्याकार वृत्ति हो जाना ही अन्तर्निविकल्प समाधि है। वाह्यजगत् के पदार्थों के देखने से समुत्पन्न होने वाली नाम रूपाकार वृत्ति का परित्याग करके ब्रह्मांश का अनुसंधान करना वाह्यदृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि है । "सत्यं ज्ञानमनन्तम् ब्रह्म सदेव सौम्येदमय स्रासीत" अादि वाक्यों से चराचर जगत का ब्रह्म रूप से चिन्तन करना वाह्यदृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि है। वाह्यदृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि तथा बाह्यशब्दानुविद्ध सविकलप समाधियों के अभ्यास से समुत्वन्न स्थिति जिसमें दूति निस्तरंग होकर ब्रह्माकार होता है, उस स्थिति को वाह्यनिविकल्य समाधि कहते हैं। इन षट्समाधियों में से प्रथम तीन समाधिया की साधना साधक श्रपने ही ग्रन्दर करता है। परन्तु शेष तीन की साधना के हेतु उसे समस्त द्वेर्तानवृत्ति के लिए बाह्य दृश्य जगत् का भी सहारा लेना पड़ता है।

'वरंड संहिता' में निम्नलिखित षट्समाधियों का उल्लेख मिलता है:- र

—सर्वेवेदांतसिद्धांतसार संग्रह

घे॰ सं॰--सप्तमोपदेशः, ५ तथा ६

यथासमाधित्रितयं यत्नेन क्रियते हृदि।
 तथैन नाह्यदेशोऽपि कार्य हैतनिवृत्तये॥

२. शांमव्या चैव खेचर्या भ्रामर्या यानिमुद्रया। ध्यानं नादं रसानन्दं लयसिद्धिश्चतुर्विधा।। पंचधा भक्तियोगेन मनोमूच्छां च षड्विधा। पड्विधाऽयं राजयोगः प्रत्येकमवधारयेत्॥

१. ध्यानयोग समाधि २. नादयोग समाधि ३. रसानन्द योग समाधि ४. लयसिद्धि योग समाधि ५. मिक्तयोग समाधि ६. राजयोग समाधि।

साधक सर्वप्रथम शाम्भवी मुद्रा का अनुष्ठान करके आहम प्रत्यज्ञ करे और फिर विन्दुमय ब्रह्म का दर्शन करता हुआ उस विन्दु-स्थल में मन को नियोजित करे। तदनन्तर शिर में स्थित ब्रह्मलोकमय त्राकाश के मध्य में त्रात्मा को लाये श्रीर इसके पश्चात शिर में स्थित ब्रह्मलोकमय आकाश को जीवात्मा में लीन करे। इस प्रकार जीवात्मा को ब्रह्म में लीन करके मुक्त हो जाना ही 'ध्यान योग समाधि' है। खेचरी मद्रा का अनुष्ठान करके रसना को ऊपर रखे । इस किया के द्वारा समस्त साधारण क्रियाएँ छूट जाती हैं तथा साधक समाधि सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इस 'समाधि' को 'नादयोग समाधि' कहते हैं। र भ्रामरी कुम्भक को करता हुआ थोगी शनै:-शनै: श्वाँस वायु को छोड़ दे । इस साधना को करते समय शरीर के श्चन्तर्गत भौरे के गुझन का शब्द प्रतिश्रुत होता है । शरीर में जिस स्थान पर यह भ्रमर का गुंजन नाद होता है उस स्थान पर मन को लगा देना ही रसानन्दयोग समाधि है । 3 योनि मुद्रा का अनुष्ठान करता हुआ साधक अपने मन में शक्ति रूप की भावना करे ऋर्थात् ऋपने में ही स्त्री ऋौर परमात्मा में पुरुष रूप की भावना करे। तदनन्तर पुरुष स्वरूप ब्रह्म के साथ स्त्री रूप अपने शरीर के विहार की कल्पना करे । इस काल्पनिक विहार से समुखन स्नानन्द रस में योगी पूर्णतया निमन्न होता हुआ ब्रह्म के साथ एकात्मकता की भावना को हुढ करे। इस प्रकार की समाधि को

१. शाम्भवीमुद्रिकां कृत्वा स्रात्मप्रत्यक्षमानयेत्। विन्दुब्रह्म सकृद् दृष्ट्वा मनस्तत्र नियोजयेत्।। खेमध्ये कुरु चात्मानं स्रात्ममध्ये च खं कुरु। स्रात्मानं खमयं दृष्ट्वा न किंचिद्पि वाध्यते।। सानन्दमयो भृत्वा समाधिस्थो भवेन्नरः।।

घं • सं • — सप्तमोपदेशः, ३ तथा =

२. साधनात्लेचरी मुद्रा रसनोर्ध्वगता सदा। तदा समाधि सिद्धिस्स्याद्वित्वा साधारण्कियाम्।।

घे० सं०-सप्तमोपदेशः,

३. श्रिनिलं मन्द्वेगेन भ्रामरी कुम्मकं चरेत्। मन्दं मन्दं रेचयेद्वायुं भृङ्गनादं ततो भवेत्॥ श्रन्तःस्यं भ्रामरी नादं श्रुत्वा तत्र मनोनयेत्। समाधिः जायतं तत्र श्रानन्दः सोहमित्युत॥

घं स॰-सप्तमोपदेशः, १० तथा ११

खय सिद्धियोग समाधि कहते हैं। परम मिक श्रीर श्राह्वाद के साथ साधक हृदय में ब्रह्म का चिन्तन करे । इस प्रकार की भावना के घनीभूत होने पर शरीर पुलकायमान हो जाता है श्रीर श्रानन्दाशु बहने लगते हैं । साधक का मन श्रचेत हो जाता है श्रीर एकाप्रता बढ़ जाती है। इसी स्थिति को भक्तियोग समाधि कहते हैं। मनोमूच्छी कुम्भक का श्रम्यास करता हुश्रा साधक परब्रह्म में मन को नियोजित करे। परब्रह्म के साथ संयोग की भावना से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इस स्थिति को राजयोग समाधि कहते हैं।

याग दर्शन के प्रामाणिक प्रन्था म डाल्लाखत समाधि के मेदों पर विचार कर लेने के अनन्तर अब संत कांव चरनदास द्वारा वर्णित समाधि के विविध मेदों का विवेचन करना अपेद्धित है। चरनदास ने 'समाधि' अंग वर्णन के अन्तर्गत समाधि के तीन मेदों का उल्लेख किया है:—

भक्ति योग श्रौर ज्ञान की, त्रैविधि कहूं समाधि।
गुरु मिली तौ सुगम है, नाहि कठिन श्रगाधि॥

किंव द्वारा विर्णित समाधि के तीन भेदों में भिक्त समाधि सर्वप्रथम हैं। किंव के अनुसार समस्त इन्द्रियों का निरोध और स्ववश करने के अनन्तर मन को ब्रह्म में नियोजित करे। चित्त से अहंकार और द्वैत भावना के मिट जाने पर जब ध्याता, ध्येय तथा ध्यान का भेद न रह जाय, जब क्षिप्त मन के समस्त संकल्याभाव विनष्ट होकर निर्मूल हो जाय और साधक की समस्त सुरति मिट जाय तो उस स्थिति को

१. योनिसुद्रां समासाद्य स्वयं शक्तिमयो भवेत्। सुशृङ्गाररसेनैव विहरत्वरमात्मिन ॥ स्रानन्दमयः स भूत्वा ऐक्यं ब्रह्मीण् संभवेत्। स्रहं ब्रह्मीति वा हैतं समाधिस्तेन जायते॥

घे० सं०-सप्तमोपदेशः,१२ तथा १३

२. स्वकीयहृद्ये ध्यायेदिष्टदेवस्वरूपकम् । चिन्तयेद्भिक्तयोगेन परमाह्वादपूर्वकम् ॥ स्रानन्दाश्रुपुलकेन दशाभावः प्रजायते । समाधिः संभवेत्तेन सम्भवेच्च मनोन्मिनिः ॥—वहीं, १४-१५

मनोमूर्झा समासाद्य मन ब्रार्त्मान योजयेत् ।
 परात्मनः समायोगात् समाधि समवाप्नुयात् ॥—वंही, १६

'भक्ति समाधि' कहते हैं। संत चरनदास के शब्दों में श्रव भक्ति समाधि का वर्णक पहिये:—

सब इन्द्रिन को रोकिकै, करि हरि चरण्न ध्यान। बुद्धि रहै सुरत रहै, तौ समाधि मत मान॥ ध्याता विसरै ध्यान में, ध्यान होय लय ध्येह। बुद्धि लीन सुरत न रहै, पद समाधि लखि लेह॥

प्रगतुत उद्धरण में 'भिवत समाधि' के तीन आवश्यक तत्व माने गये हैं। प्रथम है इन्द्रियों का निरोध, द्वितीय है सुरित का विनाश तथा नृतीय है ध्याता, ध्येय और ध्यान की एकात्मकता। चरनदास द्वारा उल्लिखित 'भिवत समाधि' और विगत पृष्ठ में 'घेरंड संहिता' द्वारा प्रतिपादित भिवतयोग समाधि की तुलना करने पर प्रकट होता है कि दोनों में प्रायः कोई भी साम्य नहीं है। ऋषि घेरंड ने भिवत योग समाधि में चार तत्वों को आवश्यक माना है। ये तत्त्व हैं अचल भिवत पूर्व इष्ट देव का स्मरण, चित्त की एकाअता, आनन्दाश्रु का प्रवाह एवं शरीर का पुलकायमान होना तथा परब्रह्म का साक्षात्कार। परन्तु साधक की जिन-जिन मानसिक एवं शारीरिक अवस्थाओं का वर्णन चरनदास ने किया है उनमें से इसमें एक भी नहीं। अतः हम इस निष्कष पर पहुँचते हैं कि चरनदास वाण्यत 'भाक्त समाध' परम्परागत सेंद्रांतिक विचार धारा का आधार लेकर नहीं चलती हैं, वरन् यह किव के मौलिक चिन्तन का फल है।

किंव द्वारा वार्णत समाधि का दितीय मेद है योग समाधि। किंव के मत से साधक यम, नियम, आसन, प्राण्याम, आदि के द्वारा प्राण् वायु का नियंत्रण करता हुआ षट्चक का मेदन करके, अपना अस्तित्व और समस्त संकल्प-विकल्प एवं कियाओं का लोप करता हुआ चित्त को शून्य ब्रह्म में नियोजित करता है और यही योग समाधि है। किंव के शब्दों में:—

स्रासन प्राणायाम करि, पवन पंथ गहि लेहि। षट्चकर को छेद करि, ध्यान शून्य मन देहि॥ स्रापा विसरै ध्यान में, रहे सुरत नहि नाद। लीन होय किरिया रहित, लागै योग समाध॥

यह 'योग समाधि', ऋष्टांग योग की ऋंतिम ऋवस्था है। 'हठयोग प्रदीपिका' तथा 'पातंर्जाल योग स्त्र' में इसका वर्णन योग साधना की ऋंतिम ऋवस्था या स्थिति के रूप में किया गया है। उल्लेखनीय बात यह है कि किव ने उसका सीधे-साधे शब्दों में तथा संद्वेप में वर्णन कर दिया है ऋौर सवस्तार प्रतिपादन नहीं किया है।

चरनदास के अनुसार 'समाधि' का तृतीय मेद है 'ज्ञान समाधि' जिसका वर्षान निम्नलिखित शब्दों में हुआ है :—

जब लग तत्व विचारि करि, कहै एक श्रर दोय।

श्रह्मवत बांघे रहे, ह्यां लगध्यानिह होय॥

मैं तू यह वह भूलि करि, रहे जू सहज स्वभाव।

श्रापा देहि उठाय करि, ज्ञान समाधि लगाय॥

ज्ञान रहित ज्ञाता रहित, रिंदत ज्ञेय श्रर जान।

लगी कभी छूटै नहीं, यह समाधि विज्ञान॥

पूर्छे श्राठो श्रंग तें, योग पंथ की बात।

शुकदेव कहै ता में चलों, गुरु कुपा लै साथ॥

इस ज्ञान 'समाधि' का उल्लेख न तो 'पातंजिल योगसूत्र' में मिलता है: श्रीर न 'घरंड संहिता' श्रादि प्रन्थों में ही, श्रातः यह भी किव का श्रापना मौलिक चिन्तन है।

### भक्ति

महर्षि शाायडल्य के मत से, "इश्वर मं परम अनुरक्ति ही भक्ति है।" महिष् नारद के शब्दा में, "भगवान में परम प्रेम का होना ही भक्ति है।" भक्त प्रवर प्रह्लाद के अनुसार, "अज्ञानियों का इन्द्रिय-विषयों में जितना अधिक आग्रह देखा-जाता है, उसके प्रति वैसा ही आग्रह और आसांक हा भक्ति है। "स्वामा विवेकानन्द के शब्दों में, "कपट छोड़कर ईश्वर की खोज का नाम भक्ति है।" श्रीमन्न्यायसुधा में योगिराज श्रीमब्जयतीर्थ मुनीन्द्रजी ने भक्ति की परिभाषा निर्धारित करने का प्रयत्न निम्नलिखित शब्दों में किया है:—

"तत्र भिक्तमभिनिरवधिकानन्तानवद्यकल्याण्गुण्चवज्ञानपूर्वेकः स्वस्वात्मा-स्मीयसमस्तवस्तुभ्योऽनेकगुण्धिकोऽन्तराय सहस्त्रेणाप्यप्रतिबद्धा निरन्तरप्रेमप्रवाहः।"

श्रिमियाय यह है कि श्रपरिमित, श्रनवद्य, कल्याणकारी गुणों के ज्ञान से समुत्पन्न, श्रपने सभी सम्बन्धियों एवं पदार्थों से ही क्या, प्राणों से भी कई गुना श्रिथिक सहस्रों विश्नों के समुपस्थित हो जाने पर भी न विच्छिन्न होने वाले, श्रत्यन्त सुहद, श्राखंड प्रेम के प्रवाह को 'भिक्त' कहते हैं। 'भिक्त' की इसी परिभाषा से साम्यः

१. 'सा परानुरक्तिरीश्वरे'—शांडिल्य सूत्र, प्रथम अ० सूत्र २

२. 'ॐ सा कस्मै परमञ्रेमरूपा'—मक्ति सूत्र शार

३. या प्रीतिरविवेकानाम् विषयेष्वनपायिनी । तामनुस्मरतः सा मे हृद्यानपसर्पतु ॥

<sup>—</sup>विष्णुपुराण, श्रंश १, श्रध्याय २०, श्लोक १६

४. 'मिक्त'—स्वामी विवेकानन्द, पृष्ठ १, प्रथम सँस्करण १६८० वि० ३२

-रखती हुई एक ग्रौर परिमाघा है। श्रीनरिंहाचार्य बरखेडकर के मत से, "जिस ग्रखंड स्नेह घारा में सदा सर्वदा एकमात्र भगवान् ही विषय है, ग्रन्य नहीं, वही उत्कृष्ट ∗श्रथवा श्रनन्य, 'मॉक्त योग' है"।

'भिवत' शब्द की ब्युत्पित्त 'भज्' धातु से हुई है जिसका अर्थ सेवा करना होता है। भगवत् सेवा करने की स्थित में ही 'भिवत' का स्वरूप विनिर्मित होता है। भगवत् सेवा करने की स्थित में ही 'भिवत' का स्वरूप विनिर्मित होता है। दिन्दू धमें के अन्तर्गत भिवत का जन्म कब हुआ, यह प्रामाणिक और अधिकृत प से नहीं कहा जा सकता है। परन्तु इसका विकासशील प्रारम्भिक स्वरूप वेद मंत्रों में भी दिव्यत होता है। कालान्तर में इसका विकास वेद मंत्रों ', ब्राह्मण अन्यों, वेदों, उपनिषदों में हुआ। 'भिवत' शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम उपनिषदों में हुआ है; किन्तु जिस 'भिवत' का बीजन्यास वेद मंत्रों में और प्रस्फुटन उपनिषदों में होता है, वह महाभारत काल के आस-पास पूर्ण विकास को प्राप्त होती है।

प्रेम, ऋनुग्रह और भिंकत तीनों शब्द पर्याय हैं। 'माठर श्रुति' के ऋनुसार "'भिंकत ही मोक्ष का कारण है। ब्रह्म भी इसी भिंकत के ऋाधीन है।"' 'कंठश्रुति' में भी ''भगवान की प्रसन्नता का ऋसाधारण कारण भिंकत ही मानी गई है।"'

'भिक्त ' का प्रकाशन अनेक भावों से सम्भव होता है। है इनमें से अद्धा हृद्ध्य की वस्तु है। अद्धा का मूल प्रेम है। जहां प्रेम का अभाव है वहां अद्धा नहीं हो सकती है। भिक्त प्रकाशन का द्वितीय भाव भगविन्वन्तन में आनन्द का अनुभव करना है। तृतीय भाव है विरह, प्रेम अथवा भिक्त के साध्य का अभाव दुख ही विरह है। इन तीनों के माध्यम से भिक्त का प्रकाशन होता है। भगवान् रामानुज ने अपने 'वेदान्तभाष्य' में भिक्त प्राप्ति के सप्त साधनों का उल्लेख किया है। ये अपन साधन निम्नलिखित है:—

—शांडिल्य सूत्र, अ०२, आ१ सूत्र ४

<sup>-</sup>१. 'भक्ति'—स्वामी विवेकानन्द, पृष्ठ ४८, प्रथम संस्करण १६८० वि०

<sup>-</sup>२. तैत्तरीय उपनिषद्, २७ तथा श्वेताश्वतर उप० ६-२३

३. 'हिन्दी साहित्य पर संस्कृत का प्रभाव', १४-३

<sup>-</sup>४. मक्तिरेवैनं नयति मक्तिवशः पुरुषः।

भू, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन ।
 यमेवैष वृद्धात तेन लभ्यस्तस्यैष श्रात्मा विवृद्धाते तनू-स्वाम् ॥

सम्माबहुमान प्रीतिविरहेतरविचिकित्वामहिमाख्यित तदर्थ प्राणस्थानतदीयता
 सर्वितदमावा प्रातिकृल्यादीनि च समरणेभ्यो बाहुल्यात्।

१. विवेक २. विमोक ३. अभ्यास ४. किया ५. कल्याण ६. अनवसाद तथा ७ अनुदर्ध।

'दि पाथ श्राव् डिव्हाशन' में स्वामी परमानन्द ने भक्ति के निम्नलिखित श्रावश्यक श्राधार माने हैं:—

१. पवित्रता, २. स्थिरता, ३. निर्मयता एवं ४. श्रात्म समर्पेण ।

इन सप्त साधनों श्रोर चतुष्ट श्राधारों के माध्यम से भक्ति हद् श्रौर स्थायी बनती है। भक्ति स्वयं फलरूपा मानी गई है। इसीलिए वह निःहेतुक मानी गई है। गीता में भक्ति के इसी रूप को प्रमुखता प्रदान की गई है। प्रेम की श्रखंडता श्रौर श्रखुरण्यता निष्काम भाव में ही सीमित है। भिक्त श्रमृत-स्वरूपा मानी गई है। उसके स्वाद श्रौर माधुर्य का श्रमुभव लोकोत्तर माना गया है। इस स्वाद का श्रास्वादन कर लेने के श्रमन्तर धर्म, श्रर्थ, काम, मोज्ञ, ऋदि-सिद्धियां सभी तुच्छ प्रतीत होती हैं।

'श्राध्यात्म रामायण' में भिक्त को नविवद्या माना गया है। 'भागवत' में इसे नवलक्षणा कहा गया है। 'गोस्वामी तुलसीदास जी ने 'रामचित मानत' में भिक्त को नवधा माना है। भागवत में प्रयुक्त नवलक्षणा शब्द भी इस अर्थ का बाहक है। भागवत में भिक्त के नौ भेदों का उल्लेख किया गया है:—

श्रवणं कीर्तनं विष्णोस्स्मरणं पादसेवनं । श्रर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् ॥

—भागवत ७, ५, २३

चरनदास जी ने भिनत सम्बन्धी अपने विचारों का प्रकटीकरण विशेष रूपेण दो प्रन्थों—'भिनत सागर वर्णन' तथा 'भिनत पदार्थ वर्णन' में किया है। परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि किव ने इन प्रन्थों में भी भिनत के शास्त्रीय पद्म पर अपने विचारों को अधिक नहीं प्रकट किया है। इन प्रन्थों में किव ने भिक्त की महत्ता, भिनत के द्वारा मुक्ति अर्जन करने वाले साधकों के नाम, भिनत की आवश्यकता, भगवान् को प्रसन्न करने में भिक्त का स्थान और महत्ता आदि का वर्णन किया है।

१. स्वयं फलरूपतेति ब्रह्मकुमारा-नारदभक्तिसूत्र ३०

२. नवविद्या भक्ति-श्राध्यात्म रामायण, श्रारण्यकाएड, १०।२७

३. भक्तिश्चेन्नवलज्ञ्या-भागवत ७।५।२३

४. नवधा मगति कहुउं तो।इ पाही ।

'भिक्त पदार्थ वर्णन' में किव ने गुरु की महत्ता, सद्गुरु के लक्षण, रद्गुरु की साधना में योगदान, सद्गुरु के समझ आत्म-समर्पण, हिरि और गुरु की एकता, भक्तों एवं संतों की सेवा का माहात्म्य और फल,सत्संग, ब्रह्म की सर्वशक्ति सम्पन्नता, ब्रह्म का रूप और महत्ता, सद्गुरु की कृपा से ज्ञाता त्रेय-और ज्ञान में ऐक्य स्थापन, नवधा भक्ति की विशेषता और उसके आंग तथा आंत में उसके महत्वपूर्ण प्रभाव का वर्णन कि ने किया है। इस वर्ण्य-विषय सूची को देखने से स्पष्ट हो जाता है। यों तो वर्णित सभी विषय एक-दूसरे से किसी न किसी प्रकार सम्बद्ध है और प्रत्यज्ञ अथवा अप्रत्यज्ञ रूप से इनका सम्बन्ध भी भक्ति से स्थापित किया जा सकता है; परन्तु सत्य तो यह है कि नवधा भक्ति पर उल्लिखित लेखक के विचारों का ही भिक्ति से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है।

श्रव 'भक्ति पदार्थ दर्शन' में भक्ति विषयक लेखक की विचार-धारा का परीच्च श्रावश्यक है। इस अन्य का वर्ध-विषय है नाम, नाम जप का माहात्म्य, नाम की महिमा, नाम का भक्ति में बाधक काम, कोध, मोह, लाभ, श्रिममान, माया, मन तथा सहायक तत्व, शील, दया गुरुमुख का लच्च्या। इस वर्ध-विषय को देखने पर भी स्पष्ट हो जाता है कि लेखक न भक्ति के शास्त्रीय पश्च की विवेचना नहीं की है वरन् उसने भक्ति की स्थूल रूपरेखा श्रिमब्यक्त करके भक्ति के विषय में सामान्य जनता को उपदेश देने का प्रयत्न किया है।

इन दोनों ग्रन्थों में 'भिवत' से सम्बन्धित वर्ण्य विषय 'भिवत' की किसी एक विशिष्ट शैली, प्रक्रिया अथवा प्रणाली का कमबद्ध रूप एवं आकार प्रस्तुत करने में सहायक नहीं है। इससे स्पष्ट है नवधा-भिक्त के अतिरिक्त भिक्त विषयक अन्य किसी विचार धारा अथवा प्रणाल। को महत्वपूर्ण नहीं माना है।

श्रव किव द्वारा विश्वित 'नवधा भक्ति' का श्रध्ययन करने के लिए सर्वध्रथम नवधा भक्ति के परम्परागत शास्त्रोय पत्त को विवेचना कर लेना उपयोगी होगा। कारण कि तभी इम निश्चय पूर्वक यह सिद्ध कर सकते हैं कि हमारे किन ने कहाँ तक परम्परागत चिन्तन को श्रपनी विचार धारा का श्राधार बनाया है श्रीर कहाँ तक वह स्वतः मौलिक प्रतिपादन करने में सफल हुश्रा है।

'नवधा भांक' का सर्वप्रथम अंग है 'अवस्य'। ब्रह्म के नाम, चरित्र एवं गुर्ग आदि के 'अवस्य' का नाम ही 'अवस्य-भक्ति' है। र गरुसपुरास में कहा गया है कि ''संसार रूपी विषैले सर्प से इस जाने के कारसा जो मनुष्य चेतन हीन

१. दार्शनिक विचारों के साथ इन विषयों पर विचार प्रकट किये जा चुके हैं।

२. श्रवणं नामचरितं गुणादीनां श्रुतिर्भवेत् ।

हो गया है उसके लिये श्रीकृष्ण रूपी वैष्णव मंत्र एकमात्र ख्रौषधि है जिसके श्रवण्-मात्र से मानव मुक्ति प्राप्त कर लेता है। १ "

'श्रवण' के श्रनन्तर 'कीर्तन' नवधा भिक्त का द्वितीय श्रंग है । ब्रह्म के नाम, लीला एवं गुण श्रादि का उच्च स्वर से उच्चारण करने का नाम कीर्तन है। 'श्री विष्णु धर्म' के श्रनुसार कृष्ण, यह परम मंगल मय नाम जिसकी वाणी में रहता है उसके कं। टिशः महापातक विनष्ट हो जाते हैं। 'श्री कृष्णचन्द्र के गुणों का कीर्तन ही उत्तम श्लोक है। कवियों ने तपस्या, यज्ञ, मन्त्र पाठ श्रीर दान का नित्य फल वर्णन किया है। 'श्र

'कीर्तन' के अनन्तर 'स्मरण' नवधा भिक्त का तृतीय अंग है। ब्रह्म के साथ मन का किसी प्रकार से सम्बन्ध हो जाना ही 'स्मरण' है।" 'पद्मपुराण' के अनुसार "मृत्यु के समय वा जीवन काल ही में, जिनके नाम का स्मरण करने वाले पुरुषों के पान अविलम्ब विनष्ट हो जाते हैं उन सिबदानन्द ब्रह्म श्रीकृष्ण को हम प्रशाम करते हैं।"

'पाद सेवन' नवधा भिक्त का चतुथे श्रंग है। ब्रह्म के पादपद्म की सेवा अथवा ध्यान श्रथवा भजन करना ही 'पाद सेवन' है। प्रथम प्रकार की पाद सेवा दुर्लंभ है। यह सेवा गोपियों तथा हनुमान श्रादि को ही सुलभ थी।

'श्रर्चन' का स्थान 'पाद सेवन' के श्रनन्तर श्राता है। शुडि, मातृकान्यास श्रादि का निर्वाह करके मंत्रों के द्वारा पुष्म, गंधादि उपचारों का समर्पण ही सेवा

१. संसारसप्सन्दण्टनण्टचेष्टैकभेषजम् । कृष्णेति वैष्णवं मंत्रं श्रुत्वा मुक्तोभवेन्नराः॥

२. नाम लीलागुणादीनामुञ्चैर्भाषा तु कीर्तनम् ।

इ. कृष्णेति मंगलं नाम यस्य वाचि प्रवर्तते ।
 भस्मी भवन्ति राजेन्द्र महापातक कोटयः ।।

४. इदं हि पुसस्तपसः श्रुतस्य वा स्त्रिष्टस्य स्वतस्य च बुद्धिदत्तयोः । त्राविच्युतोथेः कविभिर्निरूपितो यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम् ॥

५. यथा कथंचिन्मनसा सम्बंधः स्मृतिरुच्यते।

६. प्रयाणे चाप्रयाणे च यन्नाम स्मरतां द्वणाम्। खद्यो नश्यात पापौधो नमस्तस्मै चिद्रासने॥

है। भि श्रर्चन वाह्य सामा प्रयों के द्वारा श्रथवा मनः कल्पित सामा प्रयों के द्वारा भी सम्मावित हो सकता है।

'ऋर्चन' के अनग्तर 'वन्दन-भिवत' का स्थान है। 'वन्दन' का अर्थ है 'प्रणाम'। ब्रह्म के श्री चरणों में श्रह्मा-भिवतपूर्वक अनन्य भाव से प्रणाम करना 'वन्दन भिवत' है। श्रीमद्भागवत में भगवान ने स्वयं प्रणाम करने की निम्निलिखित विधि बताई है:—

स्तवैद्यावदैः स्तोत्रैः पौराणैः प्राकृतैर्प । स्तुत्वा प्रसीद भगवित्रातं वन्देत् दंडवत् ॥ शिरोमत्पादयोः कृत्वा बाहुभ्यां च परस्परम् । प्रपन्न पाहि मामीश भीतं मृत्युग्रहाणैवात् ॥

--श्रीमद्भागवत १।२७।४५,४६

'दास्य भिनत' का नवधा भिनत में सप्तम स्थान माना गया है। श्रद्धा एवं ग्रेम पूर्व के दास की भांति ब्रह्म की सेवा करना 'दास्य भिनत' है। भगवान् में करों का अपर्ण करना दास्य कहलाता है। परिचर्या आदि भी इसी के भाग हैं। प्रत्येक भनत को मनसा, वाचा और कर्मणा ब्रह्म का दास बनने की लालसा जायत करना चाहिए।

'स्ट्य भिवत' का स्थान दास के पश्चात् आता है। "विश्वासो मित्रद्विश्च स्ट्यदिविधमीरितम्" अर्थात् ब्रह्म में अटल विश्वास और उनके साथ स्वा का बर्ताव, ये दोनों ही स्ट्य भिवत कहे गये हैं। इसमें मित्रता की भावना प्रधान रहती है। स्ट्य भिवत का अधिकार ब्रह्म की इच्छा पर ही निर्भर है।

'श्रात्म निवेदन' नवधा भिनत का अंतिम भेद है। मन से समस्त श्रहंकार का परित्याग करके तन, मन, धन श्रीर परिजन सहित श्रपने पाप को श्रद्धा सहित श्रपेण कर देना 'श्रात्मिनिवेदन भिनत' है। 'श्रात्म निवेदन' करनेवाला भगवान का श्रनन्य भनत माना गया है। उसके लिए कुछ भी प्राप्तव्य शेष नहीं रह जाता। धरगागित भी 'श्रात्मिनिवेदन' ही है। भगवान् के श्रितिरिक्त शरणागत साधक को कैवल्य तक की श्राकांक्षा शेष नहीं रहती है:—

न पारमेष्ट्यं न महेन्द्रधिष्ययं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं। न योगंसिद्धीरंपुनर्भवं वा मध्यपितात्मेच्छति महिनान्यत्॥

शुद्धिन्यासादिपूर्वाककर्मनिर्वाहपूर्वकम् । स्रर्चनं तप्पसाराखां स्थान्मन्त्रेखोपपादनम् ।

२. दास्यं कमीर्पणं तस्य कैकर्यमिष सर्वथा।

इ. श्रीमद्भागवत ११।१४।१४

कवि चरनदास के अनुसार 'नवध। भिक्त' के विविध श्रंग निम्नलिखित हैं:-

नवध। भावत समार श्रग ना जानि छ। सदन चितवन श्रार कार्तन मानि ले॥ सिमरन बंदन ध्यान श्रार पूजा करो। प्रभु सूं प्रीति लगाय सुरति चरनन धरो॥ होकर दासाह भाव साधु सगति रलो। भक्तन की कार सेव यही मिति है भलो॥ श्रापा श्रपेन देइ धीर्ज हदता गहो। छिमा सील संतोष दया धारे रहो॥

प्रस्तुत उद्धरण में कांव ने जिन भिक्त के नौ प्रकारों का उल्लेख किया है वं सभी परम्परागत नवधा भिक्त सम्मत हैं। इस नवधा भिक्त का उल्लेख कर देने के: अनन्तर कांव ने नवधा भिक्त का महत्व निम्निलिखित शब्दों में व्यक्त किया है:—

> यह जो मैंने कहा वेद का मूल है। जोग ज्ञान वैराग सबन का फूल है।। प्रेमी भक्त के ताप पात तीनों नसे। ऋर्य धर्म काम मोछ सकल ता में नसे।। जो राखें मन माहि विवेक विचार कूं। पावै पद निर्वान बचै जग भार से।।

कालकाल में भवसागर से उत्तीर्ण होने के लिए नवना भिक्त ही श्रेष्ठ साधना है। महाद, श्रक्र्, लक्ष्मी, राजा पृथु, बाल, हनुमान, श्रजुंन, परीक्षित, शुक्देव श्रादि धर्म के ज्ञेत्र में इसी नवधा भिक्त के कारण ही श्राज पूज्य हैं। इनमें से पत्येक ने भिक्त के एक न एक प्रकार को प्रहण किया श्रौर साधना में सफलता प्राप्त की। किव के शब्दों में:—

जन पहाद तरो सुमिरन ते बन्दन सूं अकृर। चरन कमल की सेवा सेती लक्षमी रहत हजूर॥ चन्दन चर्चत हूँ पृथु राजा उतरो भो जल पार। बिलराज तन अपन कीन्हों सदा रहें हरि द्वार॥ परम दास हनुमंत ही हुँ उबरो उत्तम पदवी पाई। सखा सुभाव तरो है अर्जुन ताकी महिमा गाई॥ मुक्त भयो है परिद्धित राजा सुन भागवत पुराना। श्री शुकदेव मुनी से वक्ता हुए रूप मगवाना॥

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि चरनदास की यह नवधा-भक्ति पूर्या स्प च्याया ब्रह्म से सम्बन्धित है। जिन-जिन उपमार्थ्यो, हर्ष्टाती, सन्ती तथा सामकी के नामों का उल्लेख हुआ है उनका सम्बन्ध सगुण ब्रह्म से है। नवधा भित्त निराकार गुणातीत ब्रह्म के प्रति भी संभव हो सकती है। उदाहरणार्थ, संत सुन्दरदास द्वारा विण्त नवधा भित्त गुणातीत ब्रह्म के प्रति ही है। परन्तु चरनदास की रचना नितात सगुण ब्रह्म के लिए है ब्रौर इसीलिए यह किव के प्रारम्भिक रचनात्रों में से एक है।

प्रस्तुत नवधा भिक्त वर्णन से किन्न की चिन्तन प्रणाली, शैलोगत विशेषता प्रवं मौलिकता का कोई परिचय नहीं प्राप्त होता है। अत्यन्त संज्ञेप में किन ने सीधी-सादी भाषा में अपने भावों को व्यक्त कर दिया है।

#### स्वरादय-साधना

'स्वरादय' ज्ञान अनेक कारणां से आवश्यक एवं उपयागो माना गया है। धामना, धामाजिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन और व्यावहारिकता के चित्र में स्वरोदय उपयोगी माना गया है। किसी श्वास के प्रवल होने को स्वरूप कहा गया है। समस्त स्वरोदय-विज्ञान का एक मात्र आवार मानव के नासिका छिद्रों से संचालित श्वास-प्रश्वास की गति है। श्वास-प्रश्वासों की गति वहीं रहस्यपूर्ण है। श्वासोच्छ्वास की गति और शक्ति वही प्रवल है। इन्हीं श्वासों का नियंत्रण-कम मानव जीवन और दीर्घायु का कारण होता है और इसी का अनियंत्रित प्रवाह मानव को काल का कौर बना देता है। चरनदास ने इसी स्वरोदय-विज्ञान का प्रतिपादन अपनी रचना 'शान स्वरोदय' में किया है।

मानव जीवन की समस्त कियायें, शारीरिक एवं मानसिक व्यथायें, दैहिक, दैविक एवं मौतिक तापादि सभी कुछ श्वासोच्छ्वास की शक्ति से ख्रजात रूप में प्रभावित है। श्वास-प्रश्वास के माध्यम से सुख-दुख, मृत्यु, घटना-दुर्घटना ख्रादि का जान प्राप्त होता रहता है। मानव शरीर-एथ के संचालन का ख्राधार यही श्वास-प्रश्वास है।

२४ घंटे में २१,६०० श्वास-प्रश्वास की संख्या जितनी ही कम होगी उतना ही मनुष्य दीर्घजीवी होगा और जितना आधिक्य होगा उतना ही अल्पायु । इसीलिए हठयोगी श्वास पर विजय और नियंत्रण प्राप्त कर चिरंजीव होता है । श्वास का यह कम एक ही नासिका-रन्भ से सदैव नहीं चलता रहता है । अव्याहत गति से श्वासों के प्रवाहमान होने का कम कमशः परिवर्तित होता रहता है । एक नासिक्ध का निश्चित समय पूर्ण हो जाने पर वह दूसरे से निःस्टत होता है । श्वास-प्रशास की इस गति का नाम तो स्वर है और इस गित का एक नासिका-रन्भ से द्वितीय में प्रवेश 'उदय' कहा गया है ।

देखिये, मेरा गन्थ—'इन्द्र दश्तंन' में मितत योग प्रकर्णा।

किस नासिका से किस समय श्वास गितमान् है, यह सरलतापूर्वक जाना जा सकता है। नावा छिद्रों के नीचे हाथ करने से हम श्वास के आगमन-प्रत्यागमन के कम का शीघ्र ही अनुभव कर सकते हैं। अथवा दूसरा उपाय यह भी है कि एक नामा छिद्र को बन्द करके दूसरे से दो-चार बार सांस ले और इसी प्रकार दितीय छिद्र से। इस किया में जिस छिद्र को अवच्द्र करने में कष्ट हो उसे ही खुला हुआ समक्षना चाहिर। स्वरोदय के अनन्तर प्रत्येक नासिका-रन्ध्र में स्वर एक घंटा विद्यमान रहता है। इसके अनन्तर स्वरोदय दितीय नासिका में होता है। आवश्यकतानुसार एक नासिका-रन्ध्र से दूसरी में श्वास उच्छ्वास बदला भी जा सकता है। सब से सरल विधि यह बताई गई है कि कुछ देर के लिए जिस नासा छिद्र से श्वास चल हा है, उसो करवट से लेट जाने से स्वयमेव कम परिवर्तित हो जाता है।

स्वरोदय-ज्ञान के साथ पंचतत्व का ज्ञान परमावश्यक है। एक के अभाव में दूसरा कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता। स्वरोदय के साथ पंचतत्व का भी उदय होता है। श्री चरनदास को स्वरोदय का ज्ञान उनके गुरु श्री शुकदेव जी से मिला था, जिनके वास्तिविक नाम के विषय में विभिन्न शांकाएँ हैं श्रीर जो पुरुषोत्तम परमात्मा है, आदि पुरुष है और अविवल है। गुरु की महत्ता का वर्णन प्रायः परम्परागत ही है। रहाँ, इतना अवश्य है कि वे इन गुरु को ही अपने ज्ञान का कारण मानते हैं जिन्होंने रणजीत नामक अभोध बालक को दिल्ली में घूमते देख कर योग की युक्ति, हरि की भिक्त, और ब्रह्म ज्ञान को गटरी सहेज कर दी और चरनदास की संज्ञा गुरु प्रसाद रूप में दी। उनका दिया आत्म तत्त्व का विचार उनके मन में पूर्णतया बैठ गया। इस्वरोदय का ज्ञान अनेक कारणों से महत्वपूर्ण है। स्वर किसी श्वास के प्रबल होने को कहते हैं। श्वास से सोऽहं की उत्पत्ति है। सोऽहं ही ॐकार है,ॐकार ही रर्श की उत्पत्ति का कारण है। 'शिव स्वरोदय' में स्वर की महत्ता इस प्रकार निश्चित की गई है:—

१. उत्तर भारत की सन्त परम्परा—पृष्ठ ५६८।

२ एवं प्राणिविधिः प्रोक्तः सर्वकार्यकलप्रदः । जायते गुरुवावयैन न विद्याशास्त्रकोटिभिः ॥ २६८ ॥

<sup>—</sup>शिवस्वरोदय, पृष्ठ ७८

इ. बाल अवस्था माहि बहुरि दिल्ली में आयो। रमत मिले धुकदेव नाम चरणदाम घरायो॥ जोग जुक्ति हरि मक्ति करि ब्रह्मज्ञान दृढ़करि गह्यो॥ आतम तत्व विचारि कै अजपा में मन सनि रह यो॥

स्वरे वेदाश्च शास्त्राणि स्वरे गान्धर्वमुत्तमम्। स्वरे च सर्व त्रैलोक्यं स्वरमात्मस्वरूपकम्॥ ब्रह्मांडखंडपिंडाद्याः स्वरेणैंव हि निर्मिताः। स्विटसंहारकर्ता च स्वरः साक्षान्महेश्वरः॥

श्रर्थात् सम्पूर्णं वेद शास्त्र, उत्तम गांधर्वं विद्या श्रौर सम्पूर्ण तिलोकी, ये सब स्वर में ही हें श्रौर स्वर ही श्रात्मस्वरूप है। ब्रह्मांड के खंड श्रौर पिंड श्रादि स्वर के ही रचे हैं, खुष्टि श्रौर संहार का कर्त्ता साज्ञात् महेश्वर (शिव) रूप स्वर ही है। इसी पुस्तक में इस शान को नास्तिकों की प्रतीति श्रौर श्रास्तिकों के विश्वास के श्राधार का कारण बनाया गया है:—

"ग्राश्चर्यं नास्तिके लोके, ग्राधारंत्वस्ति के जने।"

श्री चरनदास सम्मवतः इसी से प्रमावित होकर स्वरोदय ज्ञान को "सब जोगन का जोग" श्रीर "सब ज्ञानों का ज्ञान" मानने के साथ-साथ सर्वसिद्धियों का दाता भी मानते हैं। इनका तो यहां तक कहना है कि स्वर ज्ञान के श्रामास स कही गई बात नहीं टल सकती, भले ही पृथ्वी ढले श्रीर गिरिवर चलने लगे:—

सब जोगन को जोग है, सब ज्ञानन को ज्ञान।
सर्वसिक्षि को सिक्षि है, तत्व स्वरन को ध्यान॥
धरिण टरै गिरिवर टरै, धूब टरै सुन मीत।
बचन स्वरोदय ना टरै, कहै दास रण्जीत॥

चरनदास का ध्यान लौकिक सिद्धियों की श्रोर उतना नहीं था इसीलिए वे 'दान स्वरोदय' की बातचीत करते हैं। इन्हीं कारणों से उनके स्वरोदय वर्णन में श्रजपा जाप, निरंजन, कमल दल, श्रनहद, श्रमरपुर भोग की बात प्रायः प्रधान रूप से कही गई जान पड़ती है श्रीर श्रात्मरूप ब्रह्म की प्रतिष्ठा की गई है।

साधो करो विचार उलिट घर श्रपने श्रावो । घट घट ब्रह्म श्रन्प सिमिट करि तहां समावो ॥ चारि वेद का भेद है, गीता का है जीव। चरग्रदास लखि श्रापको, तो मैं तेरा पीव॥

सन्तों की फक्कड़ मस्ती में वे अपने को अवधूत कहकर सहजियों की परम्परा को जैसे बनाए रखना चाहते हैं:—

> जोग जुनित के कीजिए, के श्रजपा को ध्यान। श्रापा श्राप विचारिए, परम तत्व को ज्ञान॥ शूद्र वैश्य शरीर है, ब्राह्मण श्रीर राजपूत। बृदा बाला त् नहीं, चरणदास श्रवधृत॥

काया माया जानिए, जीव ब्रह्म है मित्त। काया छुटि स्रत मिटे, त् परमातम नित्त ॥ पाप पुर्य अपशा तजी, तजी मान और थाप। काया मोह विकार तजि, जपै सु अजपा जाप॥ आप सुलानो आप में, बन्धो आप ही आप। जाको हृदत फिरत है, सो त् आपहि आप॥ इन्छा छुई विसरि कर, होय न क्यों निर्वास। तु ती जीवन मुक्त है, तजो मुक्ति की आस॥

स्वरोदय के अनेक भेद-प्रभेद के वर्णन के बीच इस प्रकार के कथन उनके उस सिद्धांत की ओर संकेत करते हैं जिसका सम्बन्ध विशुद्ध आत्म-तत्व से है।

शैव-सम्प्रदाय के 'शिव स्वरोदय' में स्वरां और नाड़ियों का ज्ञान शिवचरण प्राप्ति के अनन्तर लौकिक सिद्धियों के हेतु विशेष कर लामप्रद प्रमाणित किया गया है। इसीलिए अनुरूप-विपरीत लज्ञ्चण, वशीकरण, गर्मप्रकरण, संवत्सर प्रकरण, रोग प्रकरण, काल प्रकरण आदि का विधान किया गया हैं। यह योगियों का प्राचीन सम्प्रदाय है और उसमें शिव को सर्वोच्च स्थान दिया गया। श्री चरनदास शिव और हरि, दोनों को शून्य महल का अधिकारी मानते हैं:—

सुषमन मारग हुँ चले, देखे खेल अगाध। शक्ति जाय शिव सो मिले, जहां होय मन लीन।।

× × ×

काल जीति हरि सों मिलै, शून्य महल अस्थान । आये जिन साधन करी, तक्ण अवस्था जान ॥

इस स्थान की प्राप्ति करने के लिए दशों द्वारों को पार करना पड़ता है। उनका यह भी कहना है कि इस प्रकार की समाधि लगाने पर काल तक वश में हो जाता है:—

> जोगी प्राण उतारिए, लेहि समाधि जगाय। काल जीति जग में रहै, मीत न व्यापै ताहि॥ दशौ द्वार को फोरि कै, जब चाहै तब जाहि।

इस प्रकार हम देखते हैं कि चरनदास का मन्तव्य योगमार्ग का व्यावहारिक स्वरूप सामने रखना था, जो 'शिवस्वरोदय' की परम्परा का वह विकास है जहाँ कुछ समानताएं भी हैं और मिनता भी। उनका स्वरोदय गंगा और यसुना का वह संगम है जहाँ दोनों की लहरें प्रकाश पाती हुई एक नये मार्ग की ओर चल रही हैं और कहना असत्य न होगा कि यह नया मार्ग भिक्त के सजल घनों से भी प्रतिच्छादित है श्रीर सूर्य की बन्धुर ऊष्मा से तापित भी। यहाँ सूर्य श्रीर चन्द्र का योग, हठयोग की साधना का विवरण भी मिलता है।

'शिव स्वरोदय' स्रोर 'ज्ञान स्वरोदय' की समानतास्रों पर विचार करने के पुर्व हमें दो प्रश्नों का समाधान कर खेना आवश्यक है। पहला यह कि स्वरोदय दर्शन क्या है ? उसका तनत्र को परम्परागत विचारधारा में क्या स्थान है ? श्रीर दसरा यह कि हठयोग की साधना का स्वरोदय-साधना से कितना श्रीर क्या सम्बन्ध है ? संसार के ऋविद्याजन्य दुख के निवारण की कामना प्रत्येक योगी की रही है। यह एक विरोधाभास ही है कि जिस देह की सब ने प्रायः क्षणभंगर माना है उसे ये योगी बड़े काम की वस्तु मानते हैं। इस शरीर में तीन नाड़ियां इडा, पिंगला श्रीर सुषुम्ना स्थित है। सूर्य ग्रीर चन्द्र का ध्यान करते हुए जो श्वास में लीन रहता है. सरित से लव लगाता है, वह निश्चय ही ज्ञानी है। यह उसी प्रकार अपने में सिमिट जाता है जिस प्रकार कछवा सिमिटकर एक हो जाता है श्रर्थात् फिर उसे पाँचों तत्वों का स्वाद नहीं रह जाता है, उसे तो निरंजन का नाम ही याद श्राता है। निरंजन शब्द की व्युत्पत्ति ऋत्यन्त विचारपूर्ण है। गोरखनाथी शंथों में निरंजन का स्थान इसी शरीर में मेरुदंड के मूल में सूर्य श्रीर चन्द्र के बीच में स्थित स्वयंभुः लिंग को माना गया है। इतना तो स्पष्ट ही है कि स्वयंभूः चक्र को सादे तीन वलयों में लपेट कर सर्पिंगी की भाँति कुंडलिनी स्थित है। साधारणतया यहाँ जिस निरंजन की श्रोर चरनदास का संकेत है वह शिव का वाचक जान पड़ता है। श्रजपा जाप की साधना करने पर इसी शिव से शक्ति का मिलान होता है। शैव सिद्धांतों के अपनार यह शक्ति परा, अपरा, सूक्ष्मा अौर कुंडलनी अवस्थाओं को पार कर सृष्टि का कारण बनती है। इस अवस्था की सम्प्राप्ति हेतु चरनदास का कहना है कि जो महाखेचरी मुद्रा को घारण करता है वही इस विद्रि को पाता है। मेरुदंड को सीघा कर गगन के कमल से सुरति लगाने और चन्द्र-सूर्य को समान कर षट्चकों को भेद कर सुष्मना के सहारे मन जिस भिलमिलाती ज्योति को देखता है वहाँ मन भी विश्वास से भर जाता है। यह विश्वास बड़ी लम्बी यात्रा की प्राप्ति का फल है। कुछ स्थलों पर चरनदास ने सायुज्य मुक्ति की चर्चा भी की है। इनकी अनहद की कल्पना भी कुछ कम विचित्र श्रीर रमणीय नहीं है। इनका कहना है कि जीवन के बाएं श्राम, दाहिने जल श्रीर पवन का नाभि में वास है। मूल कमल की चार पंखुड़ियाँ हैं जो लाल रंग की हैं श्रीर जिस पर गौरी सुत का वास है । षट्दल, दशदल, द्रादशदल, षोडशदल, द्विदल स्रादि की कल्पनायें भी विभिन्न वर्षों स्रौर देवतास्रों की स्थापना हेतु

जैसे कञ्जुल्ला सिमिटि करि, ल्लापी माहि लगाय ।
 पेसे जानी श्वास में, रहै सुरति लवलाय ॥

की गई है स्रोर फिर स्मनहद नाद की कल्पना है जो दश प्रकार से बजता है। उसमें मंबर का गुंजार होता है, घुंबर की ध्वनि भी होती है, शंखनाद भी है श्रौर ताल की थाप भी, मुरली और भेरी का नाद है, मृदंग की गमक है, नफीरी भी बज रही है और है सिंह की गर्जना भी। इसके उपरान्त मनुत्रा दीन होकर चित्तं की स्थिर कर लेता है। यह तो इनकी हठयोग सम्बन्धी बात है जो इन्होंने एक जगह न कह कर स्वरों की चर्चा के बीच कहा है। योग की इस साधना के बीच उन्होंने स्वर-दर्शन को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उनका कहना है कि सममतत्वों का पता श्वास को दृष्टि में रखकर लगाना चाहिए। वैठे, लेटते ख्रीर चलते-फिरते श्वास की ही स्राराधना करना चाहिए। क्यर-विचार के लिए उन्होंने इडा, पिंगला, मुषुम्ना, सूर्य, चन्द्र ऋादि पारिभाषिक शब्दों के ऋथों को छोड़ दिया है। इसिलए जो सुषुम्ना योग के लिए कठिन श्रीर लाभपद मानी जाती है वह यहाँ हैय है। पद्धीं ब्रार दिनों के ब्राधार पर विशेष स्वरों का प्रचलन ब्रत्यन्त सूक्ष्म रूप में वर्शित है। इसका उद्देश्य विशेष कार्यों के शुभाशुभ फल पर विचार करना है ब्रीर इसीलिए चंद कारज ब्रीर थिर कारज के लिए क्रमशः भानु ब्रीर चन्द्र स्वर की प्रवलता विद्ध की गई है। सुषुम्ना ऋथीत् दोनों स्वरों का चलना इसलिए वर्जित है क्योंकि फिर तो द्वन्द्व ही मिलता है लाभ नहीं। इस प्रकार यह निश्चित हो जाता है कि श्री चरनदास का स्वरोदय दर्शन उनके श्राध्यात्मिक विचारों से मित्र है। मोज मुक्ति की चाह पूरी करने के लिए कामना और काम दोनों का नाश ग्रावश्यक है।3

श्री चरनदास के 'ज्ञानस्वरोदय वर्णन' की संज्ञा से हो स्पष्ट हो जाता है कि वे ज्ञान के स्वर के उदय का वर्णन करना चाहते हैं। अतः उनकी विचार वस्तु के दो विभाग किए जा सकते हैं:—

१. श्रासन संयम साधि करि, दृष्टि श्वास के मांहि। तस्व भेद यो पाहिये, विन साधे कुछ नाहिं॥ श्रासन पदम लगाय के, एक बरत नित साध। बैठे लेटे डोलते, श्वासा ही श्राराध॥

२. चर कारज को भानु है, थिर कारज को चन्द। सुषमन चलत न चालिए, तहाँ होय कुछ द्वन्द।। ३, "मोइ मुक्ति तुम चहत हो, तजी कामना काम।"

यह तो उनके गुरु की देन हैं। इसारे शरीर में नामि स्थान के कन्द के ऊपर श्रंकुर के मान निकली हुई ७२००० नाड़ियां हैं। शरीर के नवों द्वारों को घेरे हुए जो क्रम, नाग, धनंजय, देवदत्त, दश वाई त्रादि नाड़ियाँ हैं, उनमें तीन उत्तम नाड़ियां हैं इडा. पिंगला, सुषुम्ना जो श्रानेक प्रकार के खेल रचती रहती हैं। प्राणायाम कर इनको वश में करने वाले न जाने कितने पतित तिर गए हैं।

स्वर एवं तत्व विचार—चरनदास के मतानुसार साधना के साथ यदि हम किसी कार्य में प्रवृत्त हों तो हमें पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। किव के अनुसार मानव का स्वर सामान्यतया दिश्च अथवा वाम नासिका रन्ध्र से गतिमान् रहता है। परन्तु कभी-कभी वह सुषुम्णा से भी प्रवाहित होता है। प्रत्येक स्वर के साथ तत्वों का प्रगाद सम्बन्ध है। इसीलिए किसी कार्य के लिए स्वर-विशेष के साथ तत्व-विशेष को भी आवश्यकता पड़ती है, तभी कार्य सफलीभूत होता है अन्यया नहीं।

तस्व पांच माने गये हैं— पृथ्वीतस्व, जलतस्व, तेजतस्व, वायुतस्य एवं आकाश तस्व। अब स्वरोदय साधना में इर की क्या महत्ता है, यह भी विचारणीय है। सब से प्रथम पृथ्वी तस्व है। मानव शरीर में इसका निवास मूलाधार चक्र में माना गया है। सुषुम्णा का विकास स्थान यही है। इसका आकार कमल के पुष्प का सा होता है। यह भूः लोक का प्रतिनिधि है। इसी चक्र से पृथ्वी तस्व का ध्यान किया जाता है। उसका रंग पीला, आकृति चतुष्कोण, गुणा गन्ध है। चरनदास के शब्दों में पृथ्वी तस्व का वर्णन निम्नलिखित है:—

पृथ्वी काल जो ठौर है, मुखै जानिये द्वार । पीलो रंग पहिचानिए, पीवन खान ऋहार ॥

श्रमि तत्त्व—शरीर में इसका स्थान मिर्णपूरक है। यह नाभि में स्थित है। स्वः लोक का यह प्रतिनिधित्व करता है। इसका रंग लाल तथा गुर्ण रूप है। इसकी

१. मेद स्वरोदय सो लहै, सममै श्वास उसास । बुरी मली तामैं लखै, पवन सुरति मन गांस ॥ शुकदेव गुरु कृपा करी, दियो स्वरोदय ज्ञान । जब सो यह जानी परी, तिम होय कै ज्ञान ॥

२. इड़ा पिंगला सुषुमना, केलि करें परबीन। करते प्राणायाम के, तिर गए पतित अनेक॥

त्राकृति त्रिकोण है। इसकी ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रिय क्रमशः ब्राँख ब्रौर पैर हैं। कवि के शब्दों में:—

पित्ते में पावक रहै, नैन जानिये द्वार। लाल रंग है ऋगिन को, मोह लोभ ऋाहार॥

जलतत्व —यह तत्व स्वाधिष्ठान चक्र में है। इसकी स्थिति जननेन्द्रिय के मृल में है। यह शरोर में भुवःलोक का प्रतिनिधि है। इसमें जलतत्व का निवास है। इसका रंग श्वेत, आकृति अर्ध चन्द्राकार, गुण रस, तथा ज्ञानेन्द्रिय जिह्ना ध्वं कर्मेन्द्रिय लिंग है। कवि के अनुसार:—

जल को बासा माल है, लिंग जानिये द्वार ! मैथुन कर्म ब्रहार है, धौलौ रंग निहार !!

वायुतत्व — यह अनाहत चक्र में स्थित है। इसकी स्थिति हृदय-प्रदेश में है। महःलाक का यह प्रतिनिधि है। इसका रंग हरा, आकृति षट्कोण तथा गोल, गुण स्पर्श तथा ज्ञानेन्द्रिय त्वचा और कर्मेन्द्रिय हाथ है। किव के मत से:—

पवन नाभि में रहत है, नासा जानि दुन्नार ! हरों रंग है वायु को, गन्ध सुगन्ध म्नाहर !!

श्राकाश तत्व — यह विशुद्ध चक्र में स्थित है। इसका स्थान कंठ श्रौर चक्र जनः लोक का प्रतिनिधि है। इसका रंग नीला, श्राकृति श्रंडाकार, गुण शब्द तथा ज्ञानेन्द्रिय कान श्रौर कमेंन्द्रिय वाणी है। कवि के श्रानुसार :—

> त्राकाश शीश में वास है, श्रवण दुत्रारो जान । शब्द कुशब्द ग्रहार है, ताको श्याम पिछान ॥

इन सभी का ६ मास तक म्राभ्यास करने से तत्व सिद्धि हो जाती है । सिद्धि प्राप्त होते ही तत्वों को पहचानना सरल हो जाता है।

इन तत्वों की अवधि निम्नलिखित है :-

| संख्या | तत्व का नाम   | पल | मिनट |
|--------|---------------|----|------|
| ٤.     | पृथ्वी        | પૂ | २०   |
| ₹,     | जल            | 80 | १६   |
| ₹.     | श्चिम         | ३० | १२   |
| ٧.     | वायु          | २० | 5    |
| પૂ.    | <b>याका</b> श | १० | 8    |

स्वरोदय-विज्ञान के अनुसार तत्व-दर्शक तालिका निम्नलिखित है। परन्तु स्मरण रखना चाहिए कि चरनदास ने इन तत्वों का इतने विस्तार के साथ वर्णन कहीं नहीं किया है:—

१. स्वरों का शुभाशुभ फल २. इठयोग का ज्ञान।

इनका यह अर्थ नहीं कि इन दोनों विभागों का पृथक ्ष्यक् अस्तित्व है। वस्तुतः ये दोनों योगिकिया के श्वास विभाग विषयक तत्व ही हैं। योग-साधना के इन्होंने तीन विभाग किए हैं:—

- १. मिक समाधि-ध्यान का ध्येय में लीन होकर सुरति बुद्धि से परे की श्रवस्था।
- २. योग समाधि सुरति नाद में लीन होकर किया शून्य हो जाती है।
- १. ज्ञान समाधि—ज्ञान, ज्ञाता ऋौर ज्ञेय की विषुटी का नाश ऋौर ऋात्मानुभूति की एकरस ऋवस्था।

शान-स्वरोदय में मुख्यत: अन्तिम दो अवस्थाओं का वर्णन विशेष रूप से है। स्वरोदय-दर्शन इन दोनों के बीच की अवस्था है। स्वरों के ज्ञान से यदि अशुभ बात का पता चले तो 'योग समाधि' काल का निवारण भी कर सकती है। यहाँ यह अम हो सकता है कि सम्भवतः स्वरोदय दर्शन तांत्रिक विचार परम्परा वा ही विकास हो। इम इसका विरोध नहीं करते हैं। कहना केवल इतना है कि यह तंत्र-साधना की परम्परा का विकसित रूप अवश्य जान पड़ता है। यह निश्चित करने के लिए हमें तन्त्र साधना की परम्परा पर विचार करना आवश्यक है।

प्रार्थना श्रीर पूजनादि से कहीं श्रीधक महत्व जब याज्ञिक-श्रनुष्ठानों का दिया जाने लगा तब कर्म प्रधान हो चला। योगमार्ग का प्रचलन ज्ञानवाद के साथ तपोविद्या के योग से हुआ श्रीर फिर तो काल क्रमानुसार योगसाधना यम, नियम, ध्यान, धारणा श्रादि से धीरे-धीरे सम्पर्क हटाते हुए चित्तवृत्तियों के विरोध की बात प्रधान हो गई। तंत्र की साधना जो वेदों से चली श्रा रही थी, बौद्धतंत्र, शक्तितंत्र श्रादि में विकसित हो गई श्रीर इस प्रकार तंत्रोपचार की प्रणाली में जहाँ मूर्ति पूजा विषयक नियमादि बने वहाँ कुछ ग्रुत साधना की पद्धति चली जो श्रानेक सम्प्रदायों के श्रानुसार विकसित हो चली। यही तंत्र साधना कहलाई। इस तंत्र साधना में विशेषकर मुद्रात्रों, स्त्री जीवन, मांस मक्षण को हतना महत्व दिया गया कि मित्त भाव लुत हो गया। वाह्याचार की प्रधानता श्रीर शिव मात्र को योगाभ्यास का श्रादर्श माना गया है। श्री चरनदास का 'ज्ञान स्वरोदय' इस श्रथ में स्वतः पूरा तांत्रिक ग्रन्थ नहीं जान पड़ता क्योंक उन्होंने उस स्वरूप का विचार किया है जहाँ योगी सब प्रकार की साधना कर घट-घट वासी श्रानूप ब्रह्म में सिमिट जाता है।'

साधो करो विचार उलाट घर अपने आवो।
 घट घट ब्रह्म अनूप विभिट करि तहाँ समावो॥

इसीलिए चाहे योग कीलिए, चाहे युक्ति, चाहे ख्रजपा जाप, किन्तु परमतत्व के ज्ञान आपाश्राप का विचार करना आवश्यक है। यही ख्रात्मदर्शन की बात है। अतः इनका ज्ञान स्वरोदय तंत्र परम्परा का हटयोग की साधना पर परिष्कार है। उनके लिए स्वर का ज्ञान, ज्ञान के लिए उपयोगी है। नीर, नम, धारण, वायु, पावक की क्रमशः इन्द्रियां जिह्वा, कान, नासा, रवचा, ग्रीर नयन को जो विचार कर पहिचान लेता है वही साधु है ख्रौर उसे ही सदा सुख मिलता है। यहों से ख्रांख्य, पावक से न जलने वाला, जो अविनाशी जीव है इसको कोई विरला ही जानता है। इसने पाँच तत्वों के गढ़ में वास किया है ख्रौर इसके साथ तो तीनों गुन भी लगे हैं।

पहले इस श्रोर संकेत किया जा चुका है कि स्वर, श्वास व प्रश्वास की गित का ही दूसरा नाम है, जो निरन्तर एक ही नासिका छिद्र से प्रवाहित न रहने के कारण कभी बांए, कभी दांए श्रोर कभी बांए-दांए दोनों मार्ग से प्रवाहित होता है। स्वर की गित में पिरवर्तन ही उदय कहलाता है। श्री चरनदास की कृति के पहले दिरयादास का 'स्वर विज्ञान' पुस्तक भी देखने को मिलती है जिसका शुद्ध संत मत से कोई प्रस्यच सम्बन्ध नहीं जान पड़ता। किन्तु दो सम्प्रदायों में स्वर्विज्ञान की चर्चा से इतना तो स्पष्ट जान पड़ता है कि स्वर विज्ञान सन्तों के मन में बैठ रहा था। जन जीवन की पूर्ण श्रमिव्यक्ति करने वाले इन सन्तों से लोक में प्रचलित इस तांत्रिक साधना का किर भला बहिष्कार होता भी तो कैसे ? इसीलिए चरनदास श्रपनी कृति श्रीर उसके विषय को भली प्रकार महत्वपूर्ण सिद्ध करते हैं।

चारि वेद का भेद है गीता का है जीव। चरणदास लखि आपको तो मैं तेरा पीव॥

१. जोग जुक्ति के कीजिए, के अजपा को ध्यान। श्रापाश्राप विचारिए, परम तत्व को ज्ञान॥

२. स्वचा सुइन्द्री वायु की, पावक इन्द्री नैन। इनको साथै साधु जो, पद पावै सुख चैन।

३. शस्तर छेदि सकै नहीं, पावक सकै न जारि। मरे मिटे सो तू नहीं, गुरुगम भेद निहारि॥

४. पाँच तत्व के कोट में, श्राय कियो तैं वास । पाँच पचीसो देह संग, गुन तीनों हैं साथ।।

५. उत्तरभारत की सन्त परम्परा—पृष्ठ ५७५।

| २६६ ]       |                                             |                   |                               |                                |                     | [ चरनदार     |
|-------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|
| समय         | मिनट                                        | ક્                | m.                            | 6                              | 000                 | >>           |
|             | पल                                          | o<br>r            | <b>°</b> >>                   | m.                             | 30                  | 0 2          |
| श्वास का    | प्रमास्                                     | १२ अंगुल          | १६ अंगुल                      | ४ अंगुल                        | <b>८ अं</b> गुल     | २० झंगुल     |
| श्वास की    | गति                                         | नसकोरे<br>के मध्य | नसकोरे<br>के निचले<br>भाग में | नसकोरे<br>के ऊपर<br>के भाग में | नसकोरे के<br>किनारे | श्रावत       |
| <u>भी</u> ज |                                             | ਗਂ'               | 'ਰਾ                           | · ++                           | 'ন'                 | *he          |
| स्वाद       |                                             | धुमर              | कसैला                         | तीखा                           | खडा                 | कड़वा        |
| iń          |                                             | पीला (            | श्वेत                         | लाल                            | हरा                 | रग-विरंगा    |
| 134         |                                             | गन्ध              | #E                            | क्षित                          | स्पर्श              | शुक्र        |
| श्राकृति    | With a state 2 Act. STARE ARROLATION STATES | चतुष्कोसा         | अर्थ<br>चन्द्राकार            | त्रिकोस्स                      | षट्कोसा या<br>गोल   | श्रंडाकार    |
| स्यान       | About Tooks Tooks Tooks Tooks Tooks         | मूलाधार चक        | स्वाधिष्ठात चक्र              | माथिएूरक चक्र                  | अनाहत चक्र          | विशुद्ध चक्र |
| तत्य का     | नाम                                         | पृथ्वी            | ग्रज                          | चा<br>वा                       | गुय                 | প্সাকায়     |
| र्तंख्या    | CEATIFICATION                               |                   | ۲;                            | m²                             | >                   | ਤਾਂ          |

स्वर चलने के नियम — सामान्यतया स्वरों के चलने के नियम निम्न-

- १. गुक्क पक्त की १,२,३,७,८, ६,१३,१४, १५ तिथियों में सूर्योदय से लेकर अ्रमुक समय तक वाम नासिका से ।
- २. गुक्क पन्न की ४, ५, ६, १०, ११, १२ इन छः तिथियों में दिस्तिग नासिका से !
- ३. कृष्ण पत्त की १, २, ३, ७, ८, ६, १३, १४, १५ में स्थोंदय से अप्रमुक समय तक दिल्ला नासिका से ।
- ४. कृष्ण पत्त की ४, ५, ६, १०, ११, १२ इन ६ तिथियों में वाम नासिका से श्वास को चलना चाहिए।

स्वर-चालन के इस नियम का उल्लेख चरनदास के ज्ञान स्वरोदय में नहीं हुआ है। परन्तु स्वरोदय विज्ञान को समभतने के लिए इसे जान लेना आवश्यक है।

स्वर तथा कार्य विचार—परम्परागत स्वरोदय विज्ञान में स्वर तथा कार्य विचार एक वृहद् प्रकरण है। परन्तु हमारे किव ने ग्रापेचाकृत उतना विस्तार नहीं दिया है। किव-उल्लिखित स्वर तथा कार्य-विचार निम्नलिखित हैं :—

٩. विवाह दान तीरथ जो करै। बस्तर भूषण घर पग धरै।। वायें स्वर में ये सब कीजै। पोथी पुस्तक जो लिखि लीजै॥ जोगाभ्यासर कीजै प्रीति। श्रीषघि बाडी कीजै मीत।। दीचा मंतर बोवै नाज। चन्द्र जोगथिर बैठे राज।। चन्द्र जोग में स्थिर जानी । थिर कारज सबही पहिचानी ॥ करै हवैली छप्पर छावै। बाग बगीचा गुफा बनावै॥ हाकिम जाय कोटि में वरै। चन्द्र जोग स्त्रासन पग धरै॥ × × X जो खांडों कर लीयो चाहै। जाकर वैरी अपर बाहै।। युद्ध वाद रणाजीतै सोई। दहिने स्वर में चालै कोंई।। भोजन करै करै श्रसनाना । मैथुन कर्म ध्यान पर धाना ॥ बही लिखे की जै व्यवहारा। गज घोड़ा वाहन हथियारा॥ विद्या पढे नई जो साधै। मंतर सिद्धि ध्यान आराधै॥ वैरी भवन गवन जो कीजै। असकाह को ऋगा जो दीजै॥

| कार्य का नाम                      | स्वर का नाम | तत्व का नाम | वार |  |  |  |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-----|--|--|--|
| १. विवाह                          | वाम         | • •         | • • |  |  |  |
| २. दान                            | वाम         | • •         |     |  |  |  |
| ३. तीर्थ                          | वाम         | • •         | • • |  |  |  |
| ४. वस्त्राभूषण बनवाना             | वाम         | • •         |     |  |  |  |
| ५. ग्रन्थ-रचना                    | वाम         | • •         |     |  |  |  |
| ६. दीचा                           | वाम         | • •         |     |  |  |  |
| ७. मंत्र-साधना                    | वाम         | • •         | • • |  |  |  |
| ८. योगाभ्यास                      | वाम         | • •         |     |  |  |  |
| ६. गृह-निर्माण                    | वाम         | • •         |     |  |  |  |
| १०. बाग बगीचा, गुफा-निर्माण       | वाम         | • •         | • • |  |  |  |
| ११. हाकिम से भेंट                 | वाम         | • •         | • • |  |  |  |
| १२. युद्ध, रण                     | दिच्ण       | **          | • • |  |  |  |
| १३. वाद-विवाद                     | दिच्या      | • •         |     |  |  |  |
| १४. भोजन                          | दिच्य       | • •         | • • |  |  |  |
| १५. स्नान                         | दिच्य       |             |     |  |  |  |
| १६. मैथुन                         | दिच्या      | • •         | • • |  |  |  |
| १७. बही लिखना                     | दिच्य       | • •         |     |  |  |  |
| १८. विद्यार्जन                    | दिच्ग       | • •         |     |  |  |  |
| १६. ऋण याचना या दान               | दिच्चिया    | • •         | • • |  |  |  |
| २०. विष तथा भूत उतारना            | दिच्य       | • •         | • • |  |  |  |
| स्वर यात्रा विचार—कवि के मत से :— |             |             |     |  |  |  |

चर कारज को भानु है, थिर कारज को चन्द ।
सुषमन चलत न चालिये, तहा होय कुछ दन्द ॥

- १. सुबुम्णा नाड़ी के चलते समय प्राम, परगना या खेत यात्रा, मित्र-मिलन नहीं करना चाहिए।
  - गंव परगने खेत पुनि, ईधर ऊघर मीत। सुषमन चलन न चालिये, बरजत है रणजीत।। च्या बाये च्या दाहिने, सोई सुषमन जानि। दील लगे कै ना मिले, के कारज की हानि।। होय क्लेष पीडा कळू, जो कोई कहि जाय। सुषमन चलत न चालिये, दीन्हो तोहि बताय।।

- २. वाम स्वर में पूर्व-उत्तर की यात्रा वर्जित है परन्तु दिन्न्ग्य-पश्चिम की यात्रा शुभ है। १
- २. दित्त्या स्वर में, दित्त्य-पश्चिम की यात्रा वर्जित है परन्तु उत्तर-पूर्व की यात्रा श्रम है। २

स्वर एवं आहार-व्यवहार विचार—कवि द्वारा वर्णित आहार-व्यवहार तथा निद्रा-विचार निम्नलिभित है:—

वांई करवट सोइये, जल बांये स्वर पीव । दिहिने स्वर भोजन करें, तौ सुख पावे जीव ॥ वांये स्वर भोजन करें, दिहिने पीवे नीर । दशदिन भूलो यों करें, ख्रावे रोग शरीर ॥ दिहिने स्वर भाड़े फिरें, बांये लघु शंकाय । जुकी ऐसी साधिये, दीन्हों भेद बताय ॥ चन्द चलावे द्यौस कों, रात चलावे सूर । नित साधन ऐसे करें, होय उमर भरपूर ॥

इसी प्रकार किव ने स्वर ख्रीर मृत्यु-विचार, स्वर ख्रीर गर्भ-विचार, स्वर तथा युद्ध-विचार, स्वर तथा मृत्यु-निवारण-विचार क्रादि पर सविस्तार गंभीर प्रकाश डाला है। किव ने स्वर ख्रीर वर्ष विचार, तथा स्वर ख्रीर रोग विचार पर भी मौलिक विचारों को प्रकट करके विषय को उपयोगी बना दिया है।

यह स्वरोदय-विज्ञान दुष्ट, दुर्जन, नास्तिक, गुरु-स्त्री-गामी, ऋघीर ऋौर दुराचारी को नहीं देना चाहिए। यह जितना गोप्य है उतना संसार में कोई विज्ञान

भ्रव उत्तर मत चले, बाये स्वर परकाश । हानि होय बहुरै नहीं, श्रावन की नहि श्राश ।। बांये स्वर में जाइये, दित्त्गण पश्चिम देश । सुख श्रानन्द मंगल करे, जोर जाइ परदेश ॥

रहिने चलत न चालिये, दिख्या पश्चिम जानि । जोर जाय बहुरै नहीं, तहां होय कळु हानि ।। दिहने स्वर में जाइये, पूरब उत्तर राज । सुख सम्पति स्थानंद करै, सभी होय शुभ काज ।।

चरनटास

नहीं, फिर भी उपकारार्थ इसका प्रकाशन होता है। 'शिव-स्वरोदय' में कहा गया है कि:—

दुष्टे दुर्जने चैव कुद्रे गुरुतल्पगे । हीन सत्वे दुराचारे स्वर ज्ञानं न दीयते ॥ गुह्याद्गृह्यतरं सारमुपकार-प्रकाशनम् । इदं स्वरोदयं ज्ञानं ज्ञानानां मस्तके मणिः॥

## पंचम ऋष्याय

# चरनदास की विचार-धारा

#### राम

चरनदास के युग की राजनीतिक एवं सामाजिक परिश्यितियों के विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि सोलहवीं श्रीर सत्रहवीं शताब्दी अशांति, संघर्ष, क्रांति श्रीर धार्मिक उत्पीड़न का युग था। देश में चतुर्दिक श्रशांति व्यात थी। राजनीतिक परिवर्तनों का दुष्प्रभाव धर्म श्रीर समाज पर सबसे पहले पडता था। श्रीरंगजेब से लेकर शाहस्रालम तक देश का शासन सात शासकों के हाथ में परिवर्तित हन्ना श्रीर प्रत्येक बार नये शासक ने अपने मन श्रीर इच्छा के अनुकृत प्रयोग किया। श्रीरंगजेब स्वतः निरंकुश शासक था। उसके लिए कठोरता श्रीर करता की कंई सीमा नहीं थी । काफिरों के म्रस्तित्व को मिटा देने के लिए वह दृढवती था। उसके युग में हिन्दु श्रों के प्रसिद्ध देवमंदिर विनष्ट कर दिये गए श्रौर उनके स्थान पर मस्जिदों का निर्माण हुआ। इतिहास इस बात का साची है कि औरंगजेब के युग में हिन्दुश्रों का एक भी नवीन मंदिर नहीं बनाया गया। हिन्दुश्रों के प्रसिद्ध तीर्थ-स्थानों में यात्रियों से कर वसूल होता था। काफिरों पर जजिया कर बिना किसी स्रपवाद के लगा दिया गया था। हिन्दुस्रों की धर्मशालाएँ विनष्ट करके उनमें मुसलमान बालकों की पाठशालाएँ स्थापित कर दी गई। ज्ञानार्जन के प्रसाधन हिन्दु श्रों के पुस्तकालयों की होली लगा दी गई। समस्त हिन्दू राज्यों को मिटा दिया गया । उनकी कला, संस्कृति, साहित्य, धर्म श्रीर स्वातंत्र्य पर बड़े-बड़े श्रावात श्रीर प्रहार हुए। इतिहास के अनुसार औरंगजेब के राज्यकाल में हिन्दुओं को पान लाकर राजमार्ग पर चलने श्रीर घोड़े पर चढकर बाजार से निकलने की श्राज्ञा नहीं थी । बहादुरशाह, ख्रौरंगजेब के पश्चात् सन् १७०७ में दिल्ली का शासक हुआ । राज्यसिंहासन के साथ उसे विरासत में श्रीरंगजेब से धार्मिक नीति भी प्राप्त हुई। परन्तु बहादुरशाह एक निर्वेल शासक था। वह अधिक समय तक उस नीति को कायम न रख सका । बहादुरशाह के अपनन्तर मुगल राज्य का दीपक बुक्तने लगा। उसके पश्चात् फ़र्रुलिसियर (सन् १७१३-१७१६), मुहम्मदशाह (१७१६-१७४८), श्रहमद शाह (१७४८-१७५४), श्रालमगीर द्वितीय (१७५४-१७५६) श्रीर श्रंततः

शाह त्रालम (१७५६) दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। इनमें से एक भी दृढ़ मति श्रीर कुशल शासक नहीं था। फिर भी हिन्दु थों के साथ उनकी नीति उम्र ही बनी रही। सन् १७१६ से १७५६ के मध्य, देश पर अनेक आक्रमण हए। सन् १७३८ में नादिरशाह का श्राक्रमण श्रीर सन् १७४७ तथा सन् १७५४ में श्रहमद शाह दुर्रानी के हमले विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन श्रमियानों में चाहे वह कत्ले-म्राम रहा हो स्रौर चाहे लूट-खसोट, मात्र हानि हिन्दुस्रों की ही श्राधिक रही । नादिरशाह ने, स्राक्रमण में हिन्दुस्रों के पवित्र तीर्थ-स्थानों स्रौर मंदिरों को नष्ट करने में कोई कसर न रखी । सन् १७०३ से लेकर सन् १७८० तक देश में श्रनेक श्रकाल एवं दुर्भित्त पड़े। इनमें से कुछ तो वड़े व्यापक श्रकाल थे। इस संज्ञित राजनीतिक ग्रीर ऐतिहासिक विवेचन से हिन्दु श्रां की दुर्दशा श्रीर हीनावस्था का ज्ञान हो जाता है। परन्तु हिन्दू धर्मावलम्बी केवल मुसलमानों से ही उत्पीड़ित नहीं थे वरन् वे अपने दोषों से भी पर्याप्त उत्पीड़ित थे । यह अभाव अथवा दोष हिन्दू-मुस्लिम संघर्ष से प्रकाश में आया । यह दोष वर्णव्यवस्था का था । युगों पूर्व समाज की सुविधा के लिए जो वर्ण-विभाग किया गया था, वह कालान्तर में अभिशाप वन गया। समाज का अन्त्यज वर्ग सभ्य समाज के प्रायः समस्त अधिकारों से वंचित हो गया । वेद, शास्त्र, तीर्थ, मंदिर ऋौर मूर्ति-उपासना, सभी कुछ उनकी पहुँच से परे हो गया। इस प्रकार अन्त्यज शूद्रों का जीवन भार स्वरूप प्रतीत हो रहा था। वाह्य शक्तियों से उत्पीड़ित श्रीर श्राभ्यन्तरिक जीवन से श्रपमानित श्रूदों का जीवन पूर्णतया दुःखमय हो गया था। हिन्दू जाति नैराश्य के गर्त में पड़ी हुई जीवनाशा से वियुक्त हो चुकी थी। सौभाग्य से दोनों जातियों में ऐसे भी महामना थे जिनको यह अवस्था शोचनीय प्रतीत हुई। वे इस बात का अनुभव करते थे कि न तो मुसलमान इस देश से बाहर खदेड़े जा सकते हैं स्त्रीर न धर्म-परिवर्तन अथवा इत्या से हिन्दु ओं की इति-श्री की जा सकती है। उस समय की यही स्पष्ट त्रावश्यकता थी कि हिन्दू श्रीर मुसलमान श्रङोसी-पड़ोसी की भाँति प्रेम श्रीर शांति से रहे और इन उदारचेता श्रों को भी इस आवश्यकता का स्पष्ट अनुभव हुआ। दोनों जातियों के द्रदर्शी विरक्त महात्माश्रों को, जिन्हें जातीय पच्चपात छु नहीं गया था, जिनकी दृष्टि तत्काल के हानि लाम, सुख दुख और हर्ष-विषाद से परे जा सकती थी, इस आवश्यकता का सबसे तीव अनुभव हुआ। वसवीं शताब्दी में गुरु गोरखनाथ, बाबा रतन तथा हाजी ने हिन्दू और मुसलमान धर्मों के अन्तर्गत व्यास दोषों को स्पष्ट रूप से भारतीय जनता के समज्ञ व्यक्त किया श्रीर दोनों

<sup>ै.</sup> हिन्दी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय, पृष्ठ १५

जातियों को परस्पर निकट लाने का प्रयत्न किया । उन्होंने जाति, वर्ण श्रीर कुलीनता की श्रालोचना करके श्रालखिनरंजन की उपासना का संदेश जनता को सुनाया। गोरखनाथ ने कहा कि 'काजी मुल्लाश्रों ने कुरान पढ़ा, ब्राह्मणों ने वेद, कापड़ी श्रीर संन्यासियों को तीर्थ ने भ्रम में डाल रखा है, इनमें से किसी ने निर्वाण पद का भेद नहीं पाया। 'िहिन्दू देवालय में ध्यान करते हैं, मुसलमान मसजिद में; किन्तु योगी परमपद का ध्यान करते हैं जहाँ न देवालय है न मसजिद। 'िहिन्दू कहते हैं कि राम है, मुसलमान कहते हैं कि खुदा है किन्तु योगी जिस श्रालच्य का श्राख्यान करते हैं वहाँ न राम है, न खुदा। जिस मुहम्मद मुहम्मद व्यर्थ ही कर रहे हो। मुहम्मद को समक्षना बहुत कठिन है। उसके हाथ में जो छुरी थी वह ईस्पात की नहीं बनी हुई थी। ' िहिन्दू श्रीर मुसलमान में श्रांतर नहीं है कारण कि जिस विन्दु से हिन्दू एवं मुसलमान पैदा होते हैं वह न तो मुसलमान है श्रीर न हिन्दू । ये दोनों एक ही खुदा के बन्दे हैं। योगी लोग हिन्दू-मुसलमान का भेद भाव नहीं करने हैं। उनके हिन्द्कोण में सभी समान हैं, सभी महान श्रीर सम्मानित हैं। '''

गोरखनाथ से लगभग दो-सौ वर्ष बाद युग-प्रवर्तक रामानन्द का स्त्राविर्भाव हुस्रा जिसने भक्ति स्रान्दोलन के स्रन्तर्गत एक कान्तिकारी परिवर्तन समुपस्थित कर

काजी मुलां कुरांखा लगाया ब्रह्म लगाया बेदं। कापडी संन्यासी तीरथ भ्रमाया न पाया नृवांखा पद का भेवं।।

<sup>—</sup>डॉ॰ बङ्ध्वाल, गोरखवानी, पृष्ठ ३३

हिन्दू ध्वावै देहुरा मुसलमान मसीत।
 जोगी ध्यावै परमपद जहाँ देहुरा न मसीत।

उ. हिन्दू आवें राम कों मुसलमान पुदाइ।
जोगी आषें अलाव कों तहाँ राम अळे न पुदाइ।

४॰ मुहम्मद मुहम्मद न कर काजी मुहम्मद का विषम विचारं ।

मुहम्मद हाथि करद जे होती लोहै गढ़ी न सारं।।—गोरखनाथ, पृष्ठ ४

<sup>&</sup>quot; जिस पाणी से कुल स्रालम उतपनां।

ते हिन्दू बोलिए कि मुसलमानां॥
हिन्दू मुसलमान खुदाई के बन्दे।
हम जोगी ना रखें किस ही के छन्दे। — पौडी हस्तलेख, पृष्ठ २४३; हिन्दी

काव्य के निर्भुषा सम्प्रदाय से उद्धृत-पृष्ठ १६

दिया। रामानन्द ने भक्ति की संकीर्ण धारा को जनता के विशाल धरातल पर लाकर प्रवाहित किया जिसके अवगाहन में जाति, कुल, वर्ण और वर्ग का विचार किसी प्रकार भी मान्यता न प्राप्त कर सका। रामानन्द ने जनता की परिस्थित श्रीर भावनाश्रों के श्रनुकुल श्रपनी धार्मिक विचारधारा को स्वरूप प्रदान किया। युगों से अवरुद्ध मन्दिरों के द्वारों की अवहेलना करके उन्होंने भक्ति का एक नवीन स्वरूप जनता के समन्न उपस्थित किया जिसे सुनकर ख्रौर पाकर भारतीय जनता श्रमिनन्दित हो उठी । चिर उपेचित श्रौर श्रपमानित शूद्ध वर्ग में भी स्वाभिमान एवं भगद्धिक की भावना जायत हुई। यह नवीन सन्देश ऋौर उपदेश था निर्शुण ब्रह्म का, जो मन्दिर-मस्जिद की सीमात्रों से भी विशाल है। मूर्ति उपासकों को दुख फेलते श्रीर मूर्ति-मंजकों को ऐश्वर्य के पालने फूलते देखकर भारतीय जनता के हृदय से मूर्ति के स्त्रन्तर्गत सिन्नहित ब्रह्म के प्रति पहले ही से विश्वास उठ चुका था। ग्रव रामानन्द के पीयूष-वर्षी उपदेशों ग्रीर धर्म-साधना के सहज पथ श्रौर निर्देशन को पाकर भारतीय जनता का विश्वास परम्परागत धार्मिक रूदियों से पूर्णतया विलग होने लगा। रामानन्द ने बताया कि धर्म, चन्दन-माला श्रीर गंगा-स्नान में नहीं है वरन् वह सीधे-सादे ब्रह्म के नाम जप में हैं। ब्रह्म, तीर्थ-स्थानों क्रीर मन्दिरों में ही नहीं वरन सर्वव्यापक है। वह सर्वव्यापक द्वैत से रहित श्रीर रूपरेखा, श्राकार-प्रकार से सर्वथा परे श्रीर दूर है। श्रापत्काल में समस्त हिन्द जाति के लिये यह मोहक-मन्त्र था। शुद्ध ख्रौर कुलीन, दोनों ही के लिए यह दिव्य मार्ग प्रतीत हुन्ना । शुद्रोद्धार का यह महा श्रेय रामानन्द को प्राप्त हुन्ना । रामानन्द ने हिन्दू धर्म श्रीर जाति को बनाये (जीवित) रखने के लिए यह भगीरथ प्रयत्न किया ।

इस दृष्टि से रामानन्द का एक श्रीर कृतित्व बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कबीरदास नामक एक युवक को श्रपने सिद्धान्तों में दीचित किया जो भविष्य में एक बड़े भारी ऐक्य-श्रान्दोलन के प्रवर्तन का स्त्रधार बना। कबीर का व्यक्तित्व भारतीय साहित्य श्रीर धार्मिक श्रान्दोलन में श्रत्यन्त महत्वपूर्ण है। उसने बड़ी ही सहज, सरल श्रीर स्पष्ट शैली में श्रद्धैत-निर्गुण परब्रह्म का संदेश सुनाया जो हिन्दुश्रों के उपनिषदों में प्रतिपादित ब्रह्म श्रीर मुसलमानों के ऐकेश्वरवाद से बहुत श्रंश में साम्य रखता था। कबीर ने रामानन्द से भी श्रिधिक जोर के साथ दोनों धर्मों की बुराइयों को जनता के समज्ञ व्यक्त किया। भेद भाव का बीजारोपण करने वाले पीर श्रीर पंडित, मौलवी श्रीर महन्त उसके श्रसाधारण व्यक्तित्व श्रीर फटकार के समज्ञ ठहर न सके। दोषों की उसने बड़े ही निर्मम भाव से श्रालोचना की। मुरीव्वत श्रीर संकोच उसके पास कभी फटकने न पाया। उसने

मन्दिर श्रौर मिरजद को चहारदीवारों में बन्द रहने वाले कल्पित ब्रह्म की खुलकर होनों के समज्ञ निन्दा की, जाति-पाँति निःसार बताया, वाह्याचारों का रहस्योद्घाटन किया। कवीर का ब्रह्म श्रादि, श्रनादि, श्रनन्त, श्रलख, श्रगम, श्रगोचर, निराकार, निर्गुण श्रौर सगुण से परे सर्वशिक्तान् श्रौर सर्व व्यापक था।

संत कवीर की परम्परा में अनेक सन्तों का आविर्माव हुआ, जिन्होंने समय-समय पर अवतिरत होकर जनता को कुछ हेर-फेर के साथ कबीर के निर्मुण परब्रहा का सन्देश सुनाया। इन संतों में अटारहवीं शताब्दी के सन्त कि चरनदास भी उल्लेखनीय हैं, जिनके सन्देशों से प्रभावित होकर दिल्ली का तत्कालीन शासक मुहम्मदशाह, आक्रमणकारी नादिरशाह तथा अनेक मुसलमानों ने उसके आगे मस्तक मुकाया तथा रामरूप, सहजोबाई एवं दयाबाई जैसे उस युग के प्रतिभा-सम्पन्न कि और किवियित्रियों ने उनसे दीचा ली। देश की प्राकृतिक सीमाओं का उल्लंघन करके उस युग-पुरुष के संदेश दूर-दूर तक फैल गए। इस युग-पुरुष ने जनता में राम-रहीम के ऐक्य का वही प्राचीन संदेश अभिनव शैली में सुनाया जो लगभग छ; सौ वर्ष पूर्व रामानन्द से प्रेरित होकर कवीरदास ने सुनाया था। यह सन्देश, यह उपदेश निर्मुण परब्रह्म का था जो उस युग (अटारहवीं शताब्दी) की सबसे बड़ी माँग थी।

चरनदास के निर्गुण, निराकार, निर्विकार, परब्रद्ध के विषय में सविस्तार विचार करने के पूर्व, देश में निर्गुण उपासना के विकास का अत्यन्त संचेप में अध्ययन कर लेना आवश्यक प्रतीत होता है ताकि हम समक्त सकें कि कबीरदास से प्रभावित होते हुए भी चरनदास जी ने कहाँ तक प्राचीन चिन्तन-परम्परा तथा वैदिक मत को ग्रहण करके निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दिया है। इस विवेचन से समस्त दुविधाएँ और अस्पष्टता को छोड़कर हम चरनदास की विचारधारा का मृल्यांकन करने में समर्थ होंगे।

## निर्गुण

'निर्गुण' का ऋर्थ होता है 'गुणों से रहित'। संस्कृत भाषा में 'निर्गुण' शब्द का ब्युत्पन्नार्थ होता है 'निर्गतो गुणेभ्यः'। 'गुण' शब्द का प्रयोग एवं ऋर्थ छने के प्रकार से होता है। 'गुण' के ऋर्थ होते हैं—प्रवीणता, शील, धर्म प्रभाव, रस्सी, प्रत्यंचा एवं सद्वृत्ति। इस शब्द का प्रयोग सद्गुण, दुर्गुण, सगुण आदि के रूप में भी होता है। दार्शनिक विवेचन के चेत्र में जब 'गुण' शब्द का प्रयोग 'ब्रह्म' के लिए होता है तब इसका ऋर्थ होता है तीन गुण 'रजस्', 'तमस्' एवं 'सत्व' गुण।

इन तीनों शब्दों- 'रजस्', 'तमस' एवं 'सत्व' का प्रयोग वेदों से लेकर

आज तक देश के धार्मिक साहित्य में बारम्बार हुआ है। ऋग्वेद (नासदीय सूक्त) में इस शब्द का प्रयोग चार प्रकार से उपलब्ध होता है:—

१. सत् २. ग्रसत् ३. रजस् ४. तमस् ।

साँयणाचार्य ने उपर्युक्त शब्दों की व्याख्या ऋपने भाष्य में निम्नलिखित प्रकार से की है:—

- १. सत्-ग्रात्मवत् सत्वेन निर्वाच्यम् ।
- २. ग्रसत-शशविषाणवन्निरुपाख्यम् ।
- ३. रजस्-लोका रजांस्युच्यन्ते इति यास्कः।
- ४. तमस् -- त्रात्मतत्वस्यावरकत्वान्मायापरसंज्ञंभावरूपाज्ञानमत्र तम इत्युन्ते।

'श्रयवंवेद' में भी स्थान-स्थान पर त्रिगुणात्मक प्रकृति का उल्लेख हुश्रा है।' श्रतएव वैदिक युग में 'सत्व', 'रजस्' एवं 'तमस' इन तीनों गुणों की कल्पना श्रपने मौलिक रूप में हो चुकी थी। 'श्रुग्वेद' में निर्गुण सत्पुरुष की भावना की स्थापना पुरुष से पहले ही हो चुकी थी। यही पुरुष भावना 'श्रयवंवेद' में 'ब्रात्य-भावना' के रूप में पल्लवित हुई है।

'वैदिक-साहित्य' में गुण वा पुरुष भावना पर विचार कर लेने के अनन्तर स्त्रव 'उपनिषद्-साहित्य' इस दृष्टि से हमारा आलोच्य साहित्य है। इस साहित्य में गुण-भावना के विकास एवं स्वरूप के विषय पर मत स्थिर करना दुरूह कार्य है। फिर भी 'कठोपनिषद्' एवं 'श्वेताश्वतर उपनिषद' में इसके उल्लेख यत्र-तत्र हुए हैं। 'श्वेताश्वतर' में पुरुष गुणों से शून्य या परे माना गया है साथ ही उसके लिए निर्गुण शब्द का प्रयोग भी असंदिग्ध रूप से मिलता है। प्रस्तुत उपनिषद् में सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कहकर जहां एक पुरुष के प्रति सर्वात्मवाद की स्थापना

श. नासदासीन्नोसदासिदानीं नासीद्राजो नो व्योमा परो यत् । किमावरीवः कुइकस्य शर्मन्नम्मः किमासीद् गहनं गमीरम् ॥१॥ तम आसीत्तमसा गूढमग्रे प्रकेतं सिललं सर्वमा इदम् । तुन्छ्येनाभ्विपिहितं यदग्सीत्तपसस्तन्मिहिना जायतैकम् ॥२॥ कामस्तदग्रे समवर्त्तताचि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत् । सतो बन्धमसति निरविन्दन् हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा ॥३॥

र' पुंडरीकं नवद्वारं त्रिभिर्गुऐभिरावृतम् । तस्मिन्यद्यज्ञमात्मन्वत् तद् वै ब्रह्मविदो विदुः ॥ १०।८।४२

हुई है वहां उसके साथ ही उसे सूदम ब्रह्म के रूप में भी ब्रह्स किया गया है : अन्तर्यामी होता हुआ भी वह सूदम है । उदाहरसार्थ :---

एकोदेवः सर्वभूतेषु गृहः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरग्तमा । कर्माध्यक्तः सर्वभृताधिवासी साज्ञीचेतो केवले निर्गुणश्च ॥ अध्याय ६।११

'श्वेताश्वतर' में उस पुरुष के मूर्त, व्यक्त अथवा साकार रूप का स्थान-स्थान पर निषेध किया गया है। वह चत्तु-इन्द्रिय ब्राह्म नहीं वरन् मनसा व ध्यान के द्वारा ब्राह्म सिद्ध किया गया गया है। 'वृहदारण्यकोपनिषद्' में उस पुरुष को अच्चर कहा गया है। यह न स्थूल है, न बृहद्, न अल्प; न रूप-रङ्ग संयुक्त, न बायु, न आकाश । वह अमर, अप्राण, न स्क्म, अमुख, अनेज, अवाह्म, अश्रोत्र, अनागमन, अरूप, अनादि तथा अनन्त है। 'श्वेताश्वतर' में इस पुरुष के लिए कई स्थान पर निरंजन शब्द का भी प्रयोग हुआ है। व

'कठोपनिषद्' में गुर्ण के आधार पर सृष्टि के विकास का सिद्धांत निर्धारित किया गया है:—

इन्द्रियेभ्यः पराह्यर्था परं मनः। मनस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान् परः॥ २।३।१०

त्रागे चलकर उपनिषदों से प्रतिपादित गुग् के त्राधार पर सृष्टि के विकास की भावना सांख्यदर्शन में श्रीर भी त्राधिक व्यापक रूप में प्रस्फुटित हुई । सांख्य-दर्शन में प्रकृति की परिभाषा निश्चित करते हुए कहा गया है:—

"सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः"

श्रर्थात् सत्व, रज एवं तम की स्थिरावस्था ही श्रव्यक्त प्रकृति है। यही तीन गुण प्रकृति के विकास के मूल कारण हैं। यही सृष्टि की समस्त विषमताश्रों

• वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्। तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्या विद्यतेऽयनाय ॥ ३।

× × ×

अपाणिपादो जवनो प्रहीता पश्चत्यचत्तुः स श्रृणोत्यकर्णः। स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्तिवेत्ता तमाहुरम्यं पुरुषं महान्तम् ॥ ३।९६

- रे. बृहदारणयक ब्राह्मण् ८,७,२
- निष्फलं निष्किये शातं निरवद्यं निरंजनम् ।
   श्रमृतस्य परं सेतुं दग्धेन्धनमिवानलम् ॥ ५।१६

का कारण है। सांख्य का 'पुरुष' निर्गुण एवं त्रिगुणादि विपर्यय है। प्रकृति एवं पुरुष नितांत भिन्न गुण वाले पदार्थ हैं। फिर भी दोनों के योग से ही सृष्टि की स्थिति है। यह संयोग या संसर्ग अञ्चान का द्योतक है। 'सांख्य' का तो मूल सिद्धांत है कि "असंगोह्ययं पुरुष:", अर्थात् 'पुरुष' संग रहित है। साथ ही सांख्य मानता है कि प्रकृति का विकास पुरुष के लिए होता है। सांख्य की इन दोनों धारणाओं में पारस्परिक विरोध है। प्रकृति अंधी और पुरुष अपंग है, गित हीन है। एक दूसरे की सहायता के बिना अंधकारपूर्ण अञ्चान के बन से बाहर निकलना असम्भव है। कारण कि अंधे में चलने की शक्ति है, पर मार्ग का उसे ज्ञान नहीं और दूसरी ओर लंगड़े में हिट है, पर गित नहीं। दोनों का साथ ही एक-दूसरे के अभाव का पूरक है। इसी प्रकार पुरुष एवं प्रकृति का सम्बन्ध भी है। पुरुष के सान्निध्य से जड़ात्मका प्रकृति में विकारों की उत्पत्ति होती है। 'सांख्य कारिका' में त्रिगुणों का निम्नलिखित विश्लेषण मिलता है:—

सत्वं लघुप्रकाशकिमिष्टमुपष्टम्भकं चलंच रजः। गुरुवरणकमेवतमः प्रदीपवच्चार्थवचो वृत्तिः।।१३॥

अर्थात् सत्व गुरा का धर्म प्रकाश, रजस् का प्रगति तथा तमस् का आवरसा गुरा है।

सत्व, रजस् स्त्रौर तमस् गुणों का उल्लेख 'श्रीमद्भगवद्गीता' में कई बार हुन्ना है। एक स्थान पर भगवान ने इन तीनों गुणों को त्यागने का उपदेश दिया है। र

ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण श्रविनाशी जीवात्मा को शरीर में बाँधते हैं। असंख्य की भाँति गीता का भी मत है कि कार्य एवं कारण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है श्रीर जीवात्मा सुख दुःखों के उपभोक्तापन में श्रर्थात् भोगने में हेतु कहा जाता है। अपकृति श्रीर पुरुष दोनों ही श्रनादि हैं। राग द्वेषादि

<sup>े.</sup> विशेष विवरण के लिए देखिये—मेरा प्रन्थ 'सुन्दर दर्शन' पृष्ठ ७२,२६

त्रेगुएयविषया वेदा निस्त्रेगुएयो भवार्जुन ।
 निर्द्धन्दो नित्यसत्वस्थो निर्योगद्गेम त्र्यात्मवान् ।। २।४५

सत्वं रजस्तम इति गुगाः प्रकृतिसंभवाः ।
 निवध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमन्ययम् ॥ १४।५

कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते ।
 पुरुषः सुखदुःखानाम् भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ १३।२०

विकारों तथा त्रिगुणात्मक सम्पूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही समुत्पन जानना चाहिए। पसंचार त्रिगुणात्मक है, परब्रह्म निर्गुण श्रौर गुणों से परे:—

> त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् । मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमब्ययम् ॥ ७।१३

उपर्युक्त विवेचन से दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं, प्रथम यह कि गुण की कलाना से अतीत परब्रहा का प्रतिपादन भारतवर्ष के प्रचीनतम ग्रन्थ गीता, उपनिषद्, शास्त्र तथा वेदादि में बहुत पहले हो चुका था । समय-समय पर विचारकों ने इन्हीं खोतों से प्रेरणा ग्रहण करके निर्मुण ब्रह्म का उपदेश जनता के हितार्थ दिया है। युग प्रवर्तक रामानन्द ने भी इन्हीं से प्रभावित होकर कवीर को इस दिशा में प्रोत्साहित और दीचित किथा। द्वितीय बात यह है कि चरनदास की सगुण निर्मुण से परे, निराकार और निर्विकार ब्रह्म-विषयक धारणा बहुत-कुछ इसी परम्परा में प्रतिपादित हुई।

प्रस्तुत प्रन्थ के चतुर्थ प्रकरण 'चरनदास का साहित्य' में इस बात का उल्लेख हो चुका है कि अपनी साधना के विकासावस्था और प्रारम्भिक वधों में चरनदास सगुण ब्रह्म के उपासक थे। उनके प्रन्थों में इस प्रकार के अनेक उदाहरण उपलब्ध होते हैं जहाँ सगुण ब्रह्म श्रीकृष्ण का वर्णन हुआ है। 'ब्रबचरित्र वर्णन', 'अप्रमरलोक अखंड धाम वर्णन', 'दान-लीला', 'माखन-चोरी', 'कालीनथन-लीला', 'मटकी-लीला', 'कुरचेत्र-लीला', 'नासकेत-लीला वर्णन', 'श्रीधर ब्राह्मण लीला', तथा 'चीर-हरण लीला' आदि प्रन्थों में जिस परब्रह्म का वर्णन हुआ है वह सगुण वपुधारी, लीलाधाम, योगेश्वर श्रीकृष्ण का रूप है। परन्तु इन प्रन्थों की रचना के अनन्तर जिस ब्रह्म का उनके प्रंथों में प्रतिपादन हुआ है, वह निराकार और निर्गुण ब्रह्म है।

चरनदास से बहुत पूर्व संत कबीरदास ने जनता की बहुदेवोपासना को प्रवृत्ति की कटु आलोचना करते हुए हिन्दू और मुसलमान द्वोनों ही को एकेश्वरवाद का सन्देश मुनाया था। कबीर ने कहा कि जिन साधकों ने एक ब्रह्म के दर्शन किये हैं उनकी साधना सफल और सच्ची है। एक ही शरण में जाने से उद्धार होता है परन्तु अनेक की शरण में जाकर भव-सागर पार उतरने वाले की वही दशा होती है, जैसी दो नावों पर चढ़ कर सागर पार करने की आकांचा करनेवाले मनुष्य की होती

प्रकृति पुरुष चैव विद्वयनादी उभाविष ।
 विकारांश्च गुणांश्चैव विद्वि प्रकृतिसंभवान् ।। १३।१६

एक-एक जिनि जाि्एयाँ, तिनही सच पाया ।
 प्रेम प्रीति ल्योंलीन, मन ते बहुरि न ऋाया ॥ क० ग्र०, पृष्ठ १२६।१८१

है। वरनदास के मतानुसार चाहे मस्तक कटकर घराशायी हो जाय परन्तु राम के श्रातिरिक्त श्रन्य किसी शक्ति के समज्ञ मस्तक न भुके। वस्तों ने निर्मुण एकेश्वर-वादी को श्रालंकारिक भाषा में पितवता नारों के रूप में सम्बोधित किया है। कबीर ने बहुदेवोपासक को जार (व्यभिचारिणी) के सहश्य माना है जो गर्व के साथ एक व्यक्ति को श्रपना पित नहीं कह सकती है। वस्तुदेवोपासक, वेश्या के पुत्र के समान है जो श्रपने पिता से श्रनभिज्ञ है। वस्तुदेवोपासक, वेश्या के पुत्र के समान है जो श्रपने पिता से श्रनभिज्ञ है। वस्तुदेवोपासक, वेश्या के सुत्र के समान है जो श्रपने पिता से श्रनभिज्ञ है। वस्तुदेवोपासक को श्रपने एकेश्वर ब्रह्म की सेवा सभी देवों को छोड़ कर करना श्रपेच्चित है। पित ब्रह्म के समान है। उसे श्रपने पित से प्रयोजन है न कि श्रन्यान्य व्यक्तियों से। किव के शब्दों में:—

पित की स्रोर निहारिये, स्रौरन सूं क्या काम । सबै देवता छोड़ि के, जिपये हिर का नाम ॥ स्राज्ञाकारी पीव की, रहे पिया के संग। तन मन सूं सेवा करें, स्रौर न दूजो रंग॥

चरनदास ने हिन्दू और मुसलमानां को सम्बोधित करके कहा कि यह तो बताओं कि 'दो ब्रह्म कहाँ से आये ? उनका कौन निर्माता है, उनकी शक्ति के कौन-कौन पृथक्-पृथक् चेत्र हैं ?''

दो करता कहुं कैसे उपजे को उनका करतार। उनकी शक्ति कहा है फैली काइ बतलावै सरदार।।

तथा,

सब भांडे में इक माटी जु पिछानिये। कनक के बरतन बहुत जु सोना एकिये॥ सब बसनन के मांहिं जु स्तिहि देखिये॥

<sup>ै.</sup> केवल नाम जपहुरे प्रानी परहुएक की सरना। क० ग्र०, पृष्ठ ६८।११४

यह सिर नवे तो राम कूं, नाहीं गिरियो टूट । स्थान देव नहिं परसिये, यह तन जायो छुट ॥ सं० बा० सं० १।१४७

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. नारि कहावै पीव की, रहै ऋौर संग सोय। जार सदा मन में बसै, खसम ख़ुसी क्यों होय।। सं० बा० सं० १।१⊂

४. राम पियारा छाड़ि कर, करै स्त्रान को जाप। वेस्वा केरा पूत ज्यूं, कहै कौन संूबाप॥ क० ग्र०, पृष्ठ ६।२२ ५. सं० वा० संग्रह, भाग १।१४७

ऐसेहि स्नादिर स्रंत ब्रह्म सब माहि है। कहिये याहि स्नन्त मेद कळू नाहि है॥

जब एक ही मृत्तिका के सभी पात्र बने हुए हैं तो उन पात्रों को पृथक करने वाला विभाजन तत्व क्या है। इसी प्रकार कबीर ने कहा था कि "श्ररे भाई! यह तो बताश्रों कि दो जगदीश कहाँ से उत्पन्न हो गये। सच तो यह है कि श्रल्लाह, राम, करीम, केशव, हिर श्रीर हजरत सभी उस एक ब्रह्म के नाम हैं। एक ही स्वर्ण से श्रनेक श्राभूषण तैयार किये जाते हैं, पर विविध रूपों में प्रस्तुत होते हुए भी तत्व तो उनमें एक ही है।"

चरनदास का यह एकेश्वर परब्रह्म निःश्रच्चर है। गीता के श्रनुसार जीव श्रच्चर है, माया च्चर है तथा ब्रह्म निःश्रच्चर है। यहाँ पर कवि गीता से भाव साम्य स्थापित करता हुश्रा कहता है कि ब्रह्म, माया एवं जीव दोनों से ही पृथक् है। विनाश-शील श्रीर च्यवान् तत्वों से ही परे ब्रह्म की स्थिति है। ब्रह्म की सत्ता माया श्रीर जीव दोनों ही से ऊपर है। कवि के शब्दों में :—

माया जीव दोउ ते न्यारा । सो निज किहये पीव हमारा ।। च्चर श्रच्चर निःश्रच्चर तीनों । गीता पिट सुनि इनको चीन्हो ।। गीता श्रच्चर जीव वतावै । च्चर माया सोइ दृष्टि दिखावै ।। निःश्रच्चर है पुरुष श्रपारा । ज्ञानी पंडित ल्योह विचारा ॥

त्रिन विनशे भी खांड है, विनशि जाय तो खांड ।। — ब्रह्मज्ञान साग र अपरलोक ऋखंड धाम वर्णन

भे सर्वोपनिषद् वर्णन ऋष्टपदी

रे॰ दुइ जगदीस कहाँ ते स्त्राये कहु कौने भरमाया।
स्त्रला राम करीमा केसो हरि हजरत नाम घराया।।
गहना एक कनक ते गहना ता में भाव न दूजा।
कहन सुनन को दुइ करि धापे, एक नमाज एक पूजा।।
तुलना कीजिए चरनदास की निम्नलिखित पंक्तियों से:
सोने को गहनो गढ़े, कहन सुनन को दोय।
गहनो ना सोनो सबै, नेक जुरो निह होय॥
भूठ सांच दोनांव है, भूठ मिटै इक साँच।
नाम मिटै सूरत मिटै, भूषण को लग स्त्राँच।।
सेकल खिलौना खांड के, कीजै लाख पचास।
सकल खिलौना खांड के, भाजन राखे खांड।

उपर्युक्त पंक्तियों से स्पष्ट है कि चरनदास का ब्रह्म निःश्रच् है जो च्रर एवं श्रचर से भी परे है।

चरनदास का निः अच्चर एकेश्वर परब्रह्म सर्वव्यापक है। संसार का कोई भी तत्व, जीव, घट, पदार्थ, जड़, शृत्य वा चैतन्य उससे शृत्य नहीं है। वह प्रत्येक अग्रुप्रमाग्नु में परिव्यास है। वही परमेश्वर और परमात्मा है। किव के मत से वह अग्रलख और निराकार होते हुए भी सब वस्तुओं में उसी प्रकार रमा हुआ है यथा तिल में तेल, पुष्प में सुगन्धि, दुग्ध में घृत तथा लकड़ी में अगिन सन्निहित रहती है:—

एक सबतन रिम रह्यो, चेतन जड़ के मांहि।
माता दर्शत है सभी, ब्रह्म लखत है नांहि।।
जैसे तिल में तेल है, फूल मध्य ज्यों बास।
दूध मध्य जो घीव है, लकड़ी मध्य हुतास।।
थावर जंगम चर अचर, सबमें एकै होय।
ज्यों मन को मैं डारिहै, बाहर नाहा कोय।।

वेदांत के इन दृष्टांतों को लेकर ब्रह्म की सर्वव्यापकता प्रकट करना संतों को प्रिय रहा है। सुन्दरदास  $^{2}$ , मलूकदास  $^{3}$ , तथा दादू  $^{8}$  ने इसी शैली में उसकी सर्वव्यापकता व्यक्त की है।

ब्रह्म आवागमन श्रीर अवतार प्रहण करने से परे है। चरनदास के मतानुसार गुण्धारी वस्तु विकारशील है। जो ब्रह्म गुण्यों को धारण करता है वह माया से आवृत है। ब्रह्म तो अजर, अमर, अजात, अमृत है। वह इस विश्व में मूर्तरूप नहीं धारण करता है। माया उत्पन्न श्रीर विनष्ट होती है परन्तु वह चीण श्रीर वृद्धि को नहीं प्राप्त होती है। चरनदास, ब्रह्म के श्रवतार प्रहण करने की कल्पना

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> ब्रह्मज्ञानं सागर वर्णन

देखिये मेरा प्रनथ—'सुन्दर दर्शन' में 'सुन्दर दास का राम'।

<sup>3·</sup> देखिये मेरा ग्रन्थ- 'मलूकदास' में 'मलूकदास की स्त्राध्यात्मिक साधना।'

४° घीव दूध में रिम रहा पावक सबही ठौर—दादूदयाल की वानी, १।३२ नोट—कबीर के अनुसार "खालिक खलक खलक में खालिक सब घट रह्या समाई"।

<sup>&</sup>quot;' घटो बढ़ो तुम नाहिं सदा पूरन रहो।

श्रादि स्रांत सब सृष्टि के पुरुष स्रानन्त जू।

नित ही इकरस रहत तुमही भगवन्त जू॥—भक्तिपदार्थ वर्णन

٩.

भी नहीं कर पाते हैं। वह स्वतः पूर्ण है श्रौर श्रविनाशी है। जिस प्रकार जल में खुलबुला बनकर फिर विनष्ट हो जाता है श्रौर जल में ही समाहित हो जाता है, उसी प्रकार श्रवतार निःसार है। तत्व ही श्रविनाशी है। निराकार ब्रह्म श्रद्धय है, उसकी सत्ता श्रमर है। अ

माया उपजै विनशै ऋति ही। चेतन ब्रह्म ऋमर है नित ही।।

'श्वेताश्वतरोपनिषद्' के अनुसार ब्रह्म को ऊपर से, इधर-उघर से, अथवा मध्य में भी कोई ब्रह्म नहीं कर सकता है। ब्रह्म ऊर्ध्वादि दिशाओं से रहित है। निरवयव होने के कारम वह ब्रह्म नहीं किया जा सकता है। उसकी कोई उपमा नहीं है। वह महद्यशः है:—

> नैनमूर्ध्वं न तिर्थेञ्च न मध्ये परिजयमत्। न तस्य प्रतिभा ऋस्ति यस्य नाम महद्यशः॥—ऋध्याय ४।१६

चरनदास का ब्रह्म भी ऋादि, श्रंत, मध्य, वर्ण, रूप ऋादि से रहित है। कवि के शब्दों में ही:—

त्रादि श्रंत मध्य निहं जाका । दिहना बांबा पीठ न श्रागा । हरा पीत श्वेत निहं काला । नारी पुरुष न बूढ़ा बाला ।। रूप न रंग मिहीं निह मोटा । नया पुराना बड़ा न छोटा । नाम रूप किरिया सुं न्यारा । निहं हलका निहं कहिये भारा ॥

त्राप त्राप में श्राप है, श्राप श्राप में श्राप।

श्राप श्रापन में जपत है, श्राप श्रापनो जाप।
श्राविनाशी नाशै नहीं, नाश न कबहूं होय।
स्वरूपी एक है, कभी होय निहं दोय।।
र श्राप ब्रह्म मूरित भयो, ज्यों बुदगल जल मांहि।
सूरित विनशै नाम संग, जल विनशत है नाहिं।।
बुदगल देखो जल सबै, बुदगल कहूँ न होय।
कहवे को दूजो कहो, जल बुदगल निहं दोय॥
भयो नेक में बुलबुलो, नाच कूद मिटि जाय।

उ निराकार रहि जायगो, मूरित ना ठहराय।

निराकार त्र्याकार घर, खेलौ कै इकवार।
स्वप्नों है है मिटि गयो, रहो सार को सार॥—ब्रह्मज्ञान सागर
अः श्रामरलोक श्राखंड धाम वर्णान

. वानी चार परै निवाना। काहू विधि वह जाप न जाना।
पुहुप गंध नाद तै भीना। गुरु शुकदेव सुनाय जु दीना॥
कौन लखै को किह सकै, अचरज अलख अभेव।
ज्ञान ध्यान पहुँचै नहीं, निर्विकार निर्लेंव॥

वह निरुपाधि श्रौर वर्ण गुणों से भी रहित हैं :-

है निहरूप अबोल अखंड अगाध ही। है तो निस्सन्देह पहुँचे न उपाध ही।। करिन सकै परवेश वरण गुण रूप ही।

कबीर दास निर्गुण भगवान् का स्मरण करते हैं "तो उनका उद्देश्य यह होता है कि भगवान् के गुण्मय शरीर की जो कल्पना की गई है वह रूप उन्हें मान्य नहीं है। "" परन्तु निर्गुण से वे केवल निषेधात्मक भाव ग्रहण करते हों सो बात भी नहीं है। "है सन्तों, मैं धोखे की बात किससे कहूँ। गुण ही में निर्गुण है श्रौर निर्गुण में गुण। इस सीधे रास्ते को छोड़कर कहाँ बहता फिरा जाय? लोक उसे श्रजर कहता है, श्रमर कहता है, पर श्रसल बात कोई कहता ही नहीं। वस्तुतः वह श्रलख है, श्रमम्य है। निषधात्मक विशेषण केवल घोखा है। यह तो ठीक है कि उसका कोई स्वरूप नहीं है, कोई वर्ण नहीं है पर यह श्रौर भी श्रधिक ठीक है कि वह सब घट में समाया हुश्रा है। "किवीरत्म कहते हैं कि उनका हिर उन सबसे परे है। वह श्रगुण श्रौर सगुण दोनों के जपर है, श्रजर श्रौर श्रमर दोनों से श्रतीत है, श्रहप श्रौर श्रवर्ण दोनों के परे है, पिंड श्रौर ब्रह्माएड दोनों से श्रगम्य है।"

न्न्याचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रस्तुत विद्वत्तापूर्ण विश्लेषण से कबीर के "सगुण निर्मुण ते परे तहाँ हमारो राम" का रहस्य स्पष्ट हो जाता है। चरनदास ने भी ब्रह्म में गुण की भावना की कल्पना नहीं की है। उनका ब्रह्म गुणातीत है। सर्वत्र

भक्तिपदार्थ वर्णन

कबीर—डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृष्ठ १२२

अस्तौ घोला कास्ं किहये।
गुन मैं निरंगुन, निरगुन मैं गुन, बाह छांड़ि क्यूं बिहरें।
ग्रुजर ग्रमर कथे सब कोई ग्रलख न कथणा जाई।
नाति स्वरूप वरण निह जाके घिट-घिट रह्यों समाई।
प्यंड ब्रहंड कथे सब कोई, वाके ग्रादि ग्रफ ग्रांत न होई।
प्यंड ब्रहांड छाँड़ि जे किहये कहैं कबीर हिर सोई।

व्यात होते हुए भी वह सबसे परे हैं | चरनदास ने बारम्बार "निराकार निहं ना श्राकारा" लिख कर उसी बात को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है जो कबीर ने "प्यंड ब्रह्मांड छांडि जे किहये कहै कबीर हिर सोई" कह कर श्रापने हृद्य के भार को . हलका किया था | चरनदास के शब्दों में :—

> निराकार निह ना स्राकारा । निह स्र डोल निह डोलन हारा । पांच तत्व तिरगुण ते स्रागे । स्रद्भुत स्र चरज ध्यान न लागे ।। निह परगट निह गूपन ठाऊँ । समभ सकौ निह थिक थिक जाऊँ ।। जो कुछ कहिया नाहीं नाहीं । सो सब देखा वाके माहीं ।

> > × × ×

वै निरगुण सरगुण ते न्यारे । निरगुण सरगुण नाम विचारे ॥ स्रकथ कथा कछु कथिय न जाई । जो भापूं सोई मुरखाई॥

× × ×

निर्गुण ना सर्गुण नही, उपजै ना मिटि जाय। सब कुछ है श्ररु कछु नही, सदा ब्रह्म थिरथाय।।

जहाँ साँच जहँ भूठ है, जहाँ भूठ जहँँ साँच। भूंठ साँच दोनों नहीं, तहँ कुछ, सील न स्रांच॥

"निर्गुण ना सर्गुण नहीं" के भाव को श्रौर भी सरल भाषा में प्रकट करते हुए चरनदास जी कहते हैं कि "वह ब्रह्म न हद है न वेहद्द । ब्रह्म हद्द श्रौर बेहद्द दोनों ही सीमाश्रों से परे हैं":—

हद कहूँ तौ है नहीं, बेहद कहौं तौ नाहिं। हद बेहद दोनी नहीं. चरणदास भी नाहिं।।

वह न दूर है न निकट<sup>9</sup>, न एक है न दो<sup>2</sup>। साधना के चेत्र में चिन्तन के द्वारा चरनदास इस अवस्था पर पहुँच गए कि ब्रह्म को दो क्या, एक कहने में भी उन्हें संकोच का अनुभव होने लगा। स्थूल की भावना तो मस्तिष्क में कभी आहि नहीं सकती। चरनदास ब्रह्म को सूद्धम कहने में भी संकोच का अनुभव करते हैं। चरनदास का ब्रह्म तो 'केवल' है। वह एक भी नहीं है। इसी प्रकार कबीर ने कहा

भिश्रद्धे अचल अखंड है, अगम अपार अथाह। नहीं दूर निहं निकट है, सतगुरु दियो बताय।। भिश्त हुती जब दो हुते, अब निह एक न दोय। अपटक उठी घोलो मिटो, आपनहूं गयो लोय।। — ब्रह्मज्ञान सागर

२८६ ] ( चरनद)स

था कि "श्रागर उस ब्रह्म को एक कहा जाय तो श्रासत्य है श्रीर दो कहें तो उसे श्रापमानित करना होगा। वह जैसा है वैसा ही उसे जानना चाहिए। "" सन्त दादू ने चरनदास श्रीर कबीर के इस भाव को श्रीर भी सुन्दर ढंग से कहा है। उनके श्रानुसार, "चर्म दृष्टि से ब्रह्म श्रानेक दिखाई देते हैं श्रास्म दृष्टि से वह केवल एक दिखाई देता है परन्तु ब्रह्म दृष्टि से तो वह इन दोनों के परे है। ""

चरनदास का ब्रह्म सर्वशक्तिवान् तथा सर्वसामर्थ्यसम्पन्न है। ब्रह्ममव भी उसके लिए सम्भव है। वह ब्राग्नि में तृशा को सुरक्तित रख सकता है। उसकी इच्छा से सागर में गिरिराज संतरित रहते हैं, मूक वेद का पाठ करते हैं, ज्योतिहीन को ज्योति प्राप्त हो जाती है। राई को पर्वत, बिना जल की वृष्टि, रंक को छत्रधारी श्रीर छत्रधारी को रंक बना देना उसी ब्रह्म की सामर्थ्य है। 3

ब्रह्म स्नाम है। उसको किसी शब्द-विशेष से सम्बोधित नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक मत स्नौर सम्प्रदाय में उसे भिन्न-भिन्न स्नादरसूचक शब्दों से सम्बोधित करने का प्रयत्न किया गया है। उसत्तास के शब्दों में ब्रह्म का

पक कहूं तो है नहीं, दोय कहूं तो गारि। है जैसा तैसा रहे, कहै कबीर विचारि॥

चर्महर्ष्टी देखे बहुत करि, स्रातम हष्टी एक।
 ब्रह्म हष्टी परिचय भया, तब दाद बैठा देख।

अगिन मांहि तृग् घास बचावे । घट में सगरो सिन्धु समावे ॥ पावक राखे पानी माही । जल राखे जह घरती नाही ॥ गिरिवर सागर मांहि तरावे । चाहे हलका काठ डुबावे ॥ सुई के नाके हस्ती काढ़े। मूल पात बिन लकड़ी बाढ़े॥ चाहे गूंगे वेद पढ़ावे । अंघरे आंखे खोलि दिखावे॥ चाहे बिन बादल बरसावे । बिन सूरज दिनकरि दिखलावे॥ रंकन कृं करे छत्तरधारी। चाहे भूपन देह उजारी॥ चाहे जल का थल करि डारें। राई कृं परवत करें भारे॥

४ यं शैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनः । बौद्धा बुद्ध इति प्रमाण्पटवः कर्तेति नैयायिकाः । श्रर्श्वनित्यथ जैन शासन रताः कर्मेति मीमांसकाः । सो मां वो विदधातु बांछितबलं त्रैलोक्यनायो हरिः ॥

कोई नाम नहीं है श्रौर यदि नाम की कल्पना की जा सकती है तो वह है श्रोंकार:--

नाम ब्रह्म का है नहीं, है तो ॐकार ।
जानै त्रापन को वही, मै हौ तत्व क्रपार ।।—हंसनाद उपनिषद्
ॐकार बड़ नाम है, हिरदै ध्यान करै ।
शुकदेव कहै चरनदास सु, सब ही व्याधि टरै ।1—तत्वयोग उपनिषद्

#### प्रणव

शास्त्रों एवं उपनिषदों में श्रोंकार श्रथवा प्रण्व मंत्र को मंत्रराज कहा गया है। प्रण्वोपासना से गुणातीत ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है। श्रोंकार प्रत्येक श्रात्मा का प्रतीक है। प्रण्व मंत्र के जप से साधक की श्रात्मा श्रोर ब्रह्म के साथ ऐक्य समुपस्थित होता है। इसके जप से ब्रह्म श्रीर श्रात्मा में श्रन्योन्य तादात्म्य स्थापित होता है। माया की सहायता श्रथवा प्ररण्वावश श्रज्ञान के कारण मनुष्य तीन शरीरों—स्थूल, सूद्ध्म एवं कारण का श्रारोप करता है। परन्तु प्रण्वोपासना के माध्यम से बोध ज्ञान के द्वारा इस प्रकार की भ्रांति स्वतः विनष्ट हो जाती है। कहा गया है कि इस प्रकार की भ्रांति के विकास श्रथवा श्रारोप के समय श्रोंकार श्रथवा प्रण्व का स्मरण करके नाद के श्रन्तिम चरण पर चित्त को ध्येयाकार वृत्ति करना श्रपेत्वत है।

'बांडूक्बोपनिषद्' के अनुसार स्रोम् अच्हर ही सब कुछ है। यह अभिधेय (प्रिपिपाद) रूप जितना पदार्थ समूह है वह अपने अभिधान (प्रितिपादक) से अभिन्न होने के कारण और सम्पूर्ण अभिधान भी श्रोंकार से अभिन्न होने के कारण सब कुछ श्रोंकार ही है। परब्रह्म भी अभिधान अभिधेय (वाच्य-वाचक) रूप उपाय के द्वारा ही जाना जाता है, इसलिए वह भी श्रोंकार ही है। यह जो परापर ब्रह्मरूप अच्चर ॐ है, उसका उपव्याख्यान ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय होने के कारण उसकी समीपता से स्पष्ट कथन का नाम उपव्याख्यान है, वही यहां प्रस्तुत जानना चाहिए। इस वाक्य में "प्रस्तुतं वेदितव्यम्" यह वाक्यशेष है। भूत, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों कालों से जो कुछ परिच्छेद्य है वह भी उपर्युक्त न्याय से श्रोंकार ही है। इसके सिवा जो तीनों कालों से परे, अपने कार्य से ही विदित होने वाला और काल से परिच्छेद्य श्रव्याकृत स्थादि, वह भी श्रोंकार ही है:—

श्रोमित्येतदत्त्रमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोकां₹ एव । यच्चान्यत्त्रिकालातीतं तद्प्योकांर एव । —मांड्रक्योपनिषद १ 'मांड्रक्योपनिषद्'', 'कठोपनिषद्'' तथा 'प्रश्नोपनिषद्'' का मत है कि श्रोंकार ही परब्रह्म है श्रोर श्रोंकार ही श्रपरब्रह्म है। वह श्रोंकार श्रपूर्व, श्रकारण, श्रन्तर्वाह्यश्रूत्य, श्रकार्य एवं श्रव्यय है।

समस्त वेद जिस पद का वर्णन करते हैं, समस्त तपों को जिसकी प्राप्ति का साधन कहते हैं, जिसकी इच्छा से (मुमुन्तुजन) ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, यह ॐ वही पर है। ४ यह अच्चर ही श्रेष्ठ आलम्बन है। इस आलम्बन को जान कर पुरुष ब्रह्मलोंक में महिमान्वित होता है। जो पुरुप तीनों स्थानों में तुल्यता अथवा समानता को निश्चयपूर्वक जानता है, वह महामुन्ति समस्त प्राणियों का पूजनीय और वन्दनीय होता है। साधक चित्त को आंकार में समाहित करे, आंकार निर्मय ब्रह्मपद है। आंकार में नित्य समाहित रहने वाला पुरुष कहीं भी भय को नहीं प्राप्त होता है। प्रणव को ही सबके हृदय में स्थित ईश्वर जाने, इस प्रकार सर्वन्यापी आंकार को जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता है। प

प्रण्वो ह्यपरं ब्रह्म प्रण्वश्च परः स्मृतः । अपूर्वोऽनन्तरो बाह्योऽपर प्रण्वो व्ययः ॥ २६ ॥

एतद्येवात्तरं ब्रह्म एतद्येवात्तरं परम् ।
 एतद्येवात्तरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् ॥ १६ ॥

तस्मै स हो वाच एतद्वै सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यदोंकारः ।
 तस्माद्विद्वानेतेनैवायतनेनैकतरमन्वति ॥ २ ॥

अं चर्वे वेदा यत्पदमामनित तपांिस सर्वािण च यद्वदित्त ।
 यदिच्छुन्तो ब्रह्मचर्ये चरन्ति तत्ते पदं संब्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत् ॥
 —कठोपनिषद् १५

प्तदालम्बनं श्रेष्टमेतदालम्बनं परम् ।
 प्तदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥—बही, १७

त्रिषु घामसु यस्तुल्यं सामान्यं वेत्ति निश्चितः ।
 स पूज्यः सर्वभूतानां वन्दाश्चैव महासुनिः ॥—मांड्रक्योपनिषद् २२

युञ्जीत प्रण्वे चेतः प्रण्वो ब्रह्म निर्भयम् ।
 प्रण्वे नित्ययुक्तस्य न भयं विद्यते क्वचित् ॥—वही, २५

प्रग्रवं हीश्वरं विद्यात्वर्वस्य हृदि संस्थितम् । सर्वव्यापिनमोंकारं मत्वा धीरो न शोचिति ।। —मांड्रक्योपिनधद् २८

त्रिकाल में, श्रमर श्रीर वर्षमान रहने वाला जगत ॐकार रूप है। 'मांडूक्योपनिषद्' में श्रोंकार की श्रा. उ. म मात्राश्रों के द्वारा स्थूल, सूद्रम श्रीर कारण, शरीर के म्राभिमानी विश्व, तैजस एवं प्रज्ञा का उल्लेख करते हुए उनका समिष्ट अभिमानी वैश्वानर, हिरएयगर्भ एवं ईश्वर के साथ अभेद किया गया है। जाग्रत, स्वप्न और सुष्पित इनकी ग्राभिन्यंजना की तीन अवस्थायें हैं। इनके भेग स्थुल, सुच्म एवं स्रानन्द हैं। जाग्रत, स्वप्न स्रीर सुवुप्ति स्रवस्था में जीव क्रमशः दिच्या नेत्र, कंठ स्त्रीर हृदय में रहता है। वास्तव में इसी का नाम प्रपंच है। परमार्थतत्व की स्थिति, इन सभी में श्रेष्ठ श्रौर विलद्धण है। इसमें श्रनुगत तथा इसका ऋधिष्ठान ऋौर साची है। उसे प्रणाव के चतुर्थगढ ग्रामात्र तरीयातम रूप में वर्णित किया गया है। कोई भी भ्रम विना ऋधिष्ठान के नहीं हो सकता. ऋतः इस प्रपंच भ्रम का भी कोई ऋधिष्ठान होना चाहिये। वह ऋधिष्ठान तुरीय ही है। तुरीय नित्य, शुद्ध, ज्ञान स्वरूप, सर्वातमा ख्रीर सर्वसाची है। वह प्रकाशस्वरूप है, उसमें श्चन्यथाग्रहण रूप स्वप्न श्रौर तत्वग्रहण रूप सुषुप्ति का सर्वथा श्रभाव है। जिस समय श्रनादि माया से सोया हुन्ना जीव जागता है उसी समय उसे इस ब्राजन्मा तथा स्वप्न श्रीर निद्रा से रहित श्रद्धेत तत्व का बांघ होता है। 'मांड्रक्योपनिषद' में कहा गया है:--

> श्रनादि मायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते । श्रजम्निद्रमस्वप्नमद्देतं बुध्यते तदा ॥१६॥

स्रात्मा स्रज्ञर दृष्टि से स्रोंकार है। वह मात्रास्रों को विषय करके स्थित है। पाद ही मात्रा है स्रोर मात्रा ही पाद है। वे मात्रा स्रकार, उकार स्रोर मकार हैं:—

सोऽयमात्माध्यत्त्ररमोंकारोऽधिमात्रं पादा मात्रा मात्राश्च पादा श्रकार उकारो मकार इति ॥ — मांड्रक्योपनिषद् ॥ दः।

श्रातमा के चार पाद माने गये हैं। इन चार पादों में से विश्व नामक श्रध्यातम श्रीर वैश्वानर नामक श्राधदैवदेही प्रथम पाद कहे गए हैं। इस प्रथम पाद का स्थान जागरित श्रवस्था है। तैजस नामक श्रध्यातम तथा स्त्रसंज्ञक श्रिधदैव-देही द्वितीय पाद के रूप में उल्लिखित है। द्वितीय पाद का स्थान स्वप्नावस्था माना गया है। इसके द्वारा स्ट्नम विषय ग्रहण किये जाते हैं। इसी कारण इसे श्रन्तः प्रज्ञ या स्ट्नमुक् भी कहा गया है। श्रातमा का तृतीय पाद सुष्तिस्थ प्राज्ञ श्रीर ईश्वर या ब्रह्म है। इस श्रवस्था में साधक की बुद्धि का नितांत लय हो जाता है श्रीर तभी द्वैत की भावना विलीन हो जाती है। इसी स्तर पर साधक की श्रातमा

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>• मांड्रक्योपनिषद्, पृष्ठ ५

भी एकीभूत हो जाती है। इसी अवस्था में ब्रह्मानन्द का अनुभव होता है। सुषुप्ति के भी निम्नलिखित चार प्रकार है:—

१. सुप्ति जागरण २. सुप्ति स्वप्न ३. सुप्ति सुप्ति, तथा ४. सुप्ति तुरीय।

स्रात्मा का चतुर्थ पाद तुरीया है। यह तुरीयापाद शब्दों के वर्णन से स्रतीत है। कहा गया है कि यह पाद न तो स्रंतः प्रज्ञ है न वहिष्प्रज्ञ, न उभयतः प्रज्ञ, न प्रज्ञानधन, न प्रज्ञ न स्रप्रज्ञा। इन षट् निषेधात्मक पदों से उसे लिच्चित करने का प्रयत्न किया गया है। यही है स्रात्मा तथा यही जिज्ञासु साधकों का ज्ञेय वा साध्य है। स्रात्मा स्रोंकार का स्रच्चर रूप माना गया है तथा स्रोंकार स्रिधमात्रा रूप।

यह तो हुआ स्रोंकार अथवा प्रग्व की परम्परागत स्वरूप श्रीर दर्शन, जो प्राचीन भारतीय साहित्य में चिरकाल से मान्यता प्राप्त करता चला आ रहा है। अब किव चरनदास के श्रोंकार वर्णन श्रीर दर्शन पर विचार करना अपेचित है। चरनदास जी ने अपने ग्रन्थ तत्वयोग उपनिषद् में श्रोंकार अथवा प्रग्व के महत्व, उसकी व्याख्या, श्रोंकार जय का प्रभाव, श्रोंकार जय की शैली श्रीर विधि पर सविस्तार विचार प्रकट किया है।

चरनदास जी के अनुसार प्रण्व अथवा अंकार तीन अचरों से—'अकार', 'उकार', 'मकार' द्वारा विनिर्मित है। इन तीनों अचरों में ही अखिल ब्रह्मांड, तीनों लोक, भूलोक, आकाश लोक, एवं बैकुंठ लोक समाहित है। 'प्रश्नोपनिषद् में कहा गया है कि यदि साधक एक मात्राविशिष्ट ओंकार का ध्यान करता है तो उसी से बोध को प्राप्त कर तुरन्त ही संसार को प्राप्त हो जाता है। उसे अधुनाएँ मनुष्य लोक में ले जाती हैं। वहाँ वह तप, ब्रह्मचर्य, और अद्धा से सम्पन्न होकर महिमा का अनुभव करता है। यदि वह द्विमात्राविशिष्ट ओंकार के चिन्तन द्वारा मन से

शः ॐ कार के अन्तर किहिये तीन हैं। अकार उकार मकार जाने परवीन है।। तीनों अन्तर मांह तीनों हैं थोक ही। पहले अन्तर में जुरहै भूलोक ही।। दूजे अन्तर बीच जानो आकाश ही। तीजे अन्तर माहिं बैकुंठ निवास ही।!

स यद्येकमात्रमिभ्यायीत स तेनैव संवेदितस्तूर्णमेवजगत्यामिसस्पद्यते । तमृचो
मनुष्यलोकमुपनयन्ते स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया सम्पन्नो महिमानमनुभवति ॥ ३ ॥

एकत्व को प्राप्त हो जाता है तो उसे यज्ञुःश्रुतियाँ श्रन्तिरच्चिरियत है। म लोक में ले जाती हैं। तदनन्तर सोम लोक में विभूति का श्रनुभव कर वह फिर लौट श्राता है। जो उपासक ॐ जप के द्वारा परमपुरुष की उपासना करता है वह तेजोमय सूर्यलोक को प्राप्त करता है। इस प्रकार किव द्वारा विर्णित श्रोंकार के तीनों श्रचरों की महत्ता का 'प्रश्नोपनिषद्' में लिखित महत्ता से पूरा भाव-साम्य है।

चरनदास के मतानुसार श्रोंकार के इन तीनों श्रच्रों में तीनों वेद ('ऋग्वेद', 'यजुर्वेद' एवं 'सामवेद'), त्रय महान् शक्तियाँ (ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश), त्रय श्रांन (स्र्यं, जठर श्रोर श्रांन का वह रूप जो काष्टादि में प्रदर्शित होता है) तथा त्रय गुण (रजस्, तमस, सत्व) सिन्नहित है। उं संसार के समस्त मंत्रों श्रोर श्रच्रों में यह श्रेष्ठ श्रोर सर्वाधिक कल्याणकारी है। संसार की समस्त ऋदि-सिद्धियाँ, समस्त शक्तियाँ श्रोर समस्त वस्तुएँ इसी में समाहित हैं। इससे भिन्न कुछ भी नहीं है। श्रोंकार में सब कुछ उसी प्रकार निहित है यथा तिल में तेल श्रोर दुग्ध में वृत श्रदश्य होते हुए भी वर्तमान है।

ऋथ यदि द्विमात्रेण मनिस सम्पद्यते सोऽन्तरित्तं यजुर्भिकत्रीयते सोमलोकम् । स सोमलोके विभूतिमनुभूय पुनरावर्तते ॥४॥

रः यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्येतेनैवाच्चरेण परं पुरुषमिभ्यायीत स तेजिस सूर्ये सम्पन्नः ॥५॥

<sup>3&#</sup>x27; तीनों श्रद्धार माहिं जो तीनों वेद हैं। श्रृगयजुर्वेद साम तिहूं जो मेद हैं। तीनों श्रद्धार माहिं तिहूं जो देव हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश बड़े जो श्रमेव है।। तीन प्रकार की श्राग्न तीन श्रद्धार महीं। एक श्राग्न यह जान दिखे प्रत्यद्ध ही।। दूजी श्राग्न प्रचंड सूर्य की भासई। तृतिय श्राग्न सब माहि जठर परकासई।। तीनों गुण तिन माहिं समक जानौ यही। रजगुण, सतगुण श्रीर तमोगुण है सही॥

<sup>&#</sup>x27;' सब वस्तू वा मांहि वाह्य कल्लु नाहिं है।।

ऐसे रह वा माहिं पुष्प में गंध ज्यों।

जैसे तिल में तेल दृध में घीव त्यों।।

जैसे पाहन माहिं जु कनक बताइये।

ऐसे ही ॐकार में सबको पाइये॥

किय के अनुसार आंकार के प्रथम अन्तर 'आ' के जप से हृदय को शुद्धता प्राप्त होती है । द्वितीय अन्तर 'उ' के ध्यान से हृदयरूपीकमल की किलका विकसित हो जाती है और नृतीय 'म' के जप से नाद प्रकट होता है जिसके अवग्र से आनन्द प्राप्त होता है।

चरनदास ने प्रणाव की महत्ता श्रीर विशेषता पर श्रिधिक ध्यान दिया है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि किव ने जो कुछ प्रणाव के विषय में कहा है शुद्ध है, परन्तु किव के विषय-प्रतिपादन में गम्भीरता श्रीर व्यापकता नहीं है।

#### ऋात्मा

मानव शरीर में चेतना की स्थिति अथवा सत्ता सर्वमान्य है। यह शरीर चेतना विशिष्ट है। ग्रस्मत् चेतना है। चैतन्यता ही ग्रस्मत् का ग्रस्मत्पन है। चेतन ही समस्त वासनात्रों एवं ऋन्तर्न्द्रद्वों का ऋास्पद है ऋौर चेतन के इस ऋास्पद-भाव का ही नाम चेतना है। चेतना, श्रात्मा, जीव, चेत्रज्ञ, एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। स्रात्मा के स्वरूप के विषय में भिन्न-भिन्न मत है। प्रथम मत यह है कि स्रात्मा ही चेतना युक्त है। यह चेतनांश शरीर में संस्थापित होते हुए भी शरीर से भिन्न है । जिस च्या यह चेतनांश पार्थिव शरीर से पार्थक्य प्रह्या कर लेता है उसी खरण शरीर जड़ ऋौर ऋनुभूति सामर्थ्य से विहीन हो जाता है। यह चेतन, श्रमेच श्रीर श्रमर है। यह चेतन ही श्रहम् है। शरीर के विमुक्त हो जाने के श्चनन्तर भी मैं श्चथवा श्चहम् स्थायी रहता है । यह श्चारमा दिव्यशक्ति है श्चौर शरीर में जन्म ग्रहरण करती है। त्र्रात्मा उसी चरण तक ज्ञाता, भोक्ता श्रीर कर्ता है जब तक चित्त के साथ उसका सम्पर्क या योग है। स्रात्मा षड्विकारों से रहित है। वह जन्म श्रीर मृत्यु को नहीं प्राप्त करती है। हन्यमान् शरीर में कभी उसका हनन सम्भव नहीं है। वह अविकार, अदाह्य, अशोष्य और अक्लेच है। संनेपतः वह नित्य श्रौर समान है। समस्त मूलतत्व त्तर है श्रौर पर्वत की मांति जो स्थित है, वह ऋत्तर (ऋथवा जीवात्मा) है। इन दोनों से इतर उत्तम-पुरुष परमात्मा है। यही

<sup>&#</sup>x27; अचर ॐकार के पहिला है. जु अकार । ताहि कहें सों होत हैं हिरदा शुद्ध विचार ।। दूजा जपै उकार कमल विकर्सें कली । शनै शनै खुलि जाय बसै तामें असी ।। तीजा जपै मकार प्रकट हो नाद ही । सुनि सुनि आनन्द होहि जु परम अगाध ही ।।

श्रविनाशी है। वही तीनों लोकों में परिव्यात है। गीता में कहा गया है कि श्रष्टाधा प्रकृति श्रौर पुरुष या जीवातमा ये दोनों श्रमादि है तथा विकार श्रौर गुण प्रकृति से समुत्पन्न है। जीवातमा प्रकृति ही में रहकर उसके गुणों का भोक्ता है, विविध गुणों के संग वश उसका श्रब्छे श्रथवा बुरे शरीरों में जन्म होता है। परमातमा जीवातमा का निरीक्तक है श्रौर वही जीवातमा में व्यापक है। जीवातमा का श्रस्तित्व प्रथक् नहीं माना गया है। श्रंतःकरण्चतुष्टय में जीवातमा का वड़ा प्रमाण माना गया है। यदि श्रातमा न होती तो मन, बुद्धि, चित्त श्रौर श्रहंकार का श्राधार श्रप्राप्त रहता।

'सिद्धांतिवन्तु' के अनुसार आतमा देश और काल से अपरिच्छिन्त है। आतमा के ध्वंस और प्राग्माव का विचार प्रहण नहीं हो सकता है। आतमा से भिन्न पदार्थ जड़ है। आतमा से भिन्न कोई दूसरी आतमा नहीं है। आतमा के एक होने पर भी सुख-दुख आदि के आश्रय अंतःकरणों के भेद के स्वीकार से सुख-दुख की व्यवस्था बन जाती है। इसीलिए आतमा में प्राग्भाव और प्रध्वंसाभाव नहीं हो सकता। चरनदास के अनुसार भी आतमा विनाशशील और विकारशील नहीं है। वह स्थिर और अमर है। वह ब्रह्म का अंश है।

शः द्वाविमौ पुरुषौ लोके च्ररश्चाच्यर एव च । च्यरः सर्वाणि भ्तानि कृटस्थो च्यर उच्यते ।। उत्तमः पुरुषस्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः । यो लोकत्रयमाविंश्य विभाव्यंव्यय ईश्वरा । — गीता, प्र०१५, सं०१६, १७ १ प्रकृति पुरुषं चैव विद्धयनादी उभावपि । विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान् ।। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान् । कारणं गुण संगोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ।। — गीता १३।१६।२१

अश्वासमा देशकालापरिच्छिन्तत्वात् तत्परिच्छिन्नानां घटादिवदनात्मत्वात्, तद्ध्वंसप्रागमावयोश्च ग्रहीतुमशक्यत्वात्, श्रनात्मनांजडत्वात्, स्वभिन्तस्य चात्मत्वाभावात्, श्रात्मन् एकत्वेऽपि सुखदुःखाद्याश्रयमाणामन्तः- करणानां.....न तस्य ध्वंसप्रागभावौ ।—पृष्ठ २६

भें ना वह उपजे बीनसे ना कबहूँ भरमाय। श्रंश ब्रह्म का होइ रहें ना श्रावे ना जाय॥ ना कुछ श्राया न गया, ज्यों का त्यों रहि जाय। सबही हिरदय के मिटै वही एक टहराय॥

मानव देह आतमा से सर्वथा भिन्न है। शरीर परिन्छिन्न होता है, आतमा नहीं। आतमा शरीर के समान युवावस्था और वृद्धावस्था को नहीं प्राप्त होती है। इस कथन के समर्थन में 'सिद्धांतिवन्दु' का निम्निलिखित उद्धरण पठनीय होगा:—

विकारिणः परिच्छिन्नत्वेनानात्मत्वापत्तेः, स्वेनैव स्वस्य ग्रहणे कुर्नृकर्मभावा विरोघात् दृग्दश्यसम्बन्धानुपपत्तेः, भेदेनाभेदेन वा धर्मिधर्मवानुपपत्तेश्च ।

चरनदास जी की निम्नलिखित पंक्तियों में यही भाव परिपोषित हुन्ना :--

सूद्म शरीरस श्रातमा, भिन्नलखे नहि कोय। यही जुमन की गांठ है, खुले मुक्ति ही होय जाने जाननहार ही, श्रीर तीसरी जान। इन तीनों को जो लखे, सो साह्यी प्रधान।

स्रात्मा स्व प्रकाश है, वह स्वतः स्रानन्द स्वरूप है। 'सिद्धान्तविन्दु' के स्रनुसार वह प्रकाशपुंज है। जिस शरीर से उसका सम्बन्ध रहता है, वह शरीर ज्योति से प्रकाशमान् रहता है। किव ने भी उसे स्वतः प्रकाश तथा स्वप्रकाश माना है। चरनदास के शब्दों में:—

अपने ही परकास में आप रहा परकास । — सोई साची जानिये कहै चरणाहि दास ॥

### क्रोध

धर्मशास्त्र में मन के छः विकारों की गणना हुई है। ये षट्विकार हैं—काम, कोध, लोभ, मोह, मद एवं मत्सर। सामान्यतया ये सभी विकार शरीरस्थ षट् जाप्रत शत्रु हैं। जिसके शरीर में इनमें से कोई एक भी प्रवल है उसे बाहर अपना शत्रु खोजने की आवश्यकता नहीं है। जिस मनुष्य ने स्वतः अपने इन विकारों पर विजय प्राप्त कर लिया है उसकी आत्मा ही अष्ठ मित्र है। इन समस्त विकारों में प्रथम दो, काम एवं कोध सर्वाधिक प्रवल हैं। यही दो विकार अन्य समस्त विकारों के जन्मदाता हैं। ये मनुष्य के रजोगुण अथवा अज्ञान मूलक स्वार्थ से समुत्यन होते हैं और मनुष्य के अस्तित्व के लिए बड़े धातक हैं। राज्यस के सहस्य

<sup>ी.</sup> सिद्धांतविन्दु, पृष्ठ ५६

बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः ।
 अनात्मनस्त शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् ॥—गीता, अध्याय ६

ये दोनों ही मनुष्य का भन्न्गण करने वाले हैं। गीता में क्रोध, काम श्रीर मोह की उत्पत्ति का रोचक शब्दों में उल्लेख हुन्ना है:—

ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते । संगात्संजायते कामः कामात्कोधौऽभिजायते ॥—गी० अ०२ श्लोक ६२ क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविभ्रमः । स्मृतिभ्रंशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रण्श्यति ॥—वही, ६३

श्रर्थात विषयों के चिन्तन करने वाले पुरुष की उन विषयों में श्रासिक हो जाती है। आसिक से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना के विष्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से ऋत्यन्त मूट् भाव उत्पन्न हो जाता है, मूट् भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है तथा बुद्धि का नाश हो जाने से मनुष्य अपनी रिथिति से श्रधःपतित हो जाता है। श्रतः कोध का जन्मदाता काम है। इसीलिए मनुष्य को क्रोध रहित बनना चाहिए। क्रोध उत्पन्न होने पर विवेक के साथ मनुष्य को उसे अपने अन्दर ही रोक लेना चाहिए। र ऐसा मनुष्य तत्वदशीं तथा तेजस्वी कहलाता है। यह तेजरिवता मनुष्य के लिए बड़ा वरदान है। तेजस्विता ही शौर्य एवं निर्भयता की जननी है। जिसकी बुद्धि पाप से रहित है उसका क्रोध भी शुद्ध एवं दूसरों के हेतु कल्या एकारी होता है। 3 क्रोध की वश में करने का प्रयत्न करना श्रावश्यक है। परन्तु दूसरे के क्रोध को भी श्रपनी श्राक्ष-शक्ति श्रीर संयम के द्वारा वश में किया जा सकता है। दूसरे द्वारा किए गए क्रोध के प्रतिक्रिया स्वरूप मनुष्य को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। उचित अवसर पर क्रोध करने वाले के प्रति सिंहण्युता का प्रदर्शन करने से दूसरे का क्रोध भी स्ववश हो जाता है। महाभारत में कहा गया है कि शांति से क्रोध को जीतो, तथा दुष्टता को सज्जनता के द्वारा। कोध एवं कालकूट में महत् अतर है। कोध जिसके पास रहता है उसी को जलाता है परन्तु जहर जिसके पास रहता है, उसको हानि कदापि नहीं

काम एव कोध एव रजोगुणसमुद्भवः।
 महानाशो महापाप्मा विद्ध्येनिमह वैरिणम्।।—वही, अ०२, ३७

२. यस्तु क्रोधं समुत्पन्नं प्रज्ञया प्रतिवाधते । तेत्रास्त्रिनं तं विद्वांसो मन्यन्ते तत्वदर्शिनः ॥—महाभारत, बनपर्व

<sup>3</sup> कोधेऽपि निर्मलिधयां रमणीयतास्ति।

४ : अक्रोधेन जयेत् क्रोधं असाधुं साधुना जयेत् । - महाभारत, उद्योगपर्व

पहुँचता। कोध शारीरिक, मानसिक एवं श्रात्मिक दौर्बल्य का प्रतीक तथा द्यांतक है। कोध शरीर एवं मस्तिष्क को विकृत कर देने वाला होता है। तथ्य तो यह है कि हमारा श्राचरण मधुरतापूर्ण हो, हम जिस कार्य में संलग्न हों वह माधुर्यपूर्ण हो। हम मधुर वाणी का उच्चारण करें, हमारा सभी कुछ मधुमय हो। र

चरनदास ने 'ऋथ क्रोध ऋंग' शीर्षक के ऋन्तर्गत चौबीस छुन्दों में क्रोध के विषय में स्विवचारों को ऋभिव्यक्त किया है। इन छुन्दों में किव ने केवल क्रोध के लज्ञ् एवं उसके विषाक्त प्रभाव का वर्णन किया है।

कि शब्दों में क्रोध, बुद्धि को भ्रष्ट करने वाली प्रवृत्ति है। यह मनुष्य को हिंसा की श्रोर प्रवृत्त करती है श्रौर दया से रिहत कर देती है। क्रोध मनुष्यों को सद्गुरु, साधु संत तथा ईश्वर से सम्बन्ध श्रौर नैकट्य विच्छिन्न करके उसे नरक द्वार में प्रविष्ट करा देता है। क्रोध श्रात्मघाती प्रवृत्ति है। इसके कारण मनुष्य मंदमितवान हो जाता है श्रौर स्थान-स्थान पर श्रपमानित होता है। '

कोध एक प्रकार का भूत है जिसके प्रभाव से मनुष्य अपने अस्तित्व को विसर जाता है । उसे स्वतन, मन श्रोर व्यक्तित्व का ध्यान नहीं रह जाता है । इसके उद्रेक होने पर नेत्र रक्तवर्ण तथा मुख काला पड़ जाता है श्रोर हिंसात्मक वृत्ति वृद्धि को प्राप्त हो जाती है। कोध के जाप्रत होते ही मनुष्य की मानसिक एवं

कोधस्य कालकुटस्य विद्यते महदन्तरम्। स्वाश्रयं दहति कोधः कालकृटा न चाश्रयम्॥

मधुमन्मे निक्रमणं मधुमन्मे परायणम् ।
 बाचा बदामि मधुमद् भूयांस मधुसन्दशः ॥—ग्रथर्ववेद

वह बुद्धि भ्रष्ट करि डारै। वह मारिह मार पुकारै॥ वह सब तन हिंसा छावै। किंहें दया न रहने पावै॥

४॰ वह गुरु से बोलै बेडा । साधों सूं डोलै ऐंडा । वह हरसूं नेह छुटावै । वह नरक मांहि लै जावै ॥

<sup>&</sup>quot; वह स्रातमधाती जानौ । वह महामूट, पहिचानौ ।। सोटौं की मार दिलावै । कबहूँ कै सीस कटावै ।। वह नीच कमीना कहिये । ऐसे सुं डरता रहिये ॥

कोध भूत के चरित सुनाऊँ। भिन्न-भिन्न परगट दिखलाऊँ।। कोध भूत जब तापर श्रावै। तन मन की सब सुधि विसरावै।। नैना लाल बदन सब कारो। रोम-रोम व्यापै इत्यारो॥ महाचंडाल नीच श्राति घोरी। श्राति विपरीत बुद्धि करि श्रोरी।।

शारीरिक स्थिति में महान् परिवर्तन हो जाता है। उसे सद्-श्रसद्, उत्कृष्ट-निकृष्ट महान् निम्न किसी बात का न तो ध्यान रह जाता है न विवेक ही।

कोध का प्रभाव मानव जीवन एवं शरीर पर बड़ा विकृत पड़ता है। इसीलिए कवि का उपदेश है:—

वह निकट न आवन दोजै । अरु चमा अंक भर लीजै ।। जब चमा आय किया थाना । तब सबही क्रोध हिराना ॥ कहैं गुरु शुक्रदेव खिलारी । सुनु चरणदास उपकारी ॥

कवोर के शब्दों में :-

पानी केरा बुदबदा, ग्रस मानव की जाति। देखत ही छिप जायगा, ज्यां तारा परभाति॥

श्रतः इस च्रिक जीवन में क्रोध, रोग तथा प्रतिहिंसा के लिए कोई श्रवसर श्रीर श्रवकाश नहीं है। 'बोधसार' के रचियता के श्रनुसार क्रोधी मनुष्य स्वयं श्रपना ही रक्त पीता है। राज्ञस तो दूसरों का रक्त पीते हैं। उन्हें चाहे कभी दया श्रा भी जाय परन्तु श्रपना हो रक्त पोनेवाले क्रोधी को दया कहाँ श क्रोधी दिन में ही क्रोधान्धकार में नाचता है। वह स्वतः श्रपने श्रापको डराता है। श्रतः क्रोधी मानव राज्ञस से भी निम्न श्रीर तुच्छ है:—

रुधिरं पित्रति स्वीयं दिवा तमसि नृत्यति । भीषयस्यात्मनात्मानं करः कोधी न राज्ञसः ॥—बोधसार, पृष्ठ २२, रुलोक १

भ अपने हांय आपको मारे। अपने कपड़े आपहि फारे।
मुहड़े भाग मरोड़े हाथा। कहै बतकही फूहर बाता।।
हांफे बहुत आपको गाली। जेवत आवे पटके थाली।।
कबहुं शक्त सो मारन लागे। कबहूँ कुंयें में पड़ने लागे॥
मली कहै ताहि भोग सुनावे। बुरे भले पर ईंट चलावे॥
सवल देख शीला हो जावे। निबल देखि बहु दंदि मचावे॥
याका यतन करो मन भावे। चरणदास शुकदेय बतावे॥

नं प्रसार में 'अथकोध विडम्बना' प्रकरण में लिखा है कि कोधी मनुष्य अपना ही रक्त पीता है। कोधी दिन में ही कोधांधकार में नाचता है और स्वतः अपने विनाश का कारण होता है:—

रुधिरं पिवति स्वीयं दिवा तमि नृत्यति । भीषयत्यात्मनात्मानं कूरः कोधी न राज्ञवः ॥—बोधसार, पृष्ठ २२

## मोह

संसार में जीवात्मा के हेतु समस्त विपत्ति का उत्पादक मोह है। मोह, श्रविद्या माया. की सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। मोह सब प्रकार के दारुग दुःखों का मूल विधायक है। मोह एक प्रकार का मधुर विष है, जो शनै:-शनैः मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट करता हुआ अधिकार में रख कर उसका जीवन समाप्त कर देता है। माया के सहायकों में मोह का विशिष्ट स्थान है।

किव के मतानुसार माया ने मोह रूपी जाल को बड़े यत्नपूर्वक विछा रखा है जिसमें अनेक पुरुष और नारियाँ स्वतः फँसकर अपने अस्तित्व को विनष्ट कर देते हैं। एक बार फँस जाने के अनन्तर मनुष्य उससे उन्मुक्त नहीं हो पाता चाहे कोटिशः प्रयत्न किये जायँ। यह मोह-जाल बड़ा रहस्यात्मक है। एक बार फँस जाने के अनन्तर उससे मुक्त होने के लिए मनुष्य जितना ही प्रयत्न करता है, उतना ही उसी में उलभता जाता है। मोह, शहद के समान है जिसमें जीव रूपी मक्ख़ी स्वतः आकर फँस जाता है। वाह्यतः वह जितना आकर्षक है उतना ही अन्ततोगत्वा कष्ट-दायक है। मोह समस्त सद्पृष्ट्तियों का विनाशक एवं निम्नप्रहृत्तियों का उत्पादक है। इसी के प्रभाव से मनुष्य चौरासी लच्च योनियों में भ्रमा करता है।

त्रिया, बन्धु-बान्धव, सन्तान, कुटुम्ब एवं परिवार ऋादि मोह के प्रमुख साधन हैं, जो मानव को सदैव ऋज्ञानी एवं विवेकहीन बनाए रहते हैं। मनुष्य इन्हीं में भ्रमता हुआ जीवन के दिनों को व्यर्थ ही विनष्ट कर देता है। मानव महल, धरती, द्रव्य, ऐश्वर्य एवं वस्त्र-भूषणादि के मोह में पड़कर ऋपने जीवन के लच्य को विसर जाता है। इतना ही नहीं। उसे ऋपने नाम एवं रूप का मोह सतत व्यथित

<sup>•</sup> माया मोह बिछाइया, जाल संभारि संभारि । श्राय श्राय तामें फँसे, बहुत पुरुष बहु नारि ॥ फँसे श्राय करि चाव सं, लेन गया निह कोय । चरणदास यों कहत हैं, पिछताये कह होय ॥ छूट सकै निह जाल सं, मिरगा ज्यों श्रकुलाय । कृद कृद निकसो चहैं, ज्यों ज्यों उरफत जाय ॥ मोह शहद सम जानिये, मक्खी सम जिय जान । लालच लागे जित फँसे, शीश धुनै श्रज्ञान ॥ बन्दी खानो भवन हैं, सब दिन धंघे जाइ । मोह छुड़ावै राम सं, डारै नरक मंक्ताइ ॥ लख चौरासी योनि में, फिर वह भरमें जाय । इसे निकसे किटन सं, कबहूँ श्रीसर पाय ॥

करता रहता है। वस्य तो यह है कि ये समस्त नाम एवं रूप क्रिय एवं आरोपित हैं। इनसे मनुष्य का कोई भी सम्बन्ध नहीं है। शरीर के विनाश से आतमा का कुछ भी विकार नहीं होता है। नाम की बदनामी या ख्याति से भी स्रातमा सदैव निर्विकार बनी रहती है। मानव की आत्मा अजर है, अमर है, शद्ध है, निष्कलंक है, सनातन है तथा अन्नय एवं एकरस है। शरीर के वैभव और सौन्दर्य से आत्मा का सौन्दर्य न बढता है न घटता है। सांसारिक परिवर्तन और चय नाम रूप में घटित होते हैं। नाम रूप से आतमा का कोई भी सम्बन्ध नहीं है। नाम रूप आरोपित वा काल्पत मात्र है। जीवन इन्हीं की अपना वास्तविक स्वरूप सम्भ कर इनके लाभ-हानि में निरंतर संलग्न रहता है। शरीर को सुख-सौख्य के साधन उपलब्ध हों तथा नाम की कीर्ति वा ख्याति सुरिभ चतुर्दिक प्रसारित हो, यही सबके जीवन का लच्य है और अंतिम अभिलापा है। यह भावना महान मोह, अज्ञान और माया है। जिस चाग मनुष्य नाम रूप को मिथ्या प्रकृति की वस्त मान लेगा वस उसी दिन. उसी च्राण, वह प्रकृति जन्म सुख-दुख से उन्मुक्त हो जायगा। समस्त कार्य प्रकृति में सम्पन्न हो रहा है, श्रीर श्रात्मा निर्लेप है। श्रात्मा ही हमारा वास्तविक स्वरूप है। इसीलिए कहा गया है कि जो आत्मा में स्थित है. वह स्वस्थ है. एवं जो प्रकृति में स्थित है वही अस्वस्थ है। इन मोह वन्धनादि से दूर रहना, जाब्रत रहना एक महान साधना है। 2

मोह दुख का पुंजोभूत रूप है। इसीलिए संसार में वासना से रहित होकर विचरण करना चाहिए। मनुष्य को संसार में उसी प्रकार रहना चाहिए जैसे मुख में जिह्वा का निवास होता है अथवा उसे "पद्मपत्रमिवांभसः" जीवन व्यतीत करना चाहिए। कवि के शब्दों में निम्नलिखित भाव पठनीय होंगे:—

¹ तिरिया मोह महाबल दायी। मोह संतान सदा दुखदायी। मोह कुटुम्ब श्रम् भाई बंधा। समसै नहीं मूंद्र मित श्रंधा। देव भूत जिहि कारण धावै। ठग चोरी किर खोट कमावै। बस्तर भूषण वाहन मोहा। सब मिलि किया जीव संद्रोहा। द्रव्य लाल श्रम्म हीरा मोती। सब मिलि मोह लगावें गोती।। मोह महल धरती श्रम्म गाऊं। बड़ा मोह जू श्रपना नाऊं।। जा में फंसे रंक श्रम्म राजा। तिहि कारण धन्धा दुख साजा।। परकाजें बहुतै दुख पाया। श्रपना सबहीं भूल गवांया।। बड़े बड़े खेद उठाये सबही। भूले ध्यान राम का जबहीं।। जीते मोह शूरमा कोई। मिली राम कूं साधू सोई।। होय मुक्ति जब बहुरिन श्रावै। चरणदास शुकदेव बतावै।।

मोह बड़ा दुख रूप है, ताकूं मार निकास ।
प्रीति जगत भी छोड़ दे, जब होवै निरवास ॥
जग मांही ऐसे रहो ज्यों, अम्बुज सर मांहि ।
रहे नीर के आसरे, पै जल छूवत नाहि ॥
ऐसा हो जो साधु हो, लिए रहे वैराग ।
चरण कमल में चित धरै, जगये रहे न पाग ॥

मोह के दो विशेष सहायक हैं। इनमें से प्रथम है द्रव्य तथा द्वितीय है नारी। नारी का सम्पर्क अनेक बन्धनों एवं दुखों का उत्पादक है। इसीलिए साधना में सफलता, जीवन में सुख और कल्याण की आकांदा रखनेवाले मनुष्य को नारी का स्पर्श ही नहीं वरन् दर्शन से भी दूर रहना आवश्यक है। द्रव्य के माध्यम से भी नाना दुखों की उद्भावना होती है। किव के शब्दों में दृव्य के आवत, दुख राखत दुखी, जात प्राण की हानि।' इनके सम्पर्क में आते ही साधना एवं ईश्वर-भक्ति विनष्ट हो जाती है। मनुष्य चौबीस घन्टे में तीन प्रहर नारी के साथ व्यतीत करता है, एक प्रहर धन के हेर-फेर में तथा शेष समय वह तृष्णा तथा माया के अन्य अंगों की सेवा में। इन दोनों की खोज और प्राप्ति के लिए मनुष्य श्वान के समान यत्र-तत्र सर्वत्र भटका करता है।

तिनमें दो बलवन्त हैं, एक द्रव्य इक नार॥

नारि किये दुख बहुत है, बन्धन बन्धे स्रानेक। जां सुख चाहै जीवका, तिरिया कूं मत देख।। द्रव्य माहि दुख तीन हैं, यह तू निश्चय जान ! श्रावत दुख राखत दुखी, जात प्राण की हान ॥ ताते इनकी प्रीति मन, उठै तभी निरवार। ये दुर्जन दुख रूप है, ऐसों करो विचार ।। जो कोई इनमें पगै, तिनसे छुटै राम। चरग्रदास यों कहत हैं, क्यों पावै हरिधाम। -- भक्तिपदार्थ वर्णन नारी के फैलाव को, दीखे स्रोर न छोर। द्रव्य मांहि तृष्णा रहै, चाहै लाख विरोर ॥ द्रव्य जोरि मरिजाय जब, हो बैठे तह नाग । नारी में जो चित रहै, ह्वे है क़्कर काग॥ ऐसे ही भरमत फिरै, लख चौरासी देह। कनक कामिनी कुंतजै, जब लग नांही नेह।। मूरख त्याग न करि सकै, ज्ञानवन्त ति देह। कनक कामिनी कूं तजै, जब लग नांही नेह ।। — भक्तिपदार्थ वर्णन

मोह का एक श्रीर बड़ा स्रोत है कुटुम्ब | कुटुम्ब की ममता श्रीर प्रेम में मनुष्य श्रहिंशि भटकता फिरता है । यह ममता बेड़ियों के समान पैर में पड़ी हुई है । मनुष्य इससे किसी प्रकार भी निस्तार पाने में समर्थ नहीं हो पाता ! किव के मत से:—

बाहर कलकल करत है, भीतर लम्बिह लाव।
ऐसी बाधों खेंचकिर, छुटै हांथ निह पाव।।
लाज तोंक गल मैं पड़ा, ममता बेरी पांय !
रसरी मूख्य नेह की, लीन्है हाथ बंधाय।।
डारि दियो अज्ञान में, परो परो विललाय।
निकसन कूं जबही चहै, कुतका मोह लगाय।।
रखवारे जहं पांच हैं, इन्द्रिन के रस जान।
तबही देह भुलाय कै, जो कुछ उपजै ज्ञान।।
कुटुंब और इन पांच को, एक मतो ही जान।

प्राणी कूं जग में फंसा, चहै खान ग्रह पान ।। — भक्तिपदार्थ वर्णन कुटुम्ब के चार प्रमुख प्राणी हैं, माता, पिता, सुत एवं नारी । इनकी ममता ग्रीर इनके प्रति मनुष्य का प्रेम भाँति-भाँति से दुखदायी बना रहता है । ये चारों प्राणी उसी प्रकार ग्रपना प्रेम-जाल फैलाते हैं जैसे विधिक वहेलिया ग्रथवा हिरण एवं मछली का शिकारी विभिन्न प्रकारों से ग्रपने शिकार को फांसने का प्रयत्न करता है । वस्तुतः इनकी प्रीति एवं ममता कल्याण के हेत्रु नहीं वरन् दुख देने के लिए होती है । चरनदास ने पिता, माता, नारी एवं सुत को मोह एवं माया का

<sup>े</sup> ये सब स्वारथ ही लगें, हनका सगा न कोय। जो शिर मार धरिए पर, कल्य-कल्प किर रोय॥ मात पिता सुत नारि की, इनकी उलटी रीति। जग में देह फंसाय कै, किरके प्रीतिहि प्रीति॥ जैसे विधक विद्धाय के, जाल माहिं करण डार। प्रीति करे पत्ती गहै, पाछे करे जुख्वार॥ जैसे ठग बहु प्यार किर, मोलापन ही देह। पहिले लड्ड खवाय के, पाछे सरवस लेह॥ हित सूं हिरण बुलाय के, गोली मारे तान। चरण दास यों कहत है, ऐसे इन कूं जान॥ जल में वंशी डारिया, अटकाया जहां मास। मछरी जानै हित कियो, लखे न अपनो नास॥

सहायक माना है। ये सभी प्राणी छल करके मनुष्य को साधना के दुर्गम मार्ग से च्युत करते हैं। किव ने इन सभी व्यक्तियों के छलों का रोचक वर्णन पृथक्-पृथक् किया है। किव के शब्दों में सर्वप्रथम आप पिता का छल पढें:—

श्रव इनके छल कि समभाऊं। भिन्न-भिन्न परगट दिखलाऊं।। पिता कहें तुम पुत्र हमारे। बहुत भरोसे मोहिं तुम्हारे।। श्रव तुम ऐसी विद्या पढ़ो। श्रपने कुल में ऊंचे चढ़ो।। सत संगति में कभी न जहये। श्रपने घर में चित्त लगइये।। हमतो हैं तुनियां के कृते। जाित वरण में होहि सपूते।। कृत्य करौ पालौ सुत वाम। कथा कीरतन सूं क्या काम।। श्रव तुम ठौर हमारी हूजै। हमने किये सो तुमहूं कीजै।। ऐसी बुद्धि बड़ाई दीन्ही। इनहू हिरदय में घरि लीन्ही।। चरणदास कहै देखो यार। सुये नरक जीवित हो ख्वार।।

-भक्तिपदार्थं वर्णन

श्चन किन के शब्दों में माता का छल पिट्ये :--

स्रव सुन माताहू की बाते। स्रपना जान खियावे ताते।। द्रव्य काज उद्यमहीं कीजे। ला माता की गोदी दीजे॥ करें कमाई सोई सपूता। नाहीं तो वह पूत कपूता।। नारी कूं भूषण पहिनावो। सुत पुत्री को बाह रचावो।। पूजो पितर देवी देवा। सकल कुटुम्ब की कीजे सेवा।। स्रपने कुल की न्योति जिमावो। ताते बहुत बड़ाई पावो।। बहु विधि स्वारथ ही सिखलावे। परमारथ की राह भुलावे।। बार बार जग में उरभावे। ऐसे तो नित ही चिल स्रावे॥ जित का तित हाई रखि लीन्हा। चरणदास कहै जान न दीना।।

—भक्तिपदार्थ वर्णन

नारी का छल किय ने निम्निलिखित शब्दों में वर्णन किया है:—

श्रित्र नारी की गित सुनि लीजै। तामें चित कबहुं निह दीजै।।

छल बल किर वश श्रिपने राखै। मधुर वचन रस सने जु मालै।।

कहै कि शिर के छत्र हमारे। हम तो लागी शरण तुम्हारे।।

तुमतौ बहुतै लगौ पियारे। मोकों तिज मत हूजौ न्यारे।।

ऐसे किह किह बांधा चाहै। श्राठौ श्रंग काम के बाहै।।

बस्तर भूषण देह शिगारै। नाना विधि किर रूप संवारे॥

करै कटाच्च बहुत ही मारै। वश करने को टोना डारै॥

काजल भरी आ्रांख सूं जोहै। श्रंग विषे रस दै दै मोहै॥
ह्यांसूं निकसन कैसे पावै। चरणदास शुकदेव सुनावै॥
तिरिया ही के जाल में, आ्राय फंसै जो कोय।
तलिफ तलिफ ह्वांई रहै, निकसि सकै निह कोय॥
सुत पुत्री बनिता सूं जानौ। समधाने वासूं पहिचानौ॥
आ्रोर बंधे बहुतै बंधवार। नाई ब्राह्मण बहु परिवार॥
किव के मत से सुत का छल निम्नलिखित है:—

सुत की बोली तोतली, करें चोचलें चाव।

मन मोहें बांधे घनौ, छूटै को न उपाव।।

हंसि गोदी में श्राय करि, बहुत बढ़ावे नेह।

तामें घने विकार है, श्रांतकाल दुख देह।।

मोह लगा मर जाय जब, तन मन लागे श्राग।

चरणदास यो कहत हैं, सुख चाहें तौ त्याग।।

जिहि कारण चिन्ता लगें, जब लग घट में प्रान।

हरि गुरु हिये न श्रावई, यही जु पूरी हान।।

तन छूटै सुत में रहै, एक नर तेरी श्रास।

जनम जु शूकर कों लहै, मुये नरक ही जास।।

इन समस्त छलों श्रौर प्रपंचों के फलस्वरूप श्रव कि का निष्कर्ष यह है:—
कुटुम्न बंघ ऐसे किर जानो | फांसी गर तिनकूं पिहचानौ ||
तोकूं डारे नरक मंभार | ताते होहि सबन से न्यारा ||
बहुतक दुर्जन हैं घटमाही | तू उनकूं जानत है नाही ||
है बैरी तू जानत मीता | स्वपन हूं इनकी निहं चीता ||
काम क्रोध लोभ श्रव मोहा | सबही राखें तो सूं द्रोहा ||
जिनसे गर्व मछरता भारी | जक्त बड़ाई तिनकी नारी ||
श्रापा लिये सदा हीर है | टेढ़े बचन भूठे बहु कहै ||
इनके संग संग घनै ही दुष्टी | तेरे तन में रहै श्रद्यष्टी ||
नित ही करे श्रकारज तेरा | चरणदास कहै यह विधि मेरा || २

यह है जगत परिवार एवं बन्धु-बान्धवों के प्रेम एवं स्नेह का महान् रहस्य । मनुष्य इन्हीं असत सम्बन्धों श्रीर काल्पनिक प्रेमादि में पड़कर श्रात्मा के वास्तविक

<sup>ै</sup> भक्तिपदार्थ वर्णन

भक्तिपदार्थ वर्णन

रूप को भूल जाता है श्रौर मोहादि में संलग्न रहकर जीवन यापन कर देता है। मानव मोह, माया, मया, मुख, दुख तथा हर्ष-विषाद श्रादि के चक्र में पड़कर जीनव निस्सार वस्तुश्रों में व्यतीत कर देता है। मृत्यु के भयंकर स्वरूप को देखते ही स्दन कर उठता है श्रौर एक दिन जब मनुष्य पंचतत्त्वों में मिल जाता है तो संसार के ये सम्बन्ध, ये बन्धु बांधव, ये वैभव श्रौर यह श्रहम् भावना यहीं छूट जाती है। साथ में जानेवाला कोई नहीं रह जाता। इसीलिए संतों ने इन सांसारिक विनाशशील तत्त्वों से दूर रहने के लिए बार-बार चेतावनी दी है। मानव इन सब रहस्यों को समक्ता हुश्रा भी उन्हीं तत्त्वों में संलग्न रहता है। उसकी स्थित बन्दर, मछली, पत्ती, गज, मृग से किसी प्रकार भी भिन्न नहीं है जो लोभ, लालच श्रौर मोह के जाल में फँसकर श्रपने प्राणों का उत्सर्ग कर देते हैं। मानव सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान एवं चेतन प्राणी है। उसे पशुश्रों की भाँति व्यवहार न करके श्रपनी मित से काम लेना श्रावश्यक है। इस प्रसंग के श्रंत में किव का निम्नलिखत चेतावनी मिश्रित उपदेश श्रत्यन्त प्रभावशाली प्रतीत होता है। किव का कथन है:—

ताते सुन मन मेरे मीत। जक्त छुटावन की राखों चीत।। ऐसा अवसर फिर निहं पावों। काहे मानुष देह गंवावों।। संगी तेरा निहं धनधाम। तू क्यों पचै मूह वेकाम।। पिछली गई तास कूं रोय। आगो रही ताहि मत खोय।। इक-इक घड़ी अमोलक जान। चेत चेत मत होय आजान।। अपने घर का करो संभाल। ललकारत आवत है काल।। याते कीजै यही विचार। डारि सिदौसी जग जंजार।।

—मक्तिपदार्थ वर्णन

संसार का समस्त प्रेम, स्नेह ऋौर ममता ऋादि का ऋाधार है स्वार्थ।

—भक्तिपदार्थ वर्णन

गै. जैसे बांदर आपिह फंसिया समिभावन मन माहीं हंसिया ।।
मूद चनों की जो वह तजता । तौ काहै कूं फंसा जु रहता ।।
जयों कांटे सूं मच्छी लागी । आपिह आई चली अभागी ।।
सखर में तेरवर की छाही । अजया देखि गिरी वा माही ।।
जैसे पत्ती जाल मंभारा । आपिह आय फंसा वजमारा !।
खन्दक में हाथी आ पिरया । लेन गयो कों आपिह गिरिया !।
बाजत वीर्ण मृगा चिल आया । पकर कौन चंचल कूं ल्याया ।।
यों ही तुम अपनी गित जानो । आपिह बंधे यही पिहचानो ।।

स्वार्थ माँति-माँति से प्रेम श्रीर मोह के रूप में प्रकाशित होता है। चरनदास के उपर्युक्त विचारों का समर्थन गुरु नानक के निम्नलिखित पद से होता है:—

श्रपने ही सुख सों सब लागे, क्या दारा क्या मीत ॥
मेरो मेरो सभी कहत है, हित सो बाध्वों चीत ॥
श्रतकाल संगी नहिं कोऊ, यह श्रचरज की रीत ॥
मन मूरख श्रजहूं नहिं समुभत, सिख दै हार्यो नीत ॥
नानक भव जल पार परे, जो गावे प्रभु के गीत ॥

मोह से स्रावृत बुद्धि कभी भी वैराग्य एवं खाधना नहीं ग्रहण कर सकती है। गीता में बार-बार इसी पर जोर दिया गया है।

## लोभ

मानव की ध्वंसात्मक प्रवृत्तियों में लोभ का प्रमुख स्थान है। लोभ, मोह का सहायक तत्व माना जाता है। इन दोनों का मानव पर समान रूप से विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। श्रविद्या माया की प्रेरणा से ये दोनों प्रवृत्तियाँ निस्पृहता श्रीर सन्तोषी भावना का विनाश कर देती है। इसीलिए जीव मात्र का जीवन मृग-तृष्णाश्रां से परिपूर्ण रहता है। लोभ जीवन में एक ऐसा विष घोल देता है कि श्राकांचाश्रां, श्राशाश्रां श्रीर श्रपेचाश्रां की कोई सीमा नहीं रहती है श्रीर इसके फलस्वरूप मनुष्य श्वानवत् दर-दर पर भ्रमता फिरता है। समृद्धि में भी उसे श्रभाव प्रतीत होता है। जो श्रिकंचन है, जिसने श्रपनी इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है, जिसका हृदय शांत है, चित स्थिर है, मन सदैव सन्तुष्ट है, उसको सम्पूर्ण दिशाएं सुखमय हैं। लोभ का कोई श्रन्त नहीं है। धन की इच्छा रखनेवाला दैन्य दिखाता है, जो धन कमा लेता है वह श्रिभमान से चूर रहता है तथा जिसका

भः यदा ते मोहकालालं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति । तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रतस्य च ॥—गीता २।५२

तथा,

तस्मात्तत्साधनं नित्यमाचेष्टव्यं मुमुक्कुभिः । यतो माया विलासाद्वै निवृहं परमञ्जूते ।।

श्रिकंचनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः ।
 सदा सन्तुष्टमनसः सर्वाः सुखमयाः दिशाः ॥

धन नष्ट हो जाता है वह शोक करता है। अतः जो निस्पृह है, सन्तोषी है, वही सुख में रहता है।

संत चरनदास के मतानुसार मोह पाप की खानि है। लोभ के सहायक अथवा सहचर बड़े ही दुष्कर्मी हैं। इसका मन्त्री अप्रत्य है एवं तृष्णा इसकी अर्द्धींगिनी है। तृष्णा मनुष्य को लच्य विहीन और आदर्श रहित तथा धर्मच्युत कर देती है। इसके अन्य अभिन्न मित्रों में दम्म, मत्सर एवं छल विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ये सभी, मनुष्य को जीवनपर्यन्त शांति नहीं लेने देते और मृत्यु के अनन्तर उसे नर्क में ठेल देते हैं। ये समस्त तत्त्व मिलकर धर्म के राजमार्ग से मनुष्य को हटा देते हैं। ये

समस्त साधु एवं पुराणों का श्रिमिमत है कि लोभी प्राणी भक्ति के चेत्र में कभी भी स्थिर नहीं रह सकता है। इन दोनों में महान् अन्तर है। लोभी, सती, दाता और हितैषी कभी भी विश्वसनीय और एकमत नहीं हो सकते हैं। ये सदैव स्वार्थान्ध और वासना के दास बने रहते हैं। उसकी समस्त चेतना धन पर केन्द्रित रहती है। वह सदैव कपटशील व्यवहार में संलग्न रहता है। पापाचार उसके जीवन का लच्य बन जाता है। वह अपने अस्तित्व को विनष्ट करके दूसरों को भी पतनोनमुख बनाता है। 3

श्रयीं करोति दैन्य लब्धार्थों गर्व परितोषम् ।
 नष्टधनश्च स शोकं सुखमास्ते निस्पृहः पुरुषः ॥

भि नीच वर्णन, करूमहापाप की खानि।

मन्त्री जाका भंठ है, बहुत श्रधमीं जानि।

तृष्णा जाकी जोय है, जो श्रंधा किर देय।

घटी बढ़ी स्के नहीं, नहा कालका भेय।

दंभ मकर छल भगल, जो रहत लोभ के संग।

मुये नरक लै जांयगे, जीवत करै उदंग।।

देहै भर्म छुटाय ही, श्रान धर्म ले जाय।

हिर गुरु ते बेमुख करें, लालच लोभ लगाय।।

चहुँ देश भरमत फिरें, कलह कलपना साथ।

लोभ काज उठ-उठ लगें, दोउ पसारै हाथ।—भक्तिपदार्थ वर्णन

लोभी भक्त होय निहं कबहीं। साधु पुराण कहत है सबहीं।। लोभी सती न होवे शूरा। लोभी दाता संत न पूरा।। लोभी हिंतू न होवे साँचा। लोभी रहै जगत में रांचा।।

मनुष्य को चींटी, बन्दर तथा पित्यों से लोभ के विषय में उपदेश ग्रहण करना चाहिए। लोभ से प्रेरित होकर मनुष्य उच्च-नीच हर प्रकार के कृत्य करता फिरता है जिससे उसके मान-प्रतिष्ठा में श्रांतर पड़ता है। चें संतोष जीवन के लिए एक महान् वरदान है श्रीर लोभ श्राभिशाप के रूप में है। लोभ के स्थान पर सन्तोष का मानव के चिरत्र श्रीर बुद्धि पर कितना महान् प्रभाव पड़ता है। यह किं कि ही शब्दों में पठनीय होगा:—

लोभ गये ते स्रावर्ड, महावली संतोष ।
स्याग सत्य कृं संगले, कलह निवारण शोक ।।
घट स्रावे संतोष ही, कहा चहे जग भोग ।
स्वर्ग स्रादि लो सुखिजते, सबकृं जाने रोग ।।
सन्तोषी निश्चल दिशा, रहे राम लवलाय ।
स्रासन ऊपर दृढ़ रहे, इत उत कृं निह जाय ।।
काहू से निहं राखिये, काहू विधि की चाह ।
परम संतोषी हूजिये, रहिये बेपरवाह ।।
चाह जगत की दास है, हिर स्रपना न करें।
चरणदास यों कहत है, बाधा नाहि टरें।।—भक्तिपदार्थ वर्णन

सत्य तो यह है कि सन्तोष ही मानव का परम धन है। संस्कृत के एक नीतिकार ने ठीक ही लिखा है:—

सर्पाः पिवन्ति पवनं न च दुर्वलास्ते । शुष्कैस्त्रर्णैर्वनगजा बलिनो भवति ॥

लोभी रहे द्रव्य के माहीं। तन छूटै पै निकसै नाहीं।। लोभी करें जीव की घाता। लोभी करें कपट की बाता।। लोभी पाप न करता डरें। लोभी जाप कष्ट में परें।। लोभी बेंचै श्रापना शीसा। लोभी डूबै बिसबै बीसा।।—भक्तिपदार्थ वर्णन

चींटी बादर खगन कूं, लोभ बहुत दुखदीन । याकूं तिज हिर कूं भजै, चरएदास परवीन ।। लोभ घटावै मान कूं, करे जगत आधीन । बोभ घटा मिष्टल करें, करें बुद्धि को हीन ।। लोक गये ते आवई, महावली संतोष । त्याग सत्य कूं संगले, कलह निवारण शोक ॥—मक्तिपदार्थ वर्णन

कन्दैः फलैर्मुनिवाराः च्रापयन्ति कालं। सन्तोष एव पुरुषस्य परं निधानम्॥

संसार में दिरिद्र वही है जिसमें तृष्णा बलवती है। जहाँ मन सन्तुष्ट है, वहाँ कौन धनवान श्रौर दिरिद्र है?

वस्तुतः लोम मन का ही विकार है। श्रातः मनुष्य को चाहिए कि मन का ही दमन कर ले। इस साधना से मन में किसी प्रकार का विकार नहीं समुत्पन्न होता है। मनुस्मृति में कहा गया है:—

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । हिवा कृष्णवर्भेव भूय एवाभिवर्धते ॥ —मनुस्मृति, ऋ० २

श्रर्थात् विषयां के भोग की इच्छा, विषयों के भोग से शांत नहीं हो सकती है बरन् श्रीर भी श्रिधिक वृद्धि को प्राप्त होती है। यथा श्राग में घी डालने से श्राग बढ़ती है, ठीक इसी प्रकार लोभ करने से मन लोभ में श्रिधिक प्रवृत्त होता है।

लोभ की व्याख्या पठनीय श्रौर विचारणीय होगी:-

न पिशाचा न डाकिन्यो न भुजंगा न दृश्चिकाः ।
संभ्रान्तयन्ति मनुजं यथा लामो धिय रिपुः ॥१॥
मेखो वृत्रिन्द्वामा दुराशादावपावके ।
कथं सहस्रलचाचै स्तर्हिनृष्यतु लोमवान् ॥२॥
न लोभस्योपचाराय मण्णिमंत्रीषधादयः ।
मण्णिमंत्रोषधश्रलाधी सोपि लोभपरायगः ॥

अर्थात् पिशाच, डाकिनी, सर्प एवं दृश्चिक ये समस्त पृथक्-पृथक् अथवा कुल एक साथ मिलकर मानव को उतना अधिक विचलित नहीं कर सकते जितना कि लोभ बुद्धि को भ्रांत बना देती है। विषयाशारूपी दावाग्नि में सुवर्ण मेर सहस्य महान् पर्वत मा एक वृत विन्दुवत तुच्छ प्रतीत होने लग जाते हैं। फिर भला हजार लाख आदि द्रव्य का लोभी किस प्रकार तृप्त हो सकता है। लोभ नामक रोग को हटाने में मिण मंत्र तथा औषध भी समर्थ नहीं होते। कारण कि यदि इनसे लोभ की निवृत्ति हो जाण करती, तो इनके जानने वाले लोभी क्यों होते?

## अभिमान

चरनदास के मतानुसार साधक के मार्ग में चार महान् बाधाएँ हैं। ये बाधाएँ मानव के हृदयस्थ चार महान् रात्रु—कोध, मोह, लोभ एवं ब्रहंकार या अभिमान हैं। ये समस्त प्रवृतियाँ मानव की स्थिति वा आधार को विनष्ट करने में व्यस्त रहती हैं। आधुनिक सभ्य समाज में भी इनमें से क्रोध एवं ऋहंकार की भावना अत्यन्त निम्न और हैय मानी गई है। अभिमान एक प्रकार की मिथ्या भावना है।

कि के मत से श्रिभिमानी व्यक्ति मुक्ति एवं भिक्त दोनों से दूर रहता है। उसकी मित कभी भी स्थिर एवं स्थायी नहीं रहती है। मिथ्या गर्व भावना से प्रेरित होकर वह सदैव निम्नकोटि के कृत्यों में संलग्न रहता है। वह भूठ, कपट, दंभ श्रीर छल श्रादि में सदैव प्रकृत रहता है। व

श्राभिमान विविध प्रकार का होता है। किसी को घन, किसी को जन किसी को विद्या श्रोर किसी को शरीर का गर्व होता है। परन्तु ये सब विनाशशील श्रोर संसार में श्रस्थायी वस्तुएं हैं। इनका गर्व निःसार श्रोर महत्त्वहीन है। इस प्रकार की प्रवृत्ति संसार में कभी भी सहायक नहीं हो। सकती है। इस प्रवृत्ति से हीन श्रोर युक्त सभी एक दिन यम के भय से त्रस्त होकर पश्चाताप करते हुए इस पापी संसार से विदा हो जाते हैं। श्राभिमानी व्यक्ति श्राजीवन मिथ्या गर्व की ज्वाला में दग्ध रहता है श्रोर पंचत्व प्राप्ति के श्रानन्तर नर्क में वास करता। इसीलिए मानव

श्रीभमानी की मुक्ति न होई | श्रीभमानी मित श्रपनी खोई | । ऐंड श्रकड़ श्रीभमानी माही | श्रीभमानी नीचा हो नाहीं |। विनष्ट नान्हपन मुख निह पानै | श्रानन्द पद कूं कैसे जानै |। भूठ कपट श्रीभमानी खेलै | कंचन बरतन माटी मेलै |। भगल दंभ नितही मन मांही | निकट सांच कमु श्रानै नाहों |। इन लच्या जीवत दुख पानै | नरक मांहि तन छूटै जानें |।

<sup>—</sup>भक्तिपदार्थ वर्णन

स्पवन्त गरबावे । कोइ मिरनम दृष्टि न आवै ।। तरुणा पा गरबाना । वह अधरा हो वौराना ।। कहै धन मिध मेपरबीना । सब मेरे हो आधीना ।। कहै कुल अभिमानी सूचा । मैं सब जातिन में ऊंचा ।। वह विद्या गर्व जु मारी । करै वाद विवाद अनारी ।। अह भूप करै अभिमाना । उन आपै ही कूं जाना ।। उन काल नहीं पहिचाना । सो मार करै घमसाना ।। गुरु शुकदेव चितावै । तोहि परगट नैन दिखावै ।।

<sup>—</sup> भक्तिपदार्थं वर्णन

को मत्सरता (काम, कोध, लोभ, मोह, मद श्रौर मात्सर्य) का परित्याग करके ब्रह्म के चरणों में श्रात्मसमर्पण कर देना चाहिए।

जीवन में सफलता एवं ग्रानन्द का संचार करने के हेतु दीनता धारण करना चाहिए । तुद्भता, मानव में ग्रात्म-बल ग्रौर साहस का समावेश करता है। कवि के शब्दों में इस नन्हापन का महत्त्व पठनीय होगा:—

मन में लाय विचार कूं, दीजै गर्व निकार।

नान्हापन जब स्राय है, छूटै सकल विकार ॥—भक्तिपदार्थ वर्णन कबीर साहब की निम्नलिखित पंक्तियों में इसी नन्हापन के भाव का समर्थन हुस्रा है :—

- क. दीन लखे मुख सबन को, दीनहि लखेन कोय l भली विचारी दीनता, नरहु देवता होय ll
- ख..कबीर न वैसी स्त्रापको, पर को नवै न कोय। घालि तराजू तौलिये, नवै सो भारी होय॥
- रंचे पानी ना टिकै, नीचे ही ठहराय ।
   नीचा होय सो भिर पिवै, ऊँचा प्यासा जाय ॥
- घ. सब ते लघुताई भली, लघुता से सब होय । जस दुतिया को चन्द्रमा, सीस नवै सब कोय ॥

यही दीनता का भाव चरनदास की एक अन्य साखी में भली प्रकार व्यक्त हुआ है:—

दया नम्रता दीनता, छिमा सील संतोष ।

इनकूं लै सुमिरन करें, निस्चै पावै मोला ।। —स० बा० स० १।१४७।१
गरीबदास जी के शब्दों में भी यह भाव पठनीय होगा:—

सुरग नरक बांछे नहीं, मोच्छ बंघ से दूर ।

बड़ी गरीबी जगत में, संत सरन रज धूर ।।—स० बा० स० १।२०६।१

# शील

शील का ऋर्थ है उत्तम स्वमाव, सदाचरण, सद्वृत्ति, एवं सद्चरित्र। र

— भक्तिपदार्थ वर्णन

र संचित्र हिन्दी शब्द सागर, पृष्ठ १०४७

फर डारै नरक मंभारी । सुनि चेतौ नर ऋरु नारी ।। तौ मद मत्सरता ति दीजै । साधौ के चरण गहीजै ।। हरि मिक्त करौ चितलाई । जब सकल व्याधि छुटि जाई ।।

स्वभाव, श्राचरण, श्राचार, वृत्ति एवं चिरित्र का मानव जीवन पर बड़ा व्यापक एवं गंभीर प्रभाव पड़ता है। वातावरण एवं कृत्यों का प्रभाव न केवल सामाजिक जीवन पर पड़ता है वरन् समाज के प्रत्येक व्यक्ति पर इनका प्रत्यच्च वा श्रप्रत्यच्च रूप से प्रभाव पड़ना श्रुनिवार्य है। स्वभाव श्राचरण तथा श्राचार का मानव जीवन पर एवं साधना पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। मानव की जैसी वृत्ति होती है तद्नुकूल उसकी बुद्धि का निर्माण एवं प्रवृत्तियों का विकास होता है। कहा गया है:—

"श्राचारो प्रथमो धर्मः"

श्चर्यात् सदाचार धर्म की प्रथम सीट्री है। मनु के मतानुसार श्चाचार से भ्रष्ट वेद का ज्ञाता विद्वान एवं धार्मिकता में संलग्न व्यक्ति वेद के फल को नहीं प्राप्त कर पाता। जो श्चाचार से युक्त है वहीं सम्पूर्ण सिद्धि या फल प्राप्त करता है। इसी हेतु ऋषियों ने धर्म के श्रेष्ठ श्चाधार या मूल, श्चाचार को ग्रहण किया। जो मनुष्य स्वधर्मानुकूल रहता है वहीं सब प्रकार से सुखी श्चीर प्रसन्न है:—

त्राचाराद्विच्युतो विद्रो न वेदफलमश्रुते। त्राचारेग त संयुक्तः सम्पूर्णफलभाग्भवेत्।। एवमाचारतो दृष्ट्वा धर्मस्य मुनयो गतिम्। सर्वस्य तपसो मूलमाचारं जगृद्धः परम्॥

दुराचारी सर्वत्र निंद्य तथा श्रपदस्य समभा जाता है :—
दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः।
दुःखभागी च सततं व्याधितोऽल्पायुरेव च ॥—मनु॰

सत् श्राचार के श्रन्तर्गत निम्नलिखित चौदह बातें श्रावश्यक मानी गई हैं। साधना के त्रेत्र में इनका परिपालन परमावश्यक है:—

 १. ब्रह्मचर्य
 २. दज्ञ

 ३. सत्य
 ४. दान

 ५. तप
 ६. परोपकार

 ७. शौच
 ८. ईश्वर भिक्त

 ६. गुरु भिक्त
 १०. देश भिक्त

 ११. श्राविथ सत्कार
 १२. प्रायश्चित्त

 १३. श्राहेंसा
 १४. गोरज्ञा।

इनकी पृथक्-पृथक् विवेचना करने के लिए यहाँ न अवसर है श्रीर न अवकाश । इन विषयों की व्याख्या एवं विवेचन स्वतः एक स्वतन्त्र प्रन्थ का विषय है। संचेपतः शील मानव का श्रेष्ठ गुण है। बिना शील मानव की समस्त साधना व्यर्थ है। कबीर के शब्दों में:—

सीलवंत सबसे बड़ा, सर्व रतन की खानि । तीन लोक की सम्पदा, रही सील में आनि ॥—स॰ वा॰स॰ १।५०।१ संत चरनदास शील को मानव का अनिवार्य गुण मानते हैं। तप, एवं

दान जैसे शुभ कार्यों में संलग्न मानव यदि शील से विहीन है तो उसकी समस्त साधना व्यर्थ है । मनुष्य की वास्तविक शोभा शील है:—

रूप गुणी कुलवंत जो, श्रव्य होवै धनवन्त । शील बिना शोभा नहीं, मिष्टै नरक पडन्त !! शील बिना जो तप करें, करें शील बिन दान ! योग युक्ति करें शील बिन, सो कहिए अज्ञान !! पूजा संयम नेम जो, यज्ञ करें चितलाय ! चरणदास कहें शील बिन, सभी अकारथ जाय !!

शील केवल श्राध्यात्मिक जीवन ही नहीं वरन् लौकिक एवं व्यावहारिक जीवन में भी उसकी व्यक्तिगत महत्ता श्रीर उपयोगिता है। शील के श्रभाव में मनुष्य को प्रशंसा श्रीर स्वागत नहीं प्राप्त होती है। वह सर्वत्र श्वान के समान श्रपमानित जीवन व्यतीत करता फिरता है। शील के विनष्ट होने पर गुरु, ब्रह्म, नाम सभी कुछ दूर हो जाता है। शील ही चौरासी लच्च योनियों में भ्रमता हुश्रा श्रावागमन की यातनाश्रों को भुगता करता है। वही स्त्री स्त्री स्त्रीर वही पुरुष

<sup>&</sup>quot;शील बिना नरकै परै, शील बिना यम दंड ।
शील बिना भरमत फिरै, सात द्वीप नौ खंड ॥
शील बिना भरकत फिरै, चौरासी के मांहि ।
पिहले होवै प्रेत ही, यामे संशय नांहि ॥
ज्वानी शील न सीखिया, बिगड़ गई सब देह ।
अप्रव पळुतावा क्या करै, मुख पर उड़िया खेह ॥
शील गये शोमा घटै, या दुनिया के मांहि ।
कूकर ज्यों भिड़क्यों फिरै, कहीं भी ब्रादर नाहिं ॥
शील गये गुद सुं फिरै, हिर सुं बेमुख होय ।
चरण्दास कहाँ लौ कहै, सर्वस डारै खोय ॥
धिक जीवन संसार में, ताको शील नसाय ।
जग में फिट-फिट होत है, मुये यातना पाय ॥—भक्तिपदार्थ वर्ण्न

स्रमा है जो शील से सम्पन्न है। शील मनुष्य के लिए उतना हो आवश्यक है जितना किसी शासक के लिए फौज। दूसरे शब्दों में शील मनुष्य की हट शिक्त है। शिल का स्थान सत्य से भी उच्च एवं महान है। कसैले आवले अथवा कड़वी नीम की भाँति शील का प्रभाव होता है। पहले तो उसे व्यावहारिक कर नें परिण् क करने नें किटनाई होती है एवं चित्त मलीन होता है, परन्तु बाद में इसका प्रभाव बड़ा स्वस्थ होता है। शिलवान का संग्रार में बड़ा महत्त्व है। उसका सत्संग करने से समस्त लांकिक रोग और पातक विनष्ट हो जाते हैं। किवि के शब्दों में शील का महत्त्व निम्नलिखित है:—

शील वड़ा ही योग है, जो कर जानै कोय।
शील विहीना चरनदास, कबहु मुक्ति निहं होय। — भक्ति पदार्थ वर्णन
दयाः

च्रमा, सत्य, शौच, धृति एवं दया मानव के विशेष गुरा माने गये हैं। प्रत्येक मानव में इनका होना अपेच्चित है और साधक में इनकी उपस्थिति अनिवार्य

<sup>े</sup> सोइ सती सोइ शूरमा, सोइ दाता अधिकाय।

शील लिये नित ही रहै, तौ निष्फल नहिं जाय ।। — भक्ति पदार्थ वर्णन

र शोल रहेते सब रहे, जते है शुभ श्रंग।
ज्यों राजा के रहेते, रहे फौज को संग।।—भक्ति पदार्थ वर्णन

अ. सत्य गया तो क्या रहा, शील गया सब भाड़ ।
 भक्त खेत कैसे बचै, टूट गई जब बाड़ ।।—भक्ति पदार्थ वर्णंक

भारति कसैला आंवला, और वड़ों के बोल ।
पाछे देवे स्वाद वे, चरणदास कि खोल ।।
शील निरोगा नींव सा, औगुण डारे खोय ।
पिहले करवा दुख लगे, पाछे गुण सुख होय ।।
लाख यही उपदेश है, एक शील कूं राख ।
जन्म सुधारो हारे मिलो, चरणदास की साख ।।—भिक्त पदार्थ वर्णन्
शीलवंत के चरण का, जो चरणोंदक लेय ।
रोग दोष मिटि जाय सब, रहै न यम का भेय ।।
आठ अंग सं शील ही, जा घट माहीं होय ।
चरणदास यों कहत है, दुर्लम दर्शन सोय ।।
शीलवंत दर्शन बड़े, देखत पातक जाय ।
वचन सुनै मन शुद्ध हो, खोटी हिट रिसाय ।।—वही

मानी गई है। धर्मसाधना श्रोर योग-प्रक्रिया की साधना के च्रेत्र में इनकी जो उपयोगिता है, वह तो है ही परन्तु इनके श्रितिरक्त इन गुणों की महत्ता समाज में श्रात्यधिक है। इन उपर्युक्त गुणों में से यदि समस्त समाज एक से भी रहित हो जाय तो मनुष्य का जीवित रहना कठिन हो जाय। श्राज वर्तमान समाज में हमारे सामाजिक सम्यता के नाम पर इन सद्वृत्तियों का उपहास करते हुए मनुष्य सर्वत्र इष्टिगत होते हैं परन्तु यह तथ्य किससे छिपा है कि इन गुणों के श्रभाव से ही इमारा समाज श्रमिशाप की ज्वाला में दग्ध है।

दया, मानव के मन का दुःखपूर्ण वेग हैं जिसका उद्रेक दूसरों के कष्ट को देखकर होता है तथा उस दुःख को दूर करने का प्रयत्न एवं प्रेरणा करता है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द करुणा एवं रहम माने गये हैं। दया, परोपकार की जन्मदात्री है। इसीलिए परोपकार एवं दया सन्तों का स्वभाव माना गया है। दया धर्म का कारण होने से दैवी सम्पत्ति एवं मानव के लिए अमूल्य वरदान मानी गई है। तथ्य तो यह है कि दुःख से पीड़ित मानव के प्रति महापुरुषों के हृदय में दया का संचार सदैव से ही होता रहा है। साधक के पास दया ही एक ऐसा अमोघ अस्त्र है जिससे वह ब्रह्म को अपने प्रति द्रवीभूत कर सकता है। जैन कि मुनि रामसिंह के शब्दों में:—

दयाविही एउ धम्मडा गागिय कह विग जोह। बहुएं सिललविरोलियइं कर चोपडाग होह।। व

श्चर्यात् "हे ज्ञानी जोगी! दया से रहित धर्म किसी प्रकार से भी नहीं कहा जा सकता है। श्चर्याधक जल विलोडने से मनुष्य का हाथ कभी भी चिकना नहीं हो सकता है। श्चरः दया से विहीन धर्म, धर्म नहीं वरन् श्चधर्म कहा जायगा।" जीवन श्चीर समाज के लिए उसका कोई महत्त्व नहीं है। कहा गया है कि दया समस्त धर्मों का मूल है, समस्त प्रकार के सद्भावों श्चीर व्यवहार का श्चाधार है।

<sup>°</sup> संज्ञिस हिन्दी शब्दसागर, पृष्ठ ५३४

२ रामचरित मानस, पृष्ठ ११०७

तुलसी सतसई २१२ तथा,

श्रिहिंसा सत्यमकोधस्त्यागः शांतिरपैशुनम् । दया भूतेष्वलोकुत्वंमार्दवं हीरचापलम् ॥ गीता १६।२

४॰ रहीम दोहावली, दोहा १२२

भः मल्लूकदास की की वानी, पृष्ठ १८, शब्द ७ पं० ५

<sup>·</sup> पाहुड दोहा, पृष्ठ ४४, दोहा १४७

दया के सहायक तत्त्व श्रथवा प्रवृत्तियाँ हैं चुमा, दान, श्रक्रोध, परोपकार तथा श्रहिंसा। ये सभी दया के प्रकाशन में सहायक होते हैं। इनमें पारस्परिक रूप से बड़ा निकट सम्बन्ध है। ये सभी श्रन्योन्याश्रित हैं। दया से ही उद्भूत होकर मानव चुमाशील वृत्ति को धारण करता है, दान में प्रवृत्त होता है, कोध की भावना श्रन्तर्भ्त हो जाती है, तथा परोपकार एवं श्रहिंसा की श्रोर श्राकांचा जाग्रत होती है। संचेपतः ये सभी धर्म एवं सदाचार के श्रंग हैं। इसी संसार के प्रत्येक धर्म में दया को श्रावश्यक ही नहीं श्रनिवार्य माना गर्या है।

श्रव चरनदास के दया विषयक विचारों पर ध्यान दीजिए। किव के मतानुसार दया के श्रंग हैं सहुद्यता, कोमलता, भावनाश्रों तथा हृदय की परपीरता, सज्जनता तथा निर्दोषता। इनको धारण वा ग्रह्ण किये बिना मानव के लिए मोच्च का प्राप्त करना सरल कार्य नहीं है। विया ज्ञान का श्राधार है तथा भक्ति का प्राण्ण है। दया वास्तव में परब्रह्म का बड़ा भारी वरदान है। दया के श्रभाव में समस्त कथन, ज्ञान श्रोर श्राराधना निःसार है। समस्त वाह्याडम्बरों को धारण करता हुश्रा साधक, धर्म श्रोर श्राचार-शास्त्र के समस्त नियमों का पालन करता हुश्रा श्रपनी साधना एवं लच्य की प्राप्ति में कभी भी सफल नहीं हो सकता है, यदि वह दैवी गुण दया से विहीन है। किवि के शब्दों में :—

दया बिना नर पतित है, दया बिना नर दुष्ट । दया बिना सुनवत बने, सबही थोथी गुष्ट !!

<sup>&</sup>quot; कोमलता परपीरता, सज्जनता निर्दोष । सबही दया के ऋंग है, इनहे पावै मोष ॥—भक्ति पदार्थ वर्णन

र दया ज्ञान का मूल है, दया भक्ति का जीव। चरणदास यों कहत है, दया मिलावै पीव।।—वही

उ॰ दया नहीं तौ कुछ नहीं, सबही थोथी बात । बाहर कथनी सोहनी, भीतर लागी धात ॥

४ छापे तिलक बनाय के, माला पहिरी दोय ।
दया बिना बक सम वही, साधु रूप निहं होय ।।
पंडिताई बहुते करी, दया न राखी जीव ।
छाछि छाछि ते ले लई, डारि दिया तत घीव ॥
तोहिं पंडित में कह कहूं, मूरख के परवीन ।
लिया न तैं मत सप का, चलनी का मतलीन ॥—मिक्त पदार्थ वर्णन

जन्म मरण छूटै नहीं, नाहीं कर्म्म नशाहिं।
दया बिना बदला भरें, चौरासी के माहिं।।
काम क्रोध मोह लोम ये, गरब ब्रादि भिंज जाहिं।
चरणदास कहै दया जो, घट में पहुँचै ब्राहिं।।
जितने बैरी जीव के, तिनमें रहैं न एक।
चरणदास यों कहत हैं, दया जो ब्रावै नेक।।—मिक्त पदार्थ वर्णन

चरनदास की दया का चेत्र बड़ा विस्तृत ऋौर व्यापक है। उसकी दया का प्रसार केवल चेतन जगत् तक ही सीमित नहीं है, वरन वह संसार के जितने भी तत्व हैं, उन सभी के प्रति दयालु बनने के समर्थक तथा प्रतिपादक हैं। स्थावर-जंगम, चर-श्रचर, जड़-चेतन ऋादि सभी उसकी दया के पात्र हैं। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु और रचना में उसकी दया का प्रसार होना ऋत्यावश्यक है। इसीलिए किव का कथन है:—

थावर जंगम चर अचर, या जग में हो कोय। सबही पै हित राखिये, सुख दानी ही होय।। भोजन करौ संमाल करि, पानी पीजे छान। हरा दृद्ध निहं तोड़िये, कर्म बचैयों जान।। खावै वस्तु विचारि कै, बैठे ठौर विचार। जो कुछ करै विचारि करि, किरिया यही अचार।।

प्रस्तुत उद्धरण की चतुर्थ पंक्ति विशेष विचारणीय है। किव ने इन्न, पन्नी तथा संसार के समस्त जड़-चेतन में ग्रापनी दया का प्रसार दिखाया है। जब मानव वृहत्तर भावनाश्रों को ग्रहण कर लेता है, उदार वृक्ति को ग्रापने स्वभाव का एक श्रंग बना लेता है श्रौर विश्ववन्धुत्व के सिद्धान्त को स्वजीवन में कार्योन्वित करना सीख जाता है तो संसार में कौन शत्रु रह जाता है श्रौर कौन मित्र, उसकी दृष्टि में सभी समान श्रौर सभी महान् बन जाते हैं। वह समस्त संसार को ही श्रपने कुदुम्ब के रूप में ग्रहण करता है। इस स्थित में उसकी दया की भावना सभी को सुखी श्रौर लाभान्वित करती है। इस दृष्टि से किव की निम्नलिखित पंक्तियाँ विशेष विचारणीय होगी:—

मन सों रहु निवै रता, मुख सूं मीठा बोल । तन सूं रचा जीव की, चरनदास कहि खोल । कश्वा बचन न बोलिये, तनसूं कथ्ट न देहु। अपना सा जी जानिक, बनै तौ दुख हरिलेहु।

मुखसूं जो करवा कहै, तन सूं देवे कष्ट ।
यही जु हिंसा जानिये, दया धर्म जा नष्ट ।।
काहू दुख नहिंदीजिए, दुर्जन होकै भीत ।
सुखदायी सब जगत को, गहो दया की रीत ।।—भक्ति पदार्थ वर्णन

#### साया

श्रज्ञान के कारण मानव को नामरूपात्मक जगत् की प्रतीति होती है। दार्शनिकों ने श्रज्ञान का मूलाधार या मूल उत्पादक माया को ही माना है। माया किश्चित् काल के लिए सत्य को भी श्रपने श्रावरण में छिपा लेती है। श्रात्मा एवं परमात्मा के सिमलन में माया का श्रावरण वड़ा वाधक है। श्राचायों ने जगत् की प्रतीयमानता का श्राधार माया में खोज निकाला है। माया के विषय में वेदों में भी बहुत कुछ कहा गया है, किन्तु उस श्रथं में नहीं जिस श्रथं में वह हिन्दी काव्यधारा में सिद्ध-युग से प्रयुक्त हुश्रा है। ऋग्वेद में माया शब्द का प्रयोग वेश-परिवर्तन के श्रथं में हुश्रा है जैसा कि निम्नलिखित उद्धरण से प्रकट होता है:—

"इन्द्रो मायाभिपरूप ईयते"—ऋग्वेद ६।४७।१८

अर्थात इन्द्र अपनी माया के बल से अनेक रूप धारण करता है। यहां इसका प्रयोग रूप-परिवर्तन के ऋर्थ में ही हुआ है। उपनिषदों में माया का प्रयोग नामरूप के ऋर्थ में हुआ है। इसके अनन्तर बौद्ध-साहित्य का उल्लेख आवश्यक है। बौद्ध साहित्य में वैदिक मायावाद, स्वप्नवाद, चिणिकवाद तथा शून्यवाद के रूप में व्यक्त हुए हैं। कालान्तर में मायाबाद ने बौद्धों के स्वप्नवाद तथा शून्यवाद से प्रभावित होकर स्वप्नवाद के दर्शन को ही धारण कर लिया । बौद्ध दर्शन में यह विषय बड़े विस्तार श्रौर गंभीरता के साथ प्रतिपादित हुन्ना है। श्रुनेक ग्राचार्यों ने बौद्ध धर्म, हीनयान तथा महायान में, इसके विषय में विविध प्रन्थों की रचना करके विषय के स्पष्टीकरण का निरन्तर प्रयत्न किया। योगाचार मत के अन्तर्गत सत्ता माध्यमिक मत के सदृश्य ही दो प्रकार की मानी गई है। प्रथम पारमार्थिक तथा द्वितीय व्यावहारिक है। विज्ञानवादी ऋाचायों ने व्यावहारिक सत्ता का विभाजन दो भागों में किया है। इसमें प्रथम परिकल्पित सत्ता है श्रीर दितीय परतन्त्र सत्ता। विज्ञान-वादी ऋदैत वेदान्तियों के समान ही इस सिद्धांत के समर्थक हैं कि जगत का समस्त व्यवहार स्त्रारोप पर निर्भर है। वस्त में स्त्रवस्त के स्त्रारोप को स्त्रध्यारोप कहा गया है, यथा रज्जु में सर्प का ब्रारोप । 'लंकावतार सूत्र' में परमार्थ ब्रीर संवृति में ब्रन्तर व्यक्त किया गया है। 'लंकावतार सूत्र' में कहा गया है कि संवृति का अर्थ है बुद्धि। यह संवृति दो प्रकार की मानी गई है—(१) प्रविचय बुद्धि तथा (२) प्रतिष्ठापिका

बुद्धि । प्रविचय बुद्धि से पदार्थों के वास्तविक रूप को प्रहण् किया जाता है। प्रतिष्ठापिका बुद्धि से मेद प्रपंच ग्रादि का ग्रामास मिलता है तथा ग्रसत् पदार्थ सत् रूप में ग्रामासित होता है। इसी प्रतिष्ठान विषय को समारोप भी कहा गया है। यह ग्रारोप लच्चण, इष्ट हेतु एवं भाव का होता है। ग्राचार्य ग्रसंग ने 'महायान स्त्रालंकार' में सत्य के तीन प्रकारों का बड़ा सुन्दर ग्रीर स्पष्ट वर्णन किया है। ये तीनों सत्य हैं—परिकल्पित सत्ता, परतंत्र सत्ता तथा परिनिष्पन्न सत्ता। इन तीनों के विषय में ग्राचार्य ग्रसंग के मत को उद्धृत कर देना ग्रसंगत न होगा:—

### १. परिकल्पित सत्ता-

यथा नामार्थमर्थस्य नाम्नः प्रख्यानता च या । 
त्र्रासंकल्प निमित्तं हि परिकल्पितलत्त्व्णं ॥ —महायान सूत्रालंकार ११।३६

#### २. परतंत्र सत्ता-

त्रिविध त्रिविधाभासो प्राह्मग्राहकलत्त्र्णः। श्रभूत परिकल्पो हि परतंत्रस्य लत्त्र्णम् ॥—महायान सूत्रालंकार ११।४०

## ३. परिनिष्ठपन्न वस्तु :--

श्रभाव भावता या च भावाभावसमानता । श्रशांतशांचा कल्पा च परिनिष्पन्न लच्चएम् ॥—महायान स्त्रालंकार १९।४१ श्राचार्य श्रसंग के मतानुसार परम तत्व पंच प्रकार से श्रद्धैत रूप है :—

१. सत्-ग्रसत् २. तथा-ग्रतथा ३. जन्म-मरण् ४. हास-बुद्धि ५. शुद्धि-ग्रविशुद्धि ।

यह तत्व इन समस्त कल्पनाय्रों से विमुक्त हैं। उक्त त्र्याचार्य के अनुसार शूल्यता तीन प्रकार की है:—

- १. श्रभाव श्रून्यता—ग्रभाव से श्रिभिप्राय उन समस्त लच्चणों से ही न होने का है जिनको हम श्रिपनी साधारण कल्पना में किसी विशिष्ट वस्तु में सन्निहित या उससे सम्बद्ध मानते हैं। इसी को परिकल्पित भी कहते हैं।
- २. तथाभाव ग्रुन्यता—वस्तु का वह स्वरूप जो हम सामान्यतया देखते, जानते श्रीर मानते हैं, नितांत श्रास्त्य है। संसार में घट का न तो कोई वास्तविक श्रास्तित्व है न कोई निश्चित वास्तविक रूप। इसी को परतन्त्र भी कहते हैं।
- ३. प्रकृति शून्यता—संसार के समस्त पदार्थ शून्य रूप है। यही परिनिष्पन्न है। सम्यक् सम्बोधित का विकास तब सम्भव है जब बोधिसत्व इन त्रिविध सत्यों के ज्ञान से सम्पन्न होता है:—

स्नमावशूत्यतां ज्ञात्वा तथा भावस्य शूत्यताम् । प्रकृत्या शूत्यतां ज्ञात्वा शूत्यज्ञ इति कथ्यते ॥ —महायान सूत्र १४१३५.

गौडपादाचार्य का मायावाद भी स्वप्तवाद का दूसरा रूप है। दोनों की ख्रात्मा में कोई ख्रन्तर नहीं है। श्राचार्य शङ्कर ने वैदिक मायावाद को इतने प्रकार के विभिन्न रूप धारण करते हुए देखकर उसे पुनः शास्त्रीय रीति से प्रतिपादित किया। उनके ग्रन्थ प्रस्थानत्रयी में बौद्धों के स्वप्नवाद की कदु ख्रालोचना की गई है श्रीर मायावाद की स्थापना शङ्कराचार्य के प्रयत्न से वैदिक मायावाद पुनः देश की विचारधारा में व्याप्त होने लगा। शङ्कराचार्य ने माया को भ्रम रूप माना है। ख्रतद् में तद् को मान लेना ही ख्रध्यास है। ख्रध्यास ही भ्रम का दूसरा रूप है:—
"श्रध्यासो नाम ख्रतस्मिंस्तदबुद्धिः"—ग्रह्म-सूत्र १।१।१

माया के विषय में सांख्य दर्शन का मत भी विचारणीय है। र सांख्य दर्शन के मतानुसार संसार में पुरुष अनेक हैं और प्रकृति उन्हें अपने माया जाल में सदैव अमाती रहती है। पुरुष विशुद्ध चेतन स्वरूप है। वह जाता और उदासीन है। वह प्रकृति के मायाजाल में तब तक अमता रहता है जब तक उसे अपने इस विशुद्ध चेतन स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है। प्रकृति का विकास जगत् में चतुर्दिक प्रसारित है। प्रकृति त्रिगुणात्मक है। इसीलिए समस्त संसार चार भागों में विभाज्य है:—
र प्रकृति र प्रकृति विकृति र न प्रकृति न विकृति ।

दे वह तत्व जो कार्य एवं कारण उभयविधि से शून्य रहता है। न वह कार्यः ही है न कारण ही। इन तत्वों का वर्गीं करण इस प्रकार है:

| स्त्ररूप           | संख्या | नाम                              |
|--------------------|--------|----------------------------------|
| प्रकृति            | 8      | प्रधान, ऋव्यक्त, प्रकृति         |
| विकृति             | १६     | ५ ज्ञानेन्द्रिय, ५ कर्मेन्द्रिय, |
|                    |        | मन एवं महाभूत                    |
| प्रकृति विकृति     | ৩      | महातत्व, श्रहंकार, तन्मात्रा     |
| न प्रकृति न विकृति | 8      | पुरुष                            |

<sup>ै&</sup>quot; मांड्रक्य कारिका ४।३०)३१

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>' देखिये, मेरा प्रन्थ—सुन्दर दर्शन, पृष्ठ ७३, ८०

वह तत्व जो सबका कारए तो होता है पर स्वतः किसी का कार्य नहीं होता है ।

<sup>\*</sup> वे तत्व जो कार्य ही होते हैं। किसी से उनकी उत्पत्ति तो होती है पर स्वयं किसी अन्य को नहीं उत्पन्न करते हैं।

<sup>&</sup>quot; वे तत्व जो कार्य भी होते हैं ब्रार कारण भी। ये किन्हीं तत्वों से उत्तरना होते हैं ब्रार किन्हीं को जन्म देते हैं।

प्रकृति ही समस्त प्रपंचों की नियामक है। पुरुष वस्तुतः निर्लेष है। इस विषय में सांख्य का गीता से मत-साम्य है। जिसने यह समक्त लिया है कि समस्त कमों को करने वाली प्रकृति है और आत्मा अकर्ता है उसने कर्ता को पहचान खिया है:—

प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियामाणानि सर्वशः। यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति ॥ —गीता १३।२६

प्रकृति जिस समय माया का विस्तार स्थिगित कर देती है, तभी पुरुष कैवल्य प्राप्त करता है। पुरुष की सिद्धि भी प्रकृति की भाँति ऋनुमान से ही होती है। सांख्यकारिका के मत से पुरुष की स्थिति की निम्नलिखित चार युक्तियाँ हैं:—

साधतपरार्थत्वात् निर्गुणादिः विपर्ययादिषष्ठानात् । पुरुषोऽस्ति भोकृभावात् कैवल्यार्थे प्रदृतेश्च ॥१७॥

सांख्य के अनुसार जिस समय प्रकृति अपनी माया का विस्तारं स्थिगित कर देती है, उसी समय आत्मा का पुरुष कैवल्य पद प्राप्त करता है। सांख्य में पुरुष की इसी स्वाम।विक स्थिति को मुक्तावस्था कहा गया है।

भारतीय धर्मों श्रीर विभिन्न सम्प्रदायों के श्रन्तर्गत माया के व्यक्तित्व श्रीर रूप के विषय में बड़े रोचक उल्लेख मिलते हैं। कबीर के स्थानन्तर संतों ने माया की बड़ी कद्र श्रालोचना श्रौर छीछालेदर की है। कबीर से पूर्व, नाथ-सम्प्रदाय में भी माया के विषय में विचारकों के मत पठनीय होंगे। इसके विषय में श्राचार्य डा॰ हजारी प्रसाद द्विवेदी के 'नाथ-सम्प्रदाय' का यह रोचक एवं विद्वत्तापूर्ण उल्लेख पठनीय होगा—"शिव के सिस्च होने पर शिवा श्रीर शक्ति ये दो तत्व उत्पन्न होते 🝍। परम शिव निर्गुण श्रौर निरंजन है, शिव सगुण श्रौर सिस्चा रूप उपाधि से विशिष्ट। शिव का धर्म ही शक्ति है, धर्मी और धर्म अलग-अलग नहीं रह सकते हैं। इसीलिए मस्येन्द्रनाथ ने कहा है कि शक्ति के बिना शिव नहीं होते स्त्रीर शिव के बिना शक्ति नहीं रह सकती । ""पहले बताया गया है कि समस्त जगत प्रपंच का मुल कारण शक्ति है। शक्ति ही अपने भीतर समस्त जगत् को धारण किए रहती है। शक्ति द्वारा जगत् की श्रिभिव्यक्ति होने के समय शिव के दो रूप प्रकट होते हैं। प्रथम अवस्था में इस प्रकार का ज्ञान होता है कि मैं ही शिव हूँ। यही सदा शिव तत्व है। सदाशिव जगत् को ऋपने से ऋभिन्न रूप में जानते हैं। इनका यह में का भाव ही पराइन्ता या पूर्णाइन्ता कहलाता है। दूसरी अवस्था को ईश्वर तत्व कहते हैं। 'सो जगत ग्रहं' रूप समभ्रते वाला तत्व । र। सदा शिव है ग्रीर इदं रूप में सम्भते वाला तत्व । १। ईश्वर है। सदाशिव जगत् को श्रहंरूप में देखते हैं।

"जगत् में ही हूँ," इस प्रकार की सदाशिव की शिक्त को (५) शुद्ध विद्या कहते हैं आरे यह जगत् मुक्तसे भिन्न है—इस प्रकार ईश्वर की दृत्ति का नाम (६) माया है। शुद्ध विद्या को आव्छादन करनेवाली को आविद्या कहते हैं—कुछ लोग इसे विद्या भी कहते हैं। यह सातवां तत्व है। इस सातवें तत्व से आव्छन्न होने पर जो सर्वश्च था वह अपने को किंचिज्ज अर्थात् थोड़ा जानने वाला समक्तने लगता है। फिर कमशः माया के वन्धन से शिव की सब कुछ करने की शिक्त संकुचित होकर कुछ करने की शिक्त बन जाती है, इसे कला कहते हैं; फिर उनका नित्यतृतता "संकुचित होकर छोटी सीमा में बंध जाती है, इसे काल तत्व कहते हैं और उनकी सर्वव्यापकता भी संकुचित होकर नियत देश में संकीर्ण हो जाती है, इसे नियतितत्व कहा जाता है।"

स्रव संत-साहित्य में माया का स्वरूप देखिये, तदनन्तर चरनदास के काव्य में माया के स्वरूप का विवेचन होगा। सामान्य रूप से सन्त साहित्य में संतों की धारणा है कि संसार की स्थिति माया के कारण ही है। प्रकृति की माँति माया जगत् का उपादान है। यह जगत् माया ही का पूर्णरूपेण परिणाम है। माया स्थपनी स्थावरण शक्ति के कारण स्थानमा के वास्तविक रूप स्थीर गुण को उसी प्रकार दक लेती है, जिस प्रकार बादल निर्मल चन्द्र को कुछ काल के लिए स्थाच्छादित कर लेता है। माया का एक स्थीर रूप है। इस दूसरे रूप का नाम सन्तों के स्थनुसार सत्य माया स्थवा विद्या माया है। यह विद्या माया स्थातमा स्थीर ब्रह्म के मिलन में सहायक रहती है।

माया के दो रूप हैं, प्रथम ऋविद्या माया है और द्वितीय विद्या माया ! ऋविद्या माया ख्रज्ञान की प्रसारिका है । यह जीवातमा और परमातमा में ऐक्य नहीं स्थापित होने देती । भाँति-भाँति के प्रलोभनों और वाधाओं को समुपस्थित करके यह साधक को मार्ग से विचलित करती रहतं है । द्वितीय विद्या माया है । यह ज्ञान की प्रसारिका और ब्रह्म की प्रेरक शक्ति मानी गई है । यह साधना के चेत्र में प्रेरणा प्रदान करती है । वल्लभ-सम्प्रदाय में भी भावान की शक्ति स्वरूप माया के यही दो रूप बताए गए है :—

<sup>°</sup> नाथ सम्प्रदाय—पृष्ठ ६६-६७

माया के दुइ रूप हैं, सत्य मिथ्या संसार । माया है दुइ भाँति की, देखी ठोक बजाय । एक गहावै राम पै, एक नरक लै जाय ॥

विद्याविद्ये हरेः शक्ती माययैव विनिर्मिता । ते जीवस्यैव नान्यस्य दुःखित्वं चाप्यनीशता ॥ —वल्लभाचार्यं तत्वदीय निवन्ध, शास्त्रार्थं प्रकरण, श्लोक ६६-१००

तथा,

माया च द्विधाभ्रमं जनयति, विद्यमानं न प्रकाशयति श्रविद्यमानं च प्रकाशयति देश कालव्यत्यासेन । प्रमाणभूतो वेदः सर्वेखल्विदं ब्रह्मैवेत्याह ब्रह्मविदां प्रतीतिरिपि तथा भ्रान्तपीतिस्तु नार्थनियमकत्वमन्यथा भ्रमदृष्टिं ग्रहीत भ्रमःस्यात् । श्रतो ऽन्यत्रैव सिद्धा भ्रमिः माययापुरःस्थिते विषये समानीयते विषयता मायाजन्या विषयो भगवान् श्रतो विषयताजन्यं ज्ञानं भ्रातं विषयजनितं प्रमात ॥ २

—सुबोधिनी, भागवत २, ६, ३३

संतों ने भी माया के इन्हीं दो रूपों का उल्लेख किया है। उन्होंने श्रविद्या माया की दिल खोल कर निन्दा श्रीर श्रालोचना की है, परन्तु साथ ही विद्या माया की वन्दना श्रीर स्तवन भी की है। कबीर के श्रनुसार:—

दादू के अनुसार:--

माया दासी संत की, साकत की सिरताज । साकत संतों भांडणी, संतौ सेती लाज ॥ अ ४ ४ ४ भाया तेरी संत की, दासी उस दरबार । उकुरानी सब जगत की, तिन्यू लोक मंक्तार ॥ ४ रज्जब साहब उसे शत्रु श्रीर मित्र दोनों ही मानते हैं :-- रज्जब माया मन सिम, बैरा मीत न कोइ । कुकृत उपजै इन्हु सीं, इनसीं सुकृत होइ ॥

<sup>े</sup> अष्टछाप श्रीर वल्लभ सम्प्रदाय—डा॰ दीनदयालु गुप्त, पृष्ट ४५५

२ - ऋष्टछाप स्रोर वल्लभसम्प्रदाय—डा० दीनदयालु गुप्त, पृष्ठ ४५६

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> दाद्दयाल की वानी—भाग १, पृष्ठ १२५।६८

४. दादूदयाल की वानी—भाग १, पृष्ठ १२५।६७

इसी प्रकार चरनदास ने माया के परम्परागत दोनों रूपों के प्रति सविस्तार भाया श्रंग वर्णन प्रकरण में अपने विचार प्रकट किये हैं। इस प्रसंग में किव की निम्नलिखित दो पंक्तियाँ यहाँ पर उद्धृत करना श्रासंगत न होगा:—

> माया की अरतुति करू, होय रही संसार l अद्भुत लीला कर रही, शोभा अगम अपार !!

-भ० प० वर्णन।

माया की स्थिति स्वप्न या छाया-सी है। वह पूर्णतया विनाशशील है। वह भ्रमों की उत्पादिका है। ग्रमहा का मान कराने वाली है। वह च्रिणिक है। चरनदास के शब्दों में इस माया की स्थिति रैन के स्वप्न-दर्पण में ग्रामासित प्रतिविम्ब तथा तरुवरों की छाया के समान है। इसकी स्थिति स्थायित्व नहीं है। किव के शब्दों में:—

जैसे सुपना रैन का, मुख दर्पण के मांहिं। भासे है पर है नहीं, ज्यों तरवर की छाहिं॥

-भक्तिपदार्थ, वर्णन

कवि की प्रस्तुत विचारधारा का कबीर की निम्नलिखित साखी से भी समर्थन होता है। कबीर ने भी माया को छाया का पर्यायवाची माना है:—

> माया छाया एक सी, बिरला जानै कोय। भगता के पाछे फिरे, सनमुख भागै सोय।!

> > -- सं॰ वा॰ सं॰, भाग १, पृ॰ ५७

संत किव दादू की निम्निलिखित साखियों में चरनदास के 'सुपना रैन का', 'मुख दर्पण के मांहि' तथा 'भासे है पर है नहीं' भाव बड़ी कुशलता के साथ व्यक्त किया गया है:—

> साहिब है पर हम नहीं, सब जग स्रावै जाइ! दादू सुपिना देखिये, जागत गया विलाइ!! माया का सुख पंच दिन, गव्यौं कहाँ गँवार! सुपिनौं पायो राज धन, जान न लागै बार!!

> > —सं० वा० सं०, भाग १, ६७

रात्रि के स्वप्न अथवा वृत्तों की छाया के समान स्थिति वाली माया अव्यक्तता के कारण ही तो वह सर्वव्यापक है। सांख्य दर्शन तथा वेदांत में भी प्रकृति या माया को अव्यक्त निर्धारित किया गया है। अव्यक्त रूप में ही वह संसार की प्रत्येक वस्तु में चाहे वह जड़ हो वा चेतन, वर्तमान रहकर उन्हें विनाशशील श्रीर श्रस्थायित्व प्रदान करती है। चरनदास के शब्दों में:—

> माया सकल पसार है, नाना रंग बहु क्रान्ति । जहँ लग यह श्राकार ही, चंचल मिथ्या भ्रान्ति ।।

> > -भक्ति पदार्थ, वर्णन

माया की व्यापकता एवं श्रव्यक्त स्थिति का जो वर्णन चरनदास ने सूत्र रूप में, दो पंक्तियों में कर दिया है उसकी श्रिमिक्यिक कबीर ने सविस्तार निम्नलिखित पंक्तियों में किया है:—

जल महि मीन माया के बेघे, दीपक पतंग माया के छेदे। काम माया छुंजर को व्यापे, भुत्रंगम मृग माया महि खापे। माया ऐसी मोहनी भाई, जेते जीय तेते डहकाई। पाखी मृग माया महि राते, साकर माखी ऋधिक संतापे। तुरे ऋष्ट माया महि मेला, सिध चौरासी माया महि खेला। छिय जती माया के बन्दा, नवे नाथ सूरज और चन्दा। तपे रखीसर माया महि स्ता, माया महि काल और पंच दृता। स्वान स्याल माया महि राया, वानर चीते ऋरु सिधाता। माजार गाडर ऋरु लूबरा, विरख भूल माया महि परा। माया अन्तर मीने देव, सागर इन्द्रा ऋरु धरतेव।

—कवीर प्रनथावली, पृष्ठ २३३

दारू भी उसे सर्वत्र व्यास पाते हैं :--

घट माहेँ माया घरणी, बाहरि त्यागी होइ! फाटी कंथा पहरि करि, चिहन करें सब कोइ!!

-दादूदयाल की वानी, भाग १, पृ० १२३।७४

तथा,

माया सब गहले किये, चौरासी लख जीव। ताका चेरी क्या करे, जे रंग राते पीव। — बही १२५।१०१

माया प्रकृति से व्यभिचारिग्णी है। अपने प्रपंची रूप में वह सभी को फँसाने का प्रयत्न करती रहती है। सांसारिक उसके इन्द्रजाल में बँध कर जीवन के उच्च लद्य और साधना के सत् पथ से विचलित हो जाते हैं। मेदभाव एवं निजल्व-परत्व की भावना का सर्जन करके वह अज्ञानरूपी अधकार का प्रसार करती

है। माया की व्यापकता स्त्रीर चेत्र बड़ा विस्तृत है। वह संसार की प्रस्थेक वस्तु में विद्यमान है। गोस्वामी जी के शब्दों में :—

> गो गोचर जहं लगि मन जाई। सो सब माया जानहु भाई॥

इस दृष्टि से कबीर की विचारधारा गोस्वामी जी से बहुत साम्य रखती है। कबीर की दृष्टि में माया से शून्य जल, थल, ब्राकाश ब्रादि कुछ भी नहीं है। कबीर से साम्य रखते दृष्ट् विचार चरनदास के हैं। किव के शब्दों में:—

सन्तो माया जार बहुत डहकाई ।

श्रागे पीछे दहिने बांये तल ऊपर श्रिधियारी।
यहाँ वहाँ सर्वत्र विराजी सबहीं की मित भरमारी ॥
स्वप्न को भूप द्रव्य सपने को श्रष्ठ जगल को दारं।
गिएका शील नाच भ्तन को नारि सों व्याहत नारं॥
ऐसिह भूंठ जगत सच नाहीं भेद विचारो पायो।
माया जार जगत मां सबही बहुतै श्रिधिक छकायो॥

× × ×

समभै नहिं माया का मतवार ।
भूलि रहो धन धाम कुटुम्ब में हिर गुरु दियो विसार ॥
पाप दुकान लीपि श्रौगुण सो पूंजी रची विकार ।
काम के दाम कोध थैली धिर बैठा हाट पसार ॥
छुल कांटे विच कपट रूपइया निरख तौल निर्धार ।
कई लाया कह लै निकसैगा श्रपने जीव विचार ।
कोइ दम श्रचरज देखि तमाशा च्या इक राम संभार ॥
नर देही है लाल श्रमोलक ताकी लखी न सार ।
श्रम्त समय ज्यों हारों ज्वांरी दोऊ कर चालै भार ॥
यह जग स्वप्ना जान वावरे श्राखिर यम सों रार ।
सुगतै कष्ट महादुख पावै सो जीवन धिरकार ॥

मन ही समस्त संकल्प-विकल्प, आशा-निराशा एवं महत्वाकां जाश्रों आदि का आधार है। मन ही समस्त भ्रम तथा मायादि का मूल कारण है। मन के विनाश से सृष्टि विलीन हो जाती है। विभिन्न शास्त्रों और योग दर्शनों में मन के लय की विविध रीतियों का उल्लेख किया गया है। मन इन्द्रियों के अनुकूल होते

ही विविध त्र्याकार-प्रकार, रूप-स्वरूप श्रीर श्राकृतियां धारण करता रहा है। इसकी गति बड़ी विचित्र है। यह काम, कोध, मद, मोह, लोभादि विकारों से संयुक्त श्रीर श्रोतप्रोत है:—

मन इन्द्रिन के वश भयो, होय रह्यो बेढंग ।
श्रापा विसरो जग रतो, हुवो जो नाना रंग ।।
श्रावै तरंग कोध की, होत जुवा के रूप ।
काम लहर कबहूं उठै, ताकै होत स्वरूप ।।
लोभ कामना जब उठै, जभी लोभ रंगें होय ।
मोह कलपना के उठै, मोह वरण से सोय ।।
मन ही खेलै खेल सब, मन ही कर श्रिभमान ।
मन ही जब-जग है रहो, श्रव सुनि मन का ज्ञान ॥—मिक्त पदार्थ वर्णन

प्रस्तुत उद्धरण की श्रन्तिम दो पंक्तियाँ विशेष रूप से विचारणीय हैं। ये दोनों ही पंक्तियाँ किव के मन विषयक विचारों का सार श्रंश है। विचारों को बड़ी सफलता के साथ प्रकट कर देता है। मन माया का विशेष सहायक है। माया के प्रपंचों श्रीर वाह्य रूप को देखकर मन श्रत्यधिक लुब्ध होता है। लोभ, मोह श्रादि रोगों से वह सदैव प्रस्त रहता है। त्रिविध तापों से वह सदैव सन्तप्त रहता है। मन ही के श्राधार पर संसार के विभिन्न प्रतिमान, श्रीर मानदंड निर्धारित होते है। श्रसुंदर वस्तु में सौन्दर्य का श्रारोप, निःसार वस्तु में सार की प्रतिष्ठा, जीवन को च्या भंगुर जानते हुए भी उसे गहरी नीव देने का प्रयत्न करना, सृष्टि का कुल मर्यादादि की दृष्टि से विभाजन, यह सभी कुछ तो माया श्रीर मन के कर्तन्य हैं। किव के शब्दों में:—

बहुरूपी बहुरंगिया, बहुतरंग बहु चाव । बहुत भाँति संसार में, करि करि धने उपाव ।।

कबहूं यह मन होवै गिरही। कबहूं यह मन होवै विरही!! कबहूं यह मन होवै रोगी। कबहूं यह मन होवै शोगी!! कबहूं यह मन होवै शोगी!! कबहूं यह मन राखै ख्वारी!! कबहूं यह मन उल्ले ख्वारी!! कबहूं यह मन कुल का ऊपा। कबहूं यह मन नकटा बूपा!! कबहूं यह मन कुल का ऊपा। कबहूं यह मन नकटा बूपा!! कबहूं यह मन दोल घर आवै!! यह मन राजा होवै मोगी! यह मन त्यागी होवै योगी!! यह मन होवै योगर युक्ता!! या मन कूं कीजै वैरागी! यह मन होवै योगर युक्ता!! या मन कूं कीजै वैरागी!

मानव के शरीर की एक नात्र संचालक शक्ति है, मन । शरीरस्थ समस्त इिन्द्रयाँ ग्रांर ग्रांग मन का ही ग्रानुमान करती है। इतना ही नहीं वे मन के ही ग्रानुम्नल स्वरूप भी धारण कर लेती हैं। इसीलिए सन्तों एवं विचारकों ने इसे वासना रहित ग्रांर निर्मूल कर देने का उपदेश बारम्बार दिया है। इन्द्रिय ग्रांर मन के संसर्ग तथा एकमत होने पर मानव जीवन में मृग मरीचिकात्रों का विकाश होता है। संत चरन दास ने इन्द्रियों को मन से पृथक रखने तथा उन्हें संयमशील बनाने पर बड़ा जोर दिया है। इस दृष्टिकोण से किव की निम्नलिखित पंक्तियां पठनीय होंगी—

जगत वासना के तजे, माया की न बसाय । कर्म छुटै मिटै जीवता, मुक्त रूप हो जाय ॥ फंसे न इन्द्री स्वाद में, चरणकमल में ध्यान । पर श्राशा कोइ ना रहै, लगै न माया वान ॥ इन्द्रिन के वश मन रहै, मन के वश रहै छुद्ध । कहो ध्यान कैसे लगै, ऐसा जहां विरुद्ध ॥ जित इन्द्री मन हूं गया, रही कहां सूं छुद्धि । चरनदास यों कहत है, किर देखो तुम शुद्धि ॥ इन्द्री मन मिल होत है विषय वासना चाह । उपजे जैसे कामही, नारी मिल श्ररु नाह ॥ चलौ करे थिर ना रहै कोटि यतन किर राख । यह जबही वश होयगा, इन्द्रिन के रस नाख ॥ न्यारे न्यारे चहत हैं, स्त्रुपने श्रापने स्वाद । इन पांचौ में प्रीति है, कछू न वाद विवाद ॥

इसीलिए मन श्रौर इन्द्रियों को पृथक-पृथक रखने की बड़ी श्रावश्यकता है। कवि के शब्दों में:—

> जित जित इन्द्री जात है, तित मनकूं ले जात। बुधि भी संगहि जात है, यह निश्चय कर बात।।

श्रतएव,

न्यारे न्यारे तत रहें, होता न कळू उपाध । जुदे राख मन इन्द्रियन, गुरु गम साधन साध ।। इन्द्री सं मन जुदा करि, सुरत निरत करि शोध । उपजै न विष वासना, चरनदास को बोध ।।

-भक्ति पदार्थ वर्णन

मनुष्य की इन्द्रियों में आंख, कान, जिह्ना आदि संसार के विविध प्रपंचों में विशेषतया संलग्न रहते हैं। ये सभी माया की श्री दृद्धि और प्रसार में विशेष सहायक रहते हैं। आंख, वाह्य प्रपंचों को हृद्ध यंगम करने, कान, पर निन्दा और विवाद सुनने और जिह्ना, विविध स्वादों के आस्वादन करने में संलग्न रहते हैं। ये तीनों ही विभिन्न प्रकार से मानव को सत्पथ से विचलित करके माया में संलग्न कर देती है। इन तीनों के प्रति किव के विचारों का पृथक्-पृथक् विश्लेषण विषय को अधिक स्पष्टता प्रदान करेगा। वहां पर इन तीनों विषयों से संबंधित किव के मत को अविकल्य उद्धृत कर देना असंगत न होगा। माया के सहायक के रूप में नेत्र इन्द्रिय का वर्णन किव ने निम्नलिखित शब्दों में किया है:—

यह इन्द्री श्राँख विचारो । सो देत महादुख भारो ।।
वह राग द्वेष उपजावे । श्रद हरष शोक ले श्रावे ॥
सो रूप मांहि फंस जावे । तन मन में ज्याधि उठावे ॥
वह देह श्रीर के हाथा । करि डारे बहुत श्रनाथा ॥
वह फंदे माहीं डारे । श्रद काम श्रागिनि में जारे ॥
कोइ साधु श्रूरमा मोडे । जग सेती नैना तोडे ॥
दीपक त्रिया निहारि करि, गिरे पतंग ज्यों जाय ।
कछू हाथ श्रावे नहीं, उलटी श्राप जराय ॥
उन तन मन सभी जराया । कछु मोदूं हाथ न श्राया ॥
श्रद विषय वासना फैला । जब छूता राम का गैला ॥
तो मुक्ति कहां सो होई । दिया जन्म श्रकारथ खोई ॥
वह माया मोह लगावे । श्रद चौरासी भरमावे ॥
ऐसी इन्द्री श्रांख की, सो श्रपनी नहि होय ।
गुद शुकदेव बतावई, चरणदास सुन लोय ॥
—भिक्त पदार्थ वर्णन

कर्गोंन्द्रिय माया के प्रपंच का प्रसार किस प्रकार करती है यह वर्णन किन ने निम्नलिखित पंक्तियों में किया है :—

जब सुनै काम रस रीता। तब भूलै पढ़ सुन गीता।।
मन उपजै काम तरंगा। जब होत ध्यान में भंगा।।
फिर लोभ वचन सुन श्रौरै। जब तृष्णा चहुंदिशि दौरै।।
कहिं द्रव्य हाथ लगि जावै। यो शोचि शोचि दुख पावै।।
कहैं ठग चोरी कर लाऊं। किहं गड़ा दंबाहो पाऊं।।
काहू सुनै जु दौलत बंधा। मनही मन रोवै श्रंधा।।

फिर सुनै वड़ाई कुल की । जब पुलक हंसत है मुलकी ।। जो अपनी सुन बड़ाई । जब अंहु होत अकड़ाई ।। पर्रानन्दा बहुत सुहावै । निह और बड़ाई भावै ।। कभी सुनै मोह के बैना । लगे हर्प शोक दुख दैना ।। जो हिरन कान वश हुवा । तौ तीर लाग करि सुवा ।। शुकदेव कहें यह जानौ । सब कान विकार गिछानौ ।।

जिह्ना भी नेत्र श्रौर कर्गोन्द्रियों के समान ही माया की सहायिका है। किव के शब्दों में:—

जिह्वा के जीते बिना, गये जन्म सब हार। चरण्दास यो कहत है, भये जगत में ख्वार।। बंशी डारी ताल में, मछरी लागी आय। जिह्वा कारण जिय दियो, तलिफ-तलिफ मिर जाय।। तजा न जिह्वा स्वाद कं, वा संग दीन्हे प्रान। जो कोइ ऐसा जगत में, सो अज्ञानी जान।। यासूं ले हरनाम ही, गुणावाद ही भाख। जो बोलै तौ सांच ही, नाही मुख में राख।।

## श्रव त्वचा का रूप देखिये:--

त्वचा स्वाद सब वश भये, फसे जगत के माहिं।
जो कोई निकसो चहै, सो भी निकसै नाहिं।।
घोले की हथिनी लखी, द्रायो गज ललचाय।
खंदक माहीं रुकि गयो, शीश धुनै पिछताय।।
कछू हाथ ग्रायो नही, परो फन्द में जाय।
मैन महावत वश भयो, शिर में श्रंकुश खाय।।
ऐसे ही यह नर फंसो, देखि कामिनी रूप।
जन्म गंवायो दुख भरो, पड़ो श्रविद्या कूप।।

नासिका का सुगिन्य लोभ भी माया के बन्धनों में डालने में सहायक होता है। किव ने इसी भाव का निम्नलिखित पंक्तियों में वर्णन किया है:—

त्वचा श्रंग पूरो कियो, कहूँ नासिका श्रंग। तावश श्रिल सुत जी दियो, जाको कहूँ प्रसंग।। बास श्रास गुंजत किरो, बैठो कमल मंभार। सूर छिपे से मुदि गयो, श्रव शिर दै दै मार।।

कुंबर स्त्रायो तालयै, जल पीनन के काज । प्यास बुक्ती करने लगो, खेल करिन को साज ।। खेल करत कमलिह गह्यो, लीन्ह्यो ताहि उपाडि । फेरि दियो मुख माहि ही, चात्रि गयो देजाडि ।। ऐसे ही ये नर फंसे, परे काल मुख जाय। चरणदास यों कहत हैं, चाले जन्म गवाय।। जो इन्द्रिन के वश भयो, बाधों नरके जाय। चौरासी भरमत फिरै, गर्भ योनि दुख पाय ॥ जो इन्द्रिन के वश भयो, पावै ना स्त्रानन्द । बार बार जग मांह ही, छूटै ना सम्बन्द॥ भक्ति माहि चित ना लगै, सबही बिगड़े काम। 

उपर्युक्त पंक्तियों में नेत्र, कर्ण, जिह्वा, त्वचा तथा नासिका के रस-लोलुप एवं भ्रांति प्रसारक रूप तथा प्रभाव की श्रिभिव्यक्ति की गई है। कवि ने इन सभी इन्द्रियों को माया का प्रसारक माना है।

विगत पृथ्ठों में माया के विनाशकारी एवं साधना में बाधक रूप का उल्लेख हो चुका है। सन्तों ने माया के इस रूप की बड़ी तीव निन्दा की है। कबीर, दाद, नानक, मलुक, चरनदास, सुन्दरदास, गरीबदास, सहजों, दरिया साहब आदि ने की भर कर माया को कोसा है। इन सन्तों की चेतावनियों में माया के विषाक्त रूप की ग्रमिव्यंजना बड़े व्यापक रूप में हुई है। कवियों ने उसे भांति-भांति के सम्बोधनों से तुच्छ सिद्ध करने श्रीर श्रनाहत प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है। सन्तों ने ठिगनी, पाविनी वेश्या, रूखड़ी, स्वप्न, मीठी मिश्रीबार, मृगबल, मगहर, ऊसर, सर्पिणी, नटिनी आदि शब्दों से सम्बोधित किया है। कबीर ने माया को ठिगिनी , पापिनी , वेश्या , त्रीर रूखड़ी कहा है । दादू ने माया को

<sup>ै.</sup> माया तो ठगनी भई, ठगत फिरै सब देस ! जा ठग या ठगनी ठगी, ता ठग को आदेस ॥—सं० वा० सं० १।५७।६

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>. कबीर माया पापिनी, ताही लागे लोग। पूरी किनहुँ न भोगिया, याका यही वियोग ॥ -वही, १।५७।३

<sup>3.</sup> कबीर माया बेसवा, दोनों की इक जात I श्रावत को श्रादर करे, जात न पूछे बात ॥ - वही १।५७।४

<sup>¥.</sup> कबीर माया रूखड़ी, दो फल की दातार I खावत खरचत मुक्ति दे, संचत नरक दुबार ॥-वही १।५७।५

स्वप्न ने तथा मीठी बोलणी वताया है। मल्कदास ने इसे मिश्री की छुरी माना है। उजगजीवन साहब के अनुसार वह जार है। दादू ने उसे मृगजल ने मगहर है, उसर है, सापिन तथा नटी कहा है। चरनदास जी ने भी परम्परागत सम्बोधनों का माया के लिए प्रयोग किया है। उन्होंने उसे कभी ठिगिनी ने कहा है और कभी उसे जार, पापिनी तथा वेश्या आदि सम्बोधनों से पुकारा है। विगत पृष्ठों में किव के उद्धरणों में इस प्रकार के अनेक शब्दों का उल्लेख हो चुका है।

<sup>ैं</sup> संतवानी संग्रह, भाग १,६७।१ तथा दादूदयाल की बानी, पृष्ठ ११६।१०

२. संतवानी संप्रह, भाग १।६७।६

माया मिसरी की छुरी, मत कोई पितयाय ।
 इन सारे रसबाद के, ब्रह्मादि ब्रह्म लड़ाय ।। —वही १।१०३।१

४° कठिन ऋहै माया जार, जाको नहि बार वार ॥ —वही २।१४४।५

<sup>&</sup>quot; यह सब माया मिर्ग जल, भूठा भिलिमिल होइ । दाद चिलका देखि करि, सित करि जाना सोइ ॥--दा० द० की वानी, ११६।७

भाया मगहर खेत खर, सद गित कदे न होइ।
 जे बचै ते देवता, राम सरीखे होइ।।—बही १२१।४८

कालिर खेत न नीयजै, जे बाहै सो बार ।
 दादू हाना बीज का, क्या पिच मरे गंवार ।।—वही १२१।४६

<sup>&</sup>lt; वही. १२३।६**६** 

९ वही १३२।१६E

१° माया द्गिनी द्गे सनही बेच गुर शुकदेवा !-शब्द-संग्रह

#### ष्टम ऋध्याय

# चरनदासी सम्प्रदाय

प्रवर्तक एवं सम्प्रदाय — चरनदासी सम्प्रदाय के संस्थापक वा प्रवर्तक संत किव श्री चरनदास जी थे। तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक स्थितियों के फलस्वरूप देश, समाज एवं काल की आवश्यकता को दृष्टि में रखकर चरनदास ने प्रस्तुत संप्रदाय को जन्म दिया। संत कवीर के सम्प्रदाय के अनन्तर जिन नानक पंथ, दादू पंथ, प्राण्नाथी सम्प्रदाय, मलूकदासी सम्प्रदाय, ज्वाजीवनदासी सम्प्रदाय, पलटूदासी सम्प्रदाय, घरनीदासी सम्प्रदाय, तथा दरिया पंथी आदि के सम्प्रदायों को महत्वशाली निर्धारित किया गर्ना है, उनमें चरनदासी सम्प्रदाय एक है। निर्भुण सन्तों के जो सम्प्रदाय भारतवर्ष में आज भी जीवित हैं, उनमें चरनदासी सम्प्रदाय का अपना प्रमुख स्थान है। यह बात सत्य है कि दादू एवं नानक के सम्प्रदाय का अपना प्रमुख स्थान है। यह बात सत्य है कि दादू एवं नानक के सम्प्रदायों के समान यह बहुत व्यापक और विस्तृत सम्प्रदाय नहीं है, परन्तु फिर भी दरियादासी, पलटूदासी, धरनीदासी, मलूकदासी तथा प्राण्नाथी सम्प्रदायों की तुलना में यह आज भी अधिक सजीव और महत्वशाली है। इस देश के उत्तराखंड के प्रायः प्रत्येक बड़े नगर वा शहर में आज भी इस सम्प्रदाय के अनुयायी पाये जाते हैं।

सम्प्रदाय स्थापना काल — चरनदासी सम्प्रदाय की जन्म तिथि श्रज्ञात है। इसके विषय में सम्प्रदाय के प्रत्यों में न तो श्रिन्तस्साच्य उपलब्ध होती है न विहस्साच्य श्रयवा किंवदन्ती हो इस विषय पर कोई सहायता कर सकती है। प्रस्तुत सम्प्रदाय के वर्तमान महन्त को भी इस विषय पर कोई ज्ञान नहीं है। चरनदास श्रयवा चरनदासी सम्प्रदाय पर छानवीन या खोज करने वाले लेखकों ने भी इसके विषय में श्रयना कोई मत नहीं प्रकाशित किया है। चरनदास के विषय में श्रयंज्ञी लेखकों में सर्वश्री चिति मोहन सेन, एच० एच० विल्सन, फर्कुहर, पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल, जेम्स हेस्टिग्ज, डब्ल्यू० कुक्स, पी० डब्ल्यू० पावेल, जी० ए० ग्रियर्सन तथा ई० डी० मैक्लायन एवं हिन्दी लेखकों में सर्वश्री रामवन्द्र श्रुक्ल, श्यामसुन्दर दास, पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल, रामकुमार वर्मा, मिश्रवन्धु, हरिश्रोध, सुवनेश्वर, माधव, परशुराम चतुवेंदी, गर्भुदत्त ब्रह्मचारी तथा शिवशंकर मिश्र प्रभृति भी चरनदासी

सम्प्रदाय की जन्मतिथि के विषय में नितांत मौन हैं। चरनदास जी तथा उनके आदशों पर प्रकाश डालने वाला सबसे महत्वपूर्ण जन्य 'गुरु-भिक्ति-प्रकाश' भी आलोच्य विषय पर कोई सहायता करने में समर्थ नहीं है परन्तु इतना तो निश्चय ही है कि प्रस्तुत सम्प्रदाय का जन्म चरनदास के जीवन-काल में ही हुआ था। श्रीराम रूप जी ने अपने प्रन्थ 'गुरु-भक्ति-प्रकाश' में संत चरनदास द्वारा शिष्य बनाये जाने का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित शब्दों में किया है:—

श्रस्थल में रहने लगे, वाही विध वही रीत । श्रावें दर्शन करें जो, तिन सों राखें प्रीत ॥

एक सिद्ध दिल्ली में आयो | वाने बहु आभिमान बढ़ायो | । बहुतक नर दर्शन को धावें | जाय चरण में शीश नवावें | । माला तिलक न कंठी राखें | मुख सों कभी गुरु न माखे | । कोई पूछे कहाँ गुरु तुम्हारे | कौन सम्प्रदा कौन दुआरे | । कंठी माला तिलक न राखो | सतगुरु का कभी नाम न भाखो | । जब सिद्ध वह ऐसे बोले | अपने मन का भेद जो खोले | । इमारा सतगुरु राम प्यारा | जाने यह सब जग विस्तारा | । जग में सतगुरु करिहो वाको | कंठी बांघे ज्यों में भाखो | । कुवें पर चादर जु विछाऊँ | ता ऊपर जा आसन लाऊँ | ।

ह्यां जो त्र्याकर वैठकर, कंठी बांके मोर । ताहि करूँ में सतगुरु, गहूँ चरण कर जोर ।।

ऐसे ही कहे सबके आगे। जो टोके तेहि कहने लागे।
नगर माहिं यह बात जु छाई। चली चली अस्थल में आई।।
जो कोई दर्शन को आवै। मिक्त राज दिग बात चलावै।।
महाराज बोले मुसकाई। वाके कंटी बांधू जाई।।
दूजे दिन गए वाके पासा। वासों कही कि पुरऊँ आसा।।
बात तुम्हारी सुन मैं आया। देखों यह कंटी भी लाया।।
कुवें पर चादर विछवावों। चारौं कोने ईंट धरावों।।
वा पर बैटो ह्वां मैं आउँ। कंटी बांधू मंत्र सुनाऊँ।।

जो तुम पूरे वचन के, तो कंठी बंधवाय। नौता याही नगर सं, वेग उठो भग जाव!।

सिद्ध कही मैं नाहिं डराऊँ। कुवें पर चादर बिछवाऊँ॥ में बैठू ह्वा तुम भी आवो। कठी बांधों मंत्र सुनावो॥ भिक्त राजे जब यों ही कीनी। वाही सिद्ध को दीवा दीनी॥

जो जो लोग तमाशे श्राये । श्रचरण देख बहुत हरणाये ।।
वाही सिद्ध को लेके साथा । श्रस्थल श्राये फुल्लत नाथा ।।
फिरवा सिद्ध को रुखसत कीना । टोपी सेली चोला दीना ।।
ऐसे सतगुरु पर उपकारी । खुशी रहें श्रस्थान मंक्तारी ।।
श्रानन्द लेना श्रानन्द देना । सब सो बोले मीठे बैना ।।
श्रावें दरशन करन जो, रामरूप नर लोय ।
देखत दुख विसरें सवै, मन खुसी जु होय ।।

—गुरुभक्ति प्रकाश, पृष्ठ ७६-८१

प्रस्तुत उद्धरण में कश्चित् तथाकथित सिद्ध को दीचा देने का वृतांत वर्णित है। इस उद्धरण में विशेष ध्यान देने योग्य रेखांकित ऋंश है। इन पंक्तियों में टोपो, सेली और चोला प्रदान करके दीचित बनाने की प्रक्रिया वर्णित है। सम्प्रदाय में नये व्यक्ति को दीचित करने की यही प्रक्रिया आज भी प्रचलित है। 'गुरु भक्ति-प्रकाश' में दीचा प्रदान करने का यह सर्वप्रयम उल्लेख है। अतः यह निश्चित हो जाता है कि चरनदास ने अपने जीवन काल में ही शिष्य बनाने और दीचा देने का कार्य प्रारम्भ कर दिया था।

श्रव सम्प्रदाय की बन्म-तिथि या सन्-संवत् पर ध्यान देना श्रपेचित है। 'गुरु भक्ति प्रकाश' में दीचा देने की प्रस्तुत प्रक्रिया के उल्लेख के पश्चात् तुरन्त ही रामरूप जी ने चरणदास द्वारा नादिरशाह के श्रिममान की भविष्यवाणी का सविस्तार उल्लेख किया है। इस भविष्यवाणी का उल्लेख "नादिरशाह को परचा देना तथा मुहम्मद शाह का दर्शन को श्राना" शीर्षक के श्रन्तर्गत हुश्रा है। कवि ने भविष्यवाणी की थी कि नादिरशाह श्रीभयान करके देश में रक्तपात करेगा—

करनाल खेत में होय लड़ाई | मारे जांय बकसी दोऊ भाई ||
और नवाब दोय मिल जावे | छिपे छिपे ही मेद लगावे ||
हारे बादशाह पकड़ा जावे | जीते नादरशाह सुख पावे ||
गहकरि नादरशाह ही, श्रावे दिल्ली माहिं |
तहसील कतल ह्यां होयगी, क्यों ही छूटे नाहिं ||
दसमी फागुन सुरी करे, दाखिल है है श्राय |
श्राठें सुदी वैशाख को, वतन श्रापने जाय ||
दोय मास रहे शहर में, ज्यारा रहे न कोय |
माल बहुत ले किले सों, कृंच देश को होय ||
मुहम्मदशाह को मुलक दे, फिर करके बादशाह |
नायब श्राना थापके, जैहें नादरशाह ||

नादिरशाह के स्रिभियान से सम्बन्धित इस भविष्यवाणी की सत्यता का समर्थन इतिहास-सम्मत है। नादिरशाह का स्राक्रमण मार्च (फाल्गुन मास) सन् १७३६ ई० में हुस्रा था। इस भविष्य के कुछ ही समय पूर्व किव ने अपने सम्प्रदाय को जन्म दिया था, स्रातः यह निश्चित है कि चरणदासी सम्प्रदाय की स्थापना सन् १७३८ के स्रंत या सन् १७३६ के प्रारम्भिक महीनों में हुई है। इस समय चरनदास की स्रवस्था लगभग ३५ वर्ष की थी स्रोर वे साधना के च्रेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे। किव की जीवनी में इस बात का उल्लेख हो चुका है कि शुकदेव जी ने संवत् १७७६ में चरनदास जी को दीचा दी थी। स्रातः यह भी सिद्ध हो जाता है कि लगभग १७ वर्ष की सतत स्रोर सच्ची साधना के स्रान्तर चरनदास ने स्राप्ते स्थापना की ।

सम्प्रदाय की परम्परा—धर्म के द्वेत्र में सम्प्रदाय कुलपरम्परा दो प्रकार की मान्य हुई है। १. विन्दुकुल परम्परा, २. नाद कुल परम्परा। पिता का पुत्र से सम्बन्ध विन्दु के द्वारा होता है अ्रतः पुत्र विन्दुपुत्र कहाता है श्रीर पुत्र विन्दुकुल परम्परा में आता है। भिक्त उपदेश में सद्गुरु शिष्य को पुनर्जन्मप्रदान करता है। इसी कारण शिष्य नादपुत्र कहा जाता है। इस प्रकार शिष्य नादकुल परम्परा में आता है।

चरणदासी सम्प्रदाय की नादकुल परम्परा श्रीमन्नारायण से ज्ञारम्भ होती है। सम्प्रदाय में नादकुल परम्परा के विषय में निम्मलिखित श्लोक प्रचलित है:—

पुराग्यसंहितामेता ऋषिनारायणो व्ययः। नारदाय पुराप्राह कृष्णद्वैपायनायसः॥ सर्वे मद्यं महाराज भगवान् बादरायणः। इमां भागवतीं प्रीतः संहितां वेदसम्मिताम्॥

—श्रीमद्भागवत स्कन्ध, २ श्रध्याय

श्चर्यात् इस पुराण संहिता (श्रीमद्भागवत) का उपदेश श्चव्यय, श्चमर श्चृषि नारायण ने प्राचीन काल में नारद को दिया। नारद ने कृष्ण द्वैपायन श्रीवेदव्यास से उसी उपदेश को कहा। वेदव्यास ने इस वेद-सम्मित वेदाश्चित श्रीति संहिता भागवत को सुभ (श्री शुकदेव) को सुनाया। इस प्रकार श्री चरनदासी-सम्प्रदाय के नादकुल इच की रूप-रेखा इस प्रकार होगी:——

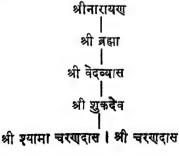

चरनदासी-सम्प्रदाय के इन नादकुल परम्परा का उल्लेख श्री रामरूप जी ने गुरु भक्ति-प्रकाश में निम्नलिखित शब्दों में किया :—

> ऐसी माया संग ले, भयो पुरुष श्रमिराम । ईश्वर नारायण वही, ताही को परणाम II जिनसों ब्रह्मा जू भये, उपजावन जगदीश। पर दिच्या तिनकी करूं, चरणन राख्रंशीश !! जिन के श्री वशिष्ठ मुनि, बोध रूप स्त्रानन्द । तिनके श्री शक्ति तनय, नमो नमो सुख सिंध।। पराशर तिनकी कला, तासी श्राति निष्काम। रामरूप जन करत है. बारम्बार प्रणाम ॥ बेदव्यास तिनसों भये, सो ईश्वर ऋवतार। तीन कांड परगट किये, प्रशामीं बारम्बार ॥ जिनके श्री शुकदेव हैं, जानत सब संसार। सो मेरे मन में बसो, उनहीं को आधार॥ परिकर्मा हित सों करूँ, बहुत करूँ दंडौत। तीन लोक विचरत रहें, तिन बस कीन्ही मौत ॥ जिनके चरणहि दास हैं, नाद पुत्र ही जान। तिनकी सत्संगत किये, मिटे तिमिर श्रज्ञान ॥--गुरुभक्ति-प्रकाश

सम्प्रदाय संस्थापन का लद्य — प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रथम परिच्छेद में किन के युग की सामाजिक, धार्मिक राजनीतिक एवं आार्थिक परिस्थितियों की निवेचना हो चुकी है। इस परिच्छेद में कहा जा चुका है कि चरनदास का समय निषमताओं का युग था। चतुर्दिक् अशांति, वर्षा-वैषम्य, वर्ग-संघर्ष, वर्ग-भेद, राज्य-लिप्सा, महत्वाकांचा, रक्तपात, विद्रोह, अविश्वास, धार्मिक अविश्वास के तीत्र वात्याचक, प्रतिहिंसा, प्रतिशोध, प्रतिकार, मानवता का आमूल प्रतिलोप नैतिकता का सम्पूर्ण विनाश इस युग का संविष्टत शब्दों में सार्गश है। इन परिस्थितियों के मध्य चरनदास का जीवन-वृद्ध पनपा और बढ़ा। अतएव युग की परिस्थितियों की आवश्यकतानुसार और देश की आवश्यकता के अनुकूल संत चरनदास ने अपने सम्प्रदाय को संस्थापित किया। इस सम्प्रदाय का सबसे बड़ा लच्य था संकीर्ण मानव समाज को बृहत्तर बनाना। जन-जन में व्याप्त भावमेद को मिटा कर उनमें समता की भावना का बीजारोपण चरनदास ने किया। मानव-मानव में उच्च नीच का भेद भाव बढ़ा द्वारा रचित नहीं है वरन् आर्थिक आधार पर निर्मित समाज का प्रसाद है—चरनदास की बानियां इसी मान से आत्रोत हैं। मौतिकता में अत्यिक्त

संलग्न, महत्वाकां से अप्रत्यधिक उत्पीड़ित, प्रतिशोध, प्रतिहिंसा आरे प्रतिकार की ज्वाला में दग्ध मानवता को उन्होंने प्रेम, त्याग, करुणा, मैत्री, विश्वबन्धुत्व की भावता का मधुर संदेश सुनाया और उनमें जीवन को निर्मल बनाये रखने की चाह जाग्रत की। चरनदास ने अपने नवीन सम्प्रदाय के द्वारा युग-युग से चिर उपे चित अन्त्यज वर्ग में भी स्वाभिमान की भावना जाग्रत की। चिरकाल से अन्त्यजों के हेतु बन्द मन्दिरों के द्वारा की गई अवहेलना से प्रेरित होकर चरनदासी सम्प्रदाय ने उन्हें निराकार ब्रह्म की उपासना का पाठ पढ़ाया। सामाजिक व्यवहार और पारमार्थिक साधना, उभय चेत्रों में पूर्यारूपेया ऐक्य एवं समानता का आदर्श समुपरिया करके चरनदास ने अपने सम्प्रदाय को व्यापक बनाने का प्रयत्न किया।

सम्प्रदाय की जनप्रियता—प्रस्तुत सम्प्रदाय द्यपने समय में बड़ा जनप्रिय सम्प्रदाय रहा। प्रवर्तक के जीवन काल में इसका बड़ा प्रचार रहा। चरनदास के सीधे सादे, सरल ख्रादशों से भारतीय जनता बहुन प्रभावित रही। हिन्दू, मुसलमान, कुलीन, अन्त्यज, सज्जन, दुष्ट, बालक, दुद्ध, धनी, निर्धन सभी प्रकार के व्यक्ति युग-विचारक के सन्देश से प्रभावित हुए। चरनदास के कल्याणकारी सिद्धांतों के लिए मानव चौर प्रकृति-कृत सीमाएं निस्सार हो गये और वे देश-विदेशों में मान्यता तथा श्रद्धा के विषय बने। आधुनिक महन्त श्री गुलाबदास का कथन है कि "चरनदास के जीवन काल में यह सम्प्रदाय संसार के चारों कोनों में पूज्य हुआ।" प्रस्तुत कथन में से अत्युक्ति की मात्रा को छान कर यदि हम विचार करें तो यह असंगत नहीं प्रतीत होता है कि भारतवर्ष में यह सम्प्रदाय अपने समय में सर्वाधिक जनप्रिय सम्प्रदाय था, चरनदास की जीवनी के सम्बन्ध में सबसे ख्रिधिक विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रन्थ 'गुरुमक्ति-प्रकाश' का विचार भी इस दृष्टि से पठनीय होगा:—

एक दृष्टि सब स्रोर निहारे । सब सों प्यार करै इक सारे ।। राव रंक दोऊ चल स्रावें । हित सों सब की स्रोर लखावे ।। हाथी स्रोर पालकी वारे । हिन्दू तुरक भीड़ हो भारे ।। जो कोइ दुष्ट कहैं इन स्रागे । ताकी चित्त दै सुननै लागे ॥ सब विधि वाकी करै सहायी । तन मन सों सबकै सुख दायी ।।

'गुरु-भक्ति-प्रकाश' के ऋनुसार दिल्ली का तत्कालीन शासक मुहम्मद शाह चरनदास का वड़ा भक्त था। द्वितीय परिच्छेद में उल्लेख हो चुका है कि नादिरशाह भी चरनदास से बहुत प्रभावित था। रामरूप जीं ने लिखा है कि ''नादिरशाह ने चरनदास की बहुत विनती की ऋौर माफी के रूप में वहुत-सी जागीर प्रदान की ।''

हाथ जोड़ यों कहने लागा । मैं दुर्मति में पगा अभागा ।। तुम्हरी महिमा कळू न जानी । मैं मन में कुछ और ठानी ।।

गुइ-भक्ति प्रकाश में अनेक अन्य स्थल हैं जिनमें किन की सर्विष्रियता और उसके उपदेशों की जनिष्रियता का रामरूप जी ने सिनस्तार उल्लेख किया है। समद्रष्टा चरनदास के उपदेश उनके दिवंगत होने के सैकड़ों वर्ष पश्चात् आज भी जनता में आदर के साथ गाए एवं स्मरण किये जाते हैं।

चरनदाधी-सम्प्रदाय के जनप्रियता का एक श्रौर भी कारण है। चरनदास ने भारतवर्ष के प्राचीन धार्मिक साहित्य की श्रकारण श्रालोचना वा निंदा न करके उसे श्रपने उपदेशों का श्रंग बनाया श्रौर इसीलिए श्रन्य सम्प्रदायों की श्रपे ज्ञा यह श्रिक जनप्रिय श्रौर व्यापक बन सका। डाक्टर पीताम्बर दत्त बड़ध्वाल के शब्दों में "यदि भागवत का भलीभांति श्रध्ययन किया जाय तो पता लगेगा कि रहस्य-भावना से श्रोतप्रोत होने के कारण वह संत-साहत्य का सबसे महत्त्वशाली महाकाव्य है, जिसमें कथानक के बहाने प्रेम को प्रतीक बनाकर ज्ञान की शिल्हा दी गई है। चरनदासियों के लिए भागवत का नायक श्रीकृष्ण समस्त कारणों का कारण है। गीता के भावों को उन्होंने स्वच्छन्दता से श्रपनाथा है श्रौर स्थान स्थान पर साहस के साथ उससे उद्धरण भी दिए हैं—साहस इसलिए कहते हैं कि निर्गुणी संतों ने प्राचीन श्रन्थों से श्रकारण धृणा प्रदर्शित की है, परन्तु चरनदासियों में प्रेमानुभूति की वह विशेषता भी है जिसके कारण हम उन्हें निर्गुण संत-सम्प्रदाय से श्रकाग नहीं कर सकते।" इसी कारण चरनदास देश के रूदिवादी, प्रगतिशील श्रौर प्राचीन श्रन्थों के प्रेमी, सभी व्यक्तियों में समान रूप से जनप्रिय बन सके।

शिष्यों की संख्या—वर्तमान महन्त का कथन है कि चरनदास के जीवनकाल में शिष्यों की संख्या अगियात थी। इसका न्यौरेवार उल्लेख चरनदास जी से सम्बन्धित किसी भी ग्रंथ में नहीं उपलब्ध होता है। चरनदास की मृत्यु (१७८२) के प्रायः सौ वर्ष पश्चात् सन् १८६१ ई० के जनसंख्या रिपोर्ट में चरनदासियों की संख्या १६१ लिखित है। डब्ल्यू० कुक्स महोदय ने अपने ग्रन्थ 'ट्राइन्स एंड

> श्रव मैं जानी तुम दरवेश । तुमको दुनियां सा निह लेश ।। तुम फक्कर हो खुदा रसीद । मेरे गुनाइ करो बकसीस ।। मैं सब श्रजमावन को कीना। इतना दुख जो तुमको दीना।। श्रव मैं समभा विसुत्रा बीस । मेरे हक में करो श्रशीस ।। तन कांपे मन में डर लागै। करो मिहर मेरा भय भागै।।

> > × × ×

बातन ही में श्रम् कही बाता । नादरशाह जोड़ दोउ हाथा ।। गांव परगना श्रव कुछ लीजें। करो निजात यही खुशी कीजें।

<sup>°</sup> हिन्दी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, पृष्ठ ८७

कास्ट्स आफ एन॰ डब्ल्यू॰ प्रोविंसेस एंड अवध' में जन-संख्या रिपोर्ट की तालिका को उद्भुत किया है। अविकल रूप में वह यहां उल्लिखित है:—

| जिला       | संख्या | बिला       | सं० | जिला    | सं० |
|------------|--------|------------|-----|---------|-----|
| मुजफ्फरनगर | 88     | विजनौर     | २२  | पटन     | હ   |
| मेरठ       | ४७     | मुरादाबाद  | ६   | हमीरपुर | १०  |
| बुलन्दशहर  | २५     | शाहजहांपुर | २   | बालौन   | १०  |
| श्रागरा    | 9      | कानपुर     | ४   | तराई    | 7   |
|            |        |            |     | _       | १६१ |

प्रस्तुत-तालिका जन-संख्या-गणना (सेंसेज रिपोर्ट) की ऋपूर्णता श्रीर श्रमुद्धि की स्वक है। अवध तथा उत्तरप्रदेश के उत्तरी-पश्चिमी जिलों में चरनदासियों की संख्या श्राज भी हजारों में है। इस स्वी या तालिका में अनेक शहरों एवं नगरों का उल्लेख नहीं हुआ है। उदाहरणार्थ लखनऊ, फैजाबाद, बनारस, उन्नाव, इटावा, दिल्ली, जयपुर श्रादि शहरों में चरनदासियों की संख्या का कोई उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार किन के जन्म-स्थान श्रजमेर, डेहरा श्रादि का भी कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता। केवल लखनऊ में श्राज भी चरनदासियों की संख्या डेट्ट हजार से ऊपर है। श्रतएव १६१ की संख्या भ्रामक श्रीर श्रमुद्ध प्रतीत होती है। इस विषय पर कोई प्रामाणिक स्चना नहीं प्राप्त है। स्वयं सम्प्रदाय के वर्तमान महन्त को इसका कोई ज्ञान नहीं है। श्रतएव हमें श्रपने सीमित साधनो श्रीर विवशताश्रों के कारण मीन ग्रहण कर लेना पड़ ता है।

श्री रूपमाधुरीशरण के मतानुसार "श्री महाराज के लाखों जीव स्त्री-पुरुष शिष्य भये तिनमें ५२ तो बड़े ही सिद्ध और महाराज के परम कृपापात्र भये। जिनको श्री महाराज ने सब नामी शहरों में पीला चोला टोपी बाना देके महन्त स्थापित करके किसी के साथ सो संत किसी के साथ दो सौ संत देके भक्ति-प्रचार करने को मेजे। जैपुर में भी आत्माराम जी तथा अख़ैराम जी इत्यादिक कई संत भेजे। जिनके-जिनके मंदिर बने हैं एक मोती कटले श्री विहारी जी का मंदिर है। दूसरा बारह गान गोर आतम कुंज का स्थान है। जीविका राज की तरफ से लग रही है। " डाक्टर पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल के शब्दों में "चरनदास के बहुत शिष्य थे जिनमें से बावन शिष्यों ने अलग-अलग स्थानों पर चरनदासी मत की शाखाएं स्थापित कीं जो आज भी वर्तमान है। दें"

<sup>&</sup>quot; महन्त गंगा दास के पास सुरिच्चत स्रप्रकाशित प्रन्थ 'गुरु महिमा' से ।

२ हिन्दी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय, पृष्ठ ८७

५२ शिष्यों ने विभिन्न ५२ स्थानों पर जिन गहियों की स्थापना की वे निम्नलिखित हैं:—

१. स्वामी रामरूप जी (गुरु भत्तानन्द जी), २ श्री राम सखी जी, ३. श्री सहजोबाई, ४. श्री हरि प्रसाद जी, ५. श्री गंगा विष्णु दास, ६. श्री दास द्वंबर जी, ७. श्री हरिनारायण जी, क श्री ग्रात्माराम जी, ६. श्री गुसाई जुक्तानन्दजी, १०. श्री गुरु छौना जी, ११. श्री नन्दराम जी, १२. श्री मुक्तानन्द जी, १३. श्री गुरुप्रसाद जी, १४. श्री हंसमुखदास जी, १५. श्री गुरुमुख दास जी, १६. श्री हरिदेव दास, १७. श्री रामप्रताप जी, १८. श्री पूरन प्रचाप जी, १६. श्री भगवान दास जी, २०. श्री त्यागी राम जो, २१. जै देवदास जी, २२. श्री श्यामशारन बङ्भागी जी, २३. श्री निर्मल दास जी, २४० श्री दूसरे नन्दराम जी, २५. श्री डंडोती राम जी, २६. श्री घनश्याम दास जी तथा बालगुपाल जी, २७. श्री सुखविलास जी,२८. श्री जैराम दास जो, २६. श्री दाताराम जी, ३०. श्री जसराम उपगारी जी तथा वल्लभ दास जी, ३% श्री दाऊ सब गतिराम जी, ३२. श्री सहजानन्द जी, ३३. श्री हरिविलास जी, ३४. श्री प्रेम गलतान जी, ३५. श्री परम स्नेही जी, ३६. श्री सुक्तानन्द जो, ३७. श्री स्वामी ठडी राम जी, ३८. श्री श्याम रूप जी, ३६. श्री दौलत राम जी, ४० श्री नूयी बाई जी, ४१. श्री दया बाई जी, ४२. श्री जोगी विद्या जी, ४३. श्री राम मौला जी, ४४. श्री राम धडल्ला जी, ४५. श्री जीवन दास जी, ४६. श्री गुपालदास जी, ४७. श्री निरमलदास जी, ४८. श्री गुंसाई नागरी दास जी, ४६. श्री चरनरज जी, ५०. श्री चरनधर जी, ५१. श्री चरन खाक जी, ५२. श्री साध्राम जी।

इन बावन शिष्यों को चरनदास ने दीचा देकर अपने सिद्धांतों के प्रचारार्थ भिन्न-भिन्न दिशा में भेजा । बाद में इन्हीं बावन शिष्यों ने स्थान-स्थान पर चरनदासी-सम्प्रदाय की गिह्यां स्थापित की । परन्तु इसका कहीं पर उल्लेख रामरूप जी ने 'गुरू-भिक्त-प्रकाश' नहीं किया है । इस स्थान पर यह लिखना असंगत न होगा कि 'गुरू-भिक्त-प्रकाश' में चरनदास की व्यक्तिगत साधना, चमत्कारों और जीवनी पर अधिक जोर दिया गया है । इस प्रकार के वर्णनों का सर्वथा अभाव है ।

इन बावन प्रमुख शिष्यों के उल्लेख के अनन्तर श्री रूपमाधुरीशरण जी ने (अपने अप्रकाशित प्रन्थ) 'गुरु-महिमा' में इकत्तीस अन्य शिष्यों का उल्लेख किया है जो साधना मार्ग पर दृद्ता के साथ संलग्न रहने के कारण चरनदास जी को विशेष प्रिय थे। इनको सच्चाई और लगन ने उन्हें चरनदास के विशेष निकट ला दिया था। उक्त 'गुरु-महिमा' अन्य से इन प्रमुख शिष्यों के नाम उद्धृत कर देना असंगत न होगा। ये नाम निम्नलिखित हैं:—

१. श्री हिर सेवक जी, २. श्रो राम हेत जी, ३. श्री दोऊ राम दास जी, ४. श्री रामकरन जी, ५. श्री सुखराम जी, ६. श्री श्रासानन्द जी, ७. श्री श्रामरदास जी, ८. श्री निगमदास जी, ६. श्री हिरिसक्ष जी, १०. श्री राम सनातन जी, ११. श्री लालदास जी, १२. श्री स्वामी परमानन्द दास जी, १३. श्री मधुवन दास जी, १४. श्री हिरीदास जी, १५. श्री गुरु सेवक जी, १६. श्री मुरली मनोहर जी, १७. श्री मुरली विहारी जी, १८. श्री राम गलतान जी, १६. श्री प्रेमदास जी, २०. श्री जुगलदास जी बहाचारी, २१. श्री प्रेमधन जी, २२. श्री सेवक दास जी, २३. श्री नन्दलाल जी, २४. श्री निरंजन दास जी, २५. श्री श्रातीत राम जी, २६. श्री हिरिकृष्ण दास जी, २७. श्री सागर दास जी, २८. श्री स्थानेश्वर जोगजीत जी।

इन इक्तीम शिष्यों में से भी किसी का उल्लेख 'गुरु-भक्ति-प्रकाश' में नहीं हुआ है।

चरनदास जी के इन ८२ विशेष प्रिय शिष्यों में सभी हिन्दू हैं, कोई मुसलमान नहीं है। वर्तमान महन्त श्री गुलाबदास जी का कथन है "िक इन ८२ में से कई एक शिष्य अन्त्यज वर्ग के थे।" वस्तुतः श्री सरस माधुरीशरण जी ने इस बात का कहीं पर उल्लेख गुरु-मिहमा ग्रन्थ में नहीं किया है। नामों से इस प्रकार का भेद कर लेना असम्भव होगा।

ऊपर कहा जा चुका है कि चरनदास जी के शिष्यों का व्यौरेवार उल्लेख या संख्या अज्ञात है। 'गुरु-मिहमा' ग्रन्थ में केवल इन्हीं तिरासी शिष्यों का वर्णन है। चरनदासी-सम्प्रदाय में ब्राह्मण, चित्रय, वैश्य, शूद्र, मुसलमान सभी दीच्चित हुए। वर्तमान महन्त गुलावदास जी का कथन है कि महाराज के जीवन-काल में सम्प्रदाय के शिष्यों में अन्त्यजों की संख्या अधिक थी। आज भी अन्त्यजों में अधिकतर कोरी और चमार चरनदासी-सम्प्रदाय के अनुयायी पाये जाते हैं। आज कुलीन शिष्यों की अपेचा अन्त्यज अनुयायियों की संख्या बहुत कम है। ऐसा प्रतीत होता है कि अन्त्यजों में धार्मिक एवं साम्प्रदायक सिद्धान्तों के सम्यक् प्रचार के अभाव में अन्त्यज शिष्यों की संख्या कमशः चीण होती जा रही है। वर्तमान काल में चरनदासी-सम्प्रदाय का प्रसार वैश्य वर्ण के भागव कुल में अधिक उपलब्ध होता है। इसके अनन्तर ब्राह्मण वर्ण में भी चरनदासियों की संख्या पर्याप्त है। चित्रयों में इनकी संख्या वर्ण में भी चरनदासियों की संख्या पर्याप्त है। चित्रयों में इनकी संख्या बड़ी हीन है। लखनऊ, बनारस, प्रयाग, दिल्ली, अलवर, अजमेर, उन्नाव तथा कानपुर चरनदासी अनुयायियों के केन्द्र हैं। चरनदासी गहियों के अध्यच्च या महन्त भी अधिकतर भागव अथवा ब्राह्मण ही हैं। इस प्रकार यह सम्प्रदाय वर्तमान-काल में अधिकांश बड़े धनी मानी व्यक्ति हैं। इस प्रकार यह सम्प्रदाय वर्तमान-काल में

श्चन्त्यजों श्चथवा दीन-हीन समाज का पोषक एवं पथ-प्रदर्शक न रहकर उच्च कुल का श्चामूषण बन गया है। इस बीसवीं शताब्दी के उत्तराई में धर्म केवल एक विडम्बना-मात्र रह गया है। जब धर्म, शोषण में सहायक साधन के रूप में ग्रहण किया जा रहा है, इस समय चरनदासी सम्प्रदाय के श्चनुयायियों ने भी श्चपने सम्प्रदाय के मूल सिद्धान्तों को शनै:-शनै: विकृत कर डाला है श्चीर उस महान् श्चात्मा द्वारा प्रचारित सत्यं, शिवं, सुन्दरं तथा निराकार ब्रह्म के उपदेशों को स्वेच्छानुसार श्चपने जीवन में बर्तते हैं।

श्राज चरनदासी सम्प्रदाय हासोन्नुख सम्प्रदाय है। सद् प्रचारकों, विद्वान्-चिन्तकों, एवं प्रतिभावान् श्रद्धालु व्यक्तियों के श्रभाव में इसकी वही दशा हो रही है जो किसी भी सम्प्रदाय की हो सकतो है। चरनदास ने जीवन पर्यन्त समता, एकता, सत्य श्रीर श्रिहिंसा के सिद्धान्तों का प्रचार किया किन्तु श्रागे चलकर श्राज के जीवन में ये समस्त सिद्धांत पुस्तकों के पृष्ठों तक ही सिन्निहित रह गए हैं। श्राज चरनदासियों में विषमता ने समता का स्थान ग्रहण कर लिया है श्रीर सत्य का सूर्य श्रस्त-गत है। श्राज चरनदासियों में ब्राह्मण, च्यित्र, वैश्य, श्रद्ध का भाव सर्व प्रचारित है।

सम्प्रदाय में शिष्य बनाने की रीति—चरनदासी सम्प्रदाय में गुर-दीज्ञा के प्रति बहुत महत्व रखा गया है। इस सम्प्रदाय में यह सामान्य विश्वास है कि जिसने गुरु से उपदेश नहीं लिया श्रीर श्रपने श्राप ही ज्ञानवान् बन बैटा है उसकी ऐसी दशा होती है, कि जैसे गंगा पार करने के लिए गाय की पुच्छ त्याग कर बकरी की पूंछ ग्रहण करता है। जो दीज्ञित नहीं है उसका धर्मादिक किया हुत्रा सभी कुछ निष्फल जाता है। दीज्ञा से हीन मानव मृत्यु प्राप्त करने पर पशु योनि को प्राप्त करता है। गुरु-दीज्ञा लेने में तिथि, वार, नण्त्र, मास श्रादि का विचार नहीं करना चाहिए। जब भी सद्गुरु प्राप्त हो जाय तब ही कर लेना चाहिए। महाकुलोत्पन्न समस्त यशों में रत गुरु-दोज्ञा के श्रभाव में कभी भी सफल नहीं हो पाता है। कृष्ण सेवा परायण, दंभादि रहित, श्रीभागवत के तत्व के शाता गुरु का जिशास शिष्य सदैव श्रादरपूर्वक सेवन करता रहे।

श्रुक्पदेश रहितस्स्वीय प्रज्ञा समन्वितः।
धृताजपुच्छ संत्यक्त गोपुच्छ इव मज्जिति।। नारदपंचरात्रे ४४
त्र श्रुदीव्धितस्यवामोक कृतं सर्वं निरर्थकम्।
पश्रुयोनिमवाप्नोति दीच्चाहीनोमृतोनरः ॥ नारदपंचरात्रे ४५
तिथिनंच नच्चतं न मासादिविचारणा।
दीच्चायाः करणं तत्र स्वेच्छाप्राप्ते च सद्गुरौ॥ नारदपंचरात्रे ४८
त्र कृष्णसेवा परं वीद्ध्य दंमादिरहितं नरम्।
श्रीमागवत-तत्वःशं भन्नोजिज्ञासुरादरात् ॥ पद्मपुराण ४६

चरनदासी-सम्प्रदाय में दीन्नोत्सव बड़े उत्साह श्रीर बड़े समारोह के साथ मनाया जाता है। सम्प्रदाय के विभिन्न उत्सवों में इसका श्रत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। जिस प्रकार कुल वा वंश में बालक उत्यन्न होने पर सभी प्रसन्नतापूर्वक श्रवसर को समारोह के साथ मनाते हैं, उसी प्रकार चरनदासी सम्प्रदाय में नव-दीन्नित व्यक्ति नवजात-बालक के समान सर्विप्रय श्रीर समादित होता है तथा सम्प्रदाय में उसका श्रागमन विशेष प्रसन्नता का श्रवसर माना जाता है।

चरनदाधी-सम्प्रदाय में दी चार्थी को 'शरणागत' कहा गया है। 'शरणागत' षट्विद्या माना गया है। सम्प्रदाय के आचार्यों का कथन है कि "शरणागत अनुकूल संकल्प करके प्रतिकूल का परित्याग कर दे। वह गुरु का ही मन में संकल्प करे। उसे गुरु की अभिरुचि, तथा इच्छा के प्रतिकूल समस्त वस्तु, व्यक्ति और प्रवृत्ति का परित्याग कर देना चाहिए। उसमें यह विश्वास होना चाहिए कि शरण में जाने पर गुरु मनसा, वाचा, कर्मणा उसकी रचा अवश्यमेव करेगा—इसमें तिनक भी सन्देह नहीं करना चाहिए। उसमें यह धारणा हद होनी चाहिए कि गुरु ही उसके सहश पतित व्यक्ति के रच्छ और उद्धारक हैं। इस समस्त विचारधारा के साथ उसे गुरु के चरण कमलों में अपना तन-मन-धन, सभी कुछ न्यों छावर कर देना चाहिए। शरणागत के हृदय में कृत-पापों तथा कुकमों के प्रति ग्लानि की भावना होना भी आवश्यक है। ""

दीच्रोत्सव-कर्म का श्रीगिर्गेश च्रौर-कर्म से होता है। दीच्रार्थी, शरणागत में समस्त षट् श्रावश्यक बातों को देखकर श्रपने मन को सन्तुष्ट कर लेने के श्रनन्तर दीच्रार्थी शिष्य का च्रौर कर्म होता है। च्रौर के पश्चात् दीच्रार्थी स्नान करके गुरु के पास जाता है। गुरु उसे पंचगन्य देकर शुद्ध करता है। इसके श्रनन्तर गुरु, शिष्य के गले में तुलसी की कंटी बाँधता है। तुलसी की कंटी बाँध जाने पर दीच्रा-क्रिया श्राधी समाप्त मानी जाती है। इसीलिए तुलसी की कंटी का बड़ा माहात्म्य माना गया है। चरनदासी-सम्प्रदाय में सामान्य विश्वास यह है कि "जो कंट में तुलसी की माला धारण करते हैं, जिनके बाहुमूल में शंख श्रौर चक के चिह्न हैं, मस्तक पर तिलक वर्तमान है, वे संसार को पवित्र करने वाले होते हैं। तुलसी की माला को देखकर दूर ही से यमदूत भाग जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यथा, पवन के प्रभाव से मेघ दूर हो जाते हैं। जो हेतुवादी पापबुद्धि तुलसी की माला नहीं धारण करते हैं वे श्रीहरि की

श्रानुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्ज्जनम् । रिच्चष्यतीतिविश्वासो गोप्तृत्ववरणं तथा ॥ श्रात्मिनिच्चेपकार्पण्ये षड्विधाशरणागितः ॥

कोपाग्नि से दग्ध होकर नरक से नहीं लौटते हैं। ब्राह्मण के लिए यथा संध्या है, ग्रहस्थों के लिए यथा पित्रीश्वरों का तर्पण ब्रादि, यज्ञ में यथा दिल्ला है, उसी प्रकार वैष्णवों के लिए यथा तुलसी की कंठी है। स्नान-काल में जिसके श्रंग में तुलसी की माला धारण रहती है, उसने गंगादिक सर्व तीथों में स्नान कर लिया है, इसमें सन्देह नहीं है। "" कंठी बांघने के श्रनन्तर गुरु शिष्य को मद्य, मांस, कंचन श्रौर कामिनी से दूर रहने, नित्य स्नान, मनसा शुद्ध रहने का उपदेश देता है। इसके श्रनन्तर दीचार्थों के सर पर स्वच्छ, श्वेतवस्त्र डाल कर गुरु-मंत्र सुनाता है। गुरु का दीचा-मन्त्र, दो प्रकार का होता है। प्रथम है, विरक्त शिष्यों के लिए जो श्राश्रम का परित्याग कर देते हैं। दितीय दीचा-मन्त्र वह है जो ग्रहस्थ को सुनाया जाता है। दीचा-मन्त्र का बड़ा माहात्स्य माना गया है। चरनदासी-सम्प्रदाय के महन्त दीचा-मन्त्र का महत्त्व प्रदृशित करने के लिए प्रायः कहा करते हैं कि "यथा महान् गुगों से सम्यन्त वड़ी शक्तिवालो दवा बिना जाने भी सेवन करने से श्रयना गुगा श्रवश्य प्रकट करती है, उसी प्रकार मन्त्र भी बिना श्रर्थ जाने जप करने से भी श्रयना निश्चय प्रभाव प्रकट करता है। ""

मन्त्र सुना देंने के पश्चात् गुरु केसर और चन्दन का श्री-तिलक दी चार्थों के मस्तक पर लगा कर दी चा-किया समाप्त करता है। इस श्री-तिलक का बड़ा माहात्म्य माना गया है। इसके अनन्तर दी चित शिष्य को पीले वस्त्र, पीली टोपी और पीला चोगा पहनाकर दी चोत्सव समाप्त किया जाता है। समारोह के अंत में

गंदवीर्यतम् । यहच्छया ।

श्रजानतोप्यातमगुणं कुर्यान्मंत्रोप्युदाहृतः ॥

<sup>२</sup>• यथा

<sup>े</sup> ये कंठलग्नतुलिधी निलनाच्चमाला ये बाहुमूलगिरिचिह्नित शंखचका।
ये वा ललाटपटलेलसदूर्ष्वपुंड्रास्ते वैष्ण्वा भुवनमाशु पिवत्रयन्ति ॥
तुलिसी काष्टसंभूतां प्रेतरास्ये दूतकाः ।
हण्ट्वा नश्यंति दूरेण वातोद्भूतो यथा घनः ॥
धारयन्ति न ये मालां हेतुकाः पापबुद्धयः ।
नरकान्न निवर्तन्ते दग्धाः कोपामिनाहरेः ॥
कठे शिरिस बाहुभ्यां कर्णयोः करयोस्तथा ।
विभ्याचुलिधी यस्तु सज्जयोः विष्णुनासम ॥
ब्राह्मणानां यथा संध्या गृहिणां पितृतर्पण्म् ।
ब्राह्मणानां यथा यज्ञो मालाहीनातु वैष्ण्वा ॥
स्नानकालेषु यस्यांङ्के दृष्यते तुलिसीशुमे ।
गंगादिसर्वतीथेषु स्नातो सः न संशयः ॥

शिष्य गुरु के चरणों में मस्तक रख कर उसकी कृपा और दया के हेतु श्रात्मसमर्पण करता है। गुरु उसे धर्म श्रीर सन्मार्ग पर संलग्न रहने का उन्मुक्त कंठ से श्राशीर्वाद देता है।

इसके अनन्तर शिष्य अपनी परिस्थिति के अनुसार दीन-हीनों के सहायतार्थ तथा सम्प्रदाय के प्रचारार्थ श्रद्धापूर्वक कुछ द्रव्य समर्पित करता है। इसी अवसर पर अर्धरात्रि तक कीर्तन तथा जागरण होता है और अ्रंत में चरनदास की जय-ध्विन के साथ उत्सव समाप्त होता है।

सम्प्रदाय का वार्षिकोत्सव—चरनदासी-सम्प्रदाय की गहियों पर वर्ष भर में एक बार एक महान् उत्सव होता है। इस उत्सव को वार्षिकोत्सव कहा जाता है। यह वार्षिकोत्सव प्रत्येक वर्ष बसन्तपंचमी के दिन होता है जो चरनदास की जन्मतिथि है। इस दिन प्रत्येक गदी केले के पत्तों, पुष्पों, त्र्रगर-धूप तथा इत्रादि से खूब सुवासित किया जाता है। प्रातःकाल से ही कीर्तन होने लगता है त्र्रीर भजन मंडलियाँ चरनदास के भजनों का गान करती हुई नगर भर का परिक्रमा करती-फिरती हैं।

प्रायः ग्यारह बजे दिन से हवन-यज्ञ प्रारम्भ होता है। इस हवन-यज्ञ में उच्चारित मंत्रादि वेदोक्त होते हैं। इस हवन-यज्ञ के पश्चात् फिर गद्दी की आरती होती है। गद्दी पर प्रायः प्रत्येक स्थान में चरनदास जी का चित्र रखा रहता है। इस चित्र पर पुष्प, चन्दनादि समर्पित करके पकवानादि का भोग लगाया जाता है।

सायंकाल भंडारा श्रौर कड़ाह प्रसाद होता है। भंडारा के पूर्व चरनदास जी के जीवन-चरित्र, चमत्कारों तथा सिद्धांतों पर महन्तों के प्रवचन श्रौर भाषण होते हैं। तदनन्तर प्रसाद वितरण होता है। रात्रि में तीन-चार-सौ व्यक्तियों का भंडारा होता है। इस श्रवसर पर पहले सभी जातियों के शिष्य साथ ही बैठ कर भोजन करते थे। कोई जाति-भेद नहीं माना जाता था, परन्तु श्रव यह स्थिति नहीं रही। श्राज प्रत्येक वर्ण पृथक्-पृथक् प्रसाद पाते हैं।

वार्षिकोत्सव में व्यय होने के लिए केन्द्रीय गद्दी (दिल्ली) से प्रत्येक गद्दी को आर्थिक सहायता प्राप्त होती थी। परन्तु अब जमींदारी-उन्मूलन के अनन्तर स्थिति विकृत हो गई है। जागीरों से घन न प्राप्त होने के कारण सम्प्रदाय के प्रचार-कार्य और वार्षिकोत्सव को बहुत बड़ी चृति पहुँचने की आशंका है। प्रायः इन उत्सवों के आयोजन के लिए शिष्यों से भी धन प्राप्त हो जाता है। परन्तु इसके लिए कोई प्रतिबंध और दबाव नहीं डाला जाता है। श्रद्धा की वस्तु में नियंत्रण कहाँ सफलीभृत हो सकता है?

सम्प्रदाय के निषेधात्मक नियम—सम्प्रदाय में प्रत्येक शिष्य को कुछ विशेष नियमों का पालन करना श्रानिवार्य रहता है। इन नियमों के दो प्रकार हैं। प्रथम निरोधात्मक नियम हैं। प्रत्येक शिष्य को दश कमों का परित्याग करना चाहिए, ये दश कमें लेखक को वर्तमान महन्त से छन्दबद्ध रूप में प्राप्त हुए। उन्हें यहाँ श्राविकल रूप से उद्धृत कर देना रोचक होगा:—

तीन कर्म तन के कहे, समभो सन्त सुजान । चोरी जारी जीवकी, हिंसा की तजवान ॥ मन के कर्म सो तीन है, तिनको त्यागै जान । खोटी चितवन बैरही, अर कहियत अभिमान ॥ मिथ्या बोलन दुरबचन, हरिचरचा बिन आज । परिनन्दा नहिं कीजिए, बचन कर्म पहचान ॥

## दुर्व्यसन परित्याग के सम्बन्ध में :--

भंग तमाखू श्रद श्रमल, सुल्फा चर्ष प्रमाद । इनको पीवे श्रधम नर, जन्म गुमावे बाद ॥ लहसन गाजर प्याज पुनि, कहियत दाल मसूर । ये श्रमच्य वस्तू कही, इनसों रहिये दूर ॥ काम कोध श्रद मोह मद, लोभ दीजिए त्याग । शुभ लच्चन धारन करै, भक्ति ज्ञान वैराग ॥

चरनदास जी के इन उपदेशों को सुन्दर शब्दों में छन्द-वद्ध करने वाला कौन किव हैं, यह तो नहीं ज्ञात है; पर परम्परा से ये दोहा उपदेश के रूप में सहस्रों बार शिष्यों को सुनाये जाते हैं। इसी प्रकार सम्प्रदाय में कितपय नियम हैं जिनका पालन करना प्रत्येक शिष्य के लिए अनिवार्य है। इन नियमों को भी यहाँ अविकल रूप से उद्धत किया जा रहा है:—

श्रीगुरु पद बन्दन करे, उठत प्रात ही काल । श्राचारल निज सम्प्रदा, श्री शुक्रमुनी दयाल ॥ पुनि बंदन कर प्रेमयुत, चरनदास हित भान । रस श्राचारज संप्रदा, जिनको करिये ध्यान ॥ श्री गुरु भक्तानन्द जी, स्वामी रामहि रूप । प्रम में तिनके पद कमल, श्रानन्दमई श्रान्ए॥ परम्परा से श्रादिले, श्राश्रित गुरु परियंत । प्रयक प्रथक बहु भांति सों, वन्दन को श्रानन्त ॥

ब्राचारज भूतल विषे, कुंज सहचरी रूप l लखे रूप की एकता, भावहि मांहि अनूप।। कंठमाल तलसी लसे. सो निरखे निज नैन। गावे पद श्री गुरुन के, श्री जमुना रस श्रीन ॥ मंगल आदिक आरती, गावे हिय हुलसाय। सरस माध्री रीति यह, किये प्रेम सरसाय ।। पाछे निजकृत देहकर, पुनि कीजे अस्नान। रचे तिलक निज श्रंग मे. श्रभ द्वादश स्थान ॥ श्री तिलक मस्तक रचे, चिह्न चिन्द्रका भाल। पीताम्बर श्रंग श्ररना, श्रोढ़े होय निहाल ॥ सेवा राजस मानसी, गुरु को देइ बताय। सावधान हो की जिए, तन मन प्रेम लगाय।। प्रथम आचमन तीन करि, बैठे आसन आय। भूमि देह निज शिद्धि हित, मंत्रित जल छिरकाय ॥ ताके पीछे कीजिए. विधिवत प्राणायाम । बहुरि की जिए ध्यान ही, श्रीमत श्यामा श्याम ।। मौन होय फिर जप करे, श्रीगुरु मंत्र सुमाल । बास श्रमरपुर को लहै, छुटै जग जंजाल ।।

इसी प्रकार चरनदासी-सम्प्रदाय में चरनदासी के बयालीस कर्तव्य माने गए हैं। ये कर्तव्य निम्नलिखित हैं:—

१. गुरुनिष्ट एवं स्राज्ञाकारी होना, २ साधु सेवा परायण होना, ३. सम्प्रदाय सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करना, ४. कंठी, तिलक निष्ठा, ५. परित्रया, परघन निषेघ, ६. हरि, गुरु, जन्म-कर्म उत्सव करने की दृढ़ भक्ति, ७. जाती-विजाती परीचा, ८. सजाती का सत्संग स्त्रीर विजाती का परित्याग करना, ६. गुरु-वाणी का नित्य पाठ, १०. गुरु मंत्र में दृढ़ निष्ठा, ११. सद्शास्त्र का स्त्राज्ञावती होना, १२. विश्वासघात, मिथ्यावाद का परित्याग, १३. अन्नवस्त्रादि का यथा-शक्ति दान, १४. नित्य नियम किये बिना स्त्रन्न जल न प्रहण करना, १५. भगवत स्त्रनिर्पत्याग, १६. साधु-गुरु सेवा, १७. परिनन्दा, परद्रोह-परित्याग, १८. निरिमान रहना तथा सबसे प्रेमपूर्ण स्त्राचरण करना, १६. यथा लाम, सन्तोष, भगवत इच्छा में प्रसन्न रहना, २०. जगत को स्रनित्य मानना, २१. मादक-द्रव्य परित्याग, २२. हिंसा से दूर रहना, २३. दुर्वचन-परित्याग, २४. कपट, छुल, स्रहंकार, दुराग्रह-परित्याग, २५. कथनी जैसी करनी,

२६. नामापराध-स्थाग, २७. सेवापराध-स्थाग, २८. श्री इध्टदेव-दर्शन का नियम, २६. मान-बड़ाई परित्याग, ३०. श्रानन्यता वत रखना, ३१. जो भाव गुरु से प्राप्त हुआ हो, उसी भाव से प्रकट एवं मानसी पूजा करना, ३२. तन-मन से परोपकारी बनना, ३३. श्रात्मवत् सर्वभूतेषु मानना तथा ३४. संसार को ज्ञीण मानना ।

सम्प्रदाय के परम्परागत आचार-विचार—सम्प्रदाय के परम्परागत आचार-विचारों का सूद्म आमास नित्य-नियम निषेधात्मक नियम आदि प्रसंगों में आ चुका है; परनेतु इनके आतिरिक्त अन्य कतिपय प्रसंग अवशेष हैं जिनका सम्प्रदाय की विचार-धारा पर बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ता है। और इसीलिए उनका सविस्तार उल्लेख आवश्यक है। इन विषयों वा प्रसंगों में वेशमूषा सर्वप्रथम है।

चरनदासी-सम्प्रदाय में शिष्यों की वेशभूषा दो प्रकार की होती है। प्रथम ग्रहस्थ-शिष्यों की श्रौर द्वितीय विरागी-शिष्यों की। ग्रहस्थ-शिष्य सामान्य ग्रहस्थों की मांति धोती, कुरता श्रौर जूता पहनते हैं। इन सम्प्रदाय में चमड़े का जूता पहनता विजित तो नहीं है परन्तु फिर भी लोग जहां तक हो सकता है उनके उपयोग के स्थान पर बिना चाम के जूतों का उपयोग करते हैं। इसके श्रितिरक्त सम्प्रदाय के शिष्यों का पगड़ी पहनना भी श्रावश्यक है। कुछ शिष्य स्वेच्छा से दादी रख लेते हैं। पर इसके विषय में कोई साम्प्रदायिक नियंत्रण नहीं है। कुरता श्रौर पगड़ी का रंग श्रानिवार्यतया हलका पीला होना चाहिए। जाड़े में शिष्य किसी रंग का ऊनी या रूई का कोट पहन सकते हैं; परन्तु साथ ही पगड़ी का प्रयोग श्रानिवार्य है। वेशभूषा-विषयक ग्रुद्धोत्तर कठिनाइयां इस सम्प्रदाय के शिष्यों को बहुत मेलनी पड़ी हैं परन्तु फिर भी उनकी पगड़ी का प्रयोग किसी प्रकार नहीं छूटा है। सत्य है, कठिनाइयां श्रद्धा श्रौर विश्वास की कसौटी हुश्रा करती हैं।

विरागी या साधु शिष्यों की वेशभूषा साधारण विरागियों की-सी होती है। पगड़ी, रंग अथवा अन्य किसी वस्तु-विशेष का प्रतिबन्ध विरागी शिष्यों के लिए नहीं निर्धारित किया गया है। इस विषय में कारण पूछने पर वर्तमान महन्त ने कहा कि, जो संसार का ही त्याग कर चुका है उसे नियंत्रणों में बाँधने से फायदा क्या है? अतएव विरागी शिष्य की कोई निश्चित श्रीर निर्धारित वेशभूषा नहीं है।

कमंडल और श्री-तिलक का श्रीनवार्य रूप से घारण करना दोनों ही प्रकार के शिष्यों के लिए निश्चित है। तिलक तो साम्प्रदायिक श्राचार का सबसे महत्वपूर्ण श्रंग है। इसलिए इसका घारण करना श्रीनवार्य ही है। कमंडल धारण करने का एक विशिष्ट लच्य है। यात्रादि में स्वच्छ, शुद्ध या पवित्र जल प्राप्त करने के लिए तथा स्वावलम्बी बनने के लिए व्यक्ति को कमंडल धारण करना श्रावश्यक है।

सम्प्रदाय के त्यौहार - सम्प्रदाय में हिन्दू धर्म के प्रायः सभी महत्वपूर्ण

त्यौद्दार मनाये जाते हैं। होली, दीवाली, विजयादशमी, गंगास्नान इन त्यौद्दारों में विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इसके ब्रातिरिक्त चरनदास की जन्मतिथि ब्रौर दिवंगत तिथि भी त्यौद्दार के रूप में ही मनाई जाती है। ब्रांतिम दो त्यौद्दार जिनका सम्प्रदाय के प्रवर्तक से विशेष निकट सम्बन्ध है विशेष उत्साह ब्रौर मनोयंग से मनाये जाते हैं। इन दोनों उक्त ब्रावसरों पर भंडारा ब्रौर कडाइ-प्रसाद होता है।

सम्प्रदाय में प्रणाम करने की विधि—सम्प्रदाय में प्रणाम करने की दो विधियाँ प्रचलित हैं। जब कोई शिष्य अपने से वयोद्धद व्यक्ति, महन्त अथवा दीचागुरु से मिलता है तो वह साष्टांग प्रणाम करता है। चाहे वह मार्ग हो अथवा भवन, जहाँ भी दर्शन होते हैं उसे साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। दूसरे समान-वय वाले जब एक-दूसरे से मिलते हैं तो दोनों हाथों को जोड़ कर जय गुरु या जय महाराज कहते हैं।

सम्प्रदाय में भिन्ना वृत्ति—चरनदासी-सम्प्रदाय में शिष्यों द्वारा भिन्ना याचना विज्ञंत है। सामान्य विश्वास है कि जो ब्रह्म जन्म देता है वही पोषण की चिन्ता भी करता है। श्रतः भिन्ना-याचना इस दृद् विश्वास के प्रति विद्रोह है। चरनदासी-शिष्य को भिन्ना-मांगना इसी दृष्टि से मना है। यदि कोई दाता स्वेच्छा से कुछ भी श्रद्धावश दान करता है तो उसे ब्रह्म करने में कोई हानि भी नहीं मानी गई है।

सम्प्रदाय में सृतक निर्ण्य—सम्प्रदाय में स्तक-विषयक निर्ण्य का आधार-प्रनथ पराशर स्मृति है। इस स्मृति के आधार पर ही सम्प्रदाय में स्तक का निर्ण्य चिरकाल से प्रचलित है।

संतान जन्म के समय दश दिन ऋशौच रहता है। दूध पीने वाले बालक के मरने पर दिन भर का ऋशौच रहता है। ऋाठ-दश वर्ष के बच्चे की मृत्यु पर ३ दिन का ऋशौच माना जाता है। दश से ऋधिक ऋवस्या वाले की मृत्यु पर दश दिन का ऋशौच माना गया है।

स्त्री-शौच में ब्राह्मण दश दिन से शुद्ध हो जाता है। च्रित्रय बारह दिन में शुद्ध होता है। वैश्य की शुद्धि पन्द्रह दिन में श्रौर शूद्ध एक मास में शुद्ध होता है।

दांत जम जाने पर या चूड़ाकर्म हो जाने के अनन्तर यदि बालक की मृत्यु हो जाय तो उसका अग्नि-संस्कार करना चाहिए तथा तीन दिन तक अशौच मनाना चाहिए। बिना दांत के बालक की मृत्यु पर केवल स्नान से ही नित्य शुद्धि हो

जातौवित्रौ दशाह्नेन द्वादशाह्ने भूमिपः ।
 वैश्यः पंचदशाह्नेन श्रूद्रो मासेन शुद्धयित ।।

जाती है। चूड़ाकर्म से पहले ही बालक के मर जाने पर एक दिन में शुद्धि हो जाती है। यज्ञोपवीत बिना हुए तीन दिन के अनन्तर शुद्धि होती है और यज्ञोपवीत हो जाने पर दश दिन में। १

जो द्विज पवित्र भाव से व्रत श्रीर यज्ञ करता है वह केवल मंत्र-जाप से ही पवित्र हो जाता है। नित्य श्राग्निहोत्र करने वाले ब्राह्मण तथा राजा को सूतक-स्पर्श नहीं करता है। वह स्नान मात्र से पवित्र हो जाता है। र

यह स्तक-निर्णय आज चरनदासी सम्प्रदाय में पूर्णरूप से प्रचलित है। इसमें ध्यान देने योग्य कुछ, बातें हैं। प्रथम स्तक निर्णय में ब्राह्मण, ज्तिय, वैश्य तथा श्रूद्ध का मेद-भाव किया गया है। चरनदास ने जीवन-पर्यन्त इस मेद-भाव के विरुद्ध उपदेश दिया है। उनका साहित्य मेद-भाव विषयक कर्ड-आलोचनाओं से भरा पड़ा है। फिर इस स्तक-निर्णय में जाति-भेद का प्रतिवाद क्यों किया गया है। इससे यह निश्चय हो जाता है कि यह स्तक-निर्णय बाद का विकास है। यह निश्चय ही चरनदास द्वारा प्रतिपादित नहीं है। चरनदासी-सम्प्रदाय आज इस प्रकार के अपिशापों से भले ही ग्रस्त हो पर पहले नहीं था।

अन्त्येष्टि किया—चरनदासी-सम्प्रदाय में उन्हीं अन्त्येष्टि कियाओं को मान्यता प्रदान की गई है जो सनातन धर्म में मान्य है। जिन छोटे बालकों का चूड़ाकर्म नहीं होता है उनकी अन्त्येष्टिकिया जल-प्रवाह के रूप में होता है। जिनका चूड़ाकर्म हो जाता है वे मृत्यु प्राप्त होने पर गाड़ दिये जाते हैं और जिनका यज्ञोपवीत हो जाता है उनका, मृत्यु प्राप्त होने पर दाह-संस्कार होता है।

चरनदासी-सम्प्रदाय में दिवंगत की शांति के लिए घट भरना या श्राद्ध करना नहीं प्रचलित है। सम्प्रदाय में त्रावागमन-सिद्धांत मान्य न होने के कारण तेरही, वर्षी, श्राद्ध श्रादि के प्रति महत्व नहीं दिया जाता है। दाह-संस्कार श्रायवा प्रवाह-संस्कार गंगा जी में उत्तम समभा जाता है।

मृत्यु के सन्नह दिन बाद सन्नहवीं मनाई जाती है । सन्नहवीं के दिन हवन श्रीर भंडारा होता है। इसके पश्चात् रात्रि के समय सब शिष्य एकन्न होकर दिवंगत श्रात्मा की शांति श्रीर मोच्च के लिए चरनदास जी से प्रार्थना करते हैं।

दंतजाते ऽनुजाते च कृतचूडे च संस्थिजो । श्राग्निसंस्कारणं तेषां त्रिरात्रमशुचिभवेत् ॥ श्रादंताज्जन्मतः सद्य श्राचूडानैशिकीस्मृता । त्रिरात्रमावतादेशादृशरात्रमतः परम् ॥

२. सत्रतोमंत्र गूतश्च स्त्राहिताग्निश्च यो द्विजः । राज्ञश्चसूतकं नास्ति यस्य चेच्छति पार्थिवः ॥

सम्प्रदाय में व्रत और जागरण का माहात्म्य—सम्प्रदाय में किसी विशेष व्रत का पालन करने का नियम नहीं है। फिर भी अधिकतर शिष्य एकादशी, महा-शिवरात्रि, कृष्ण जन्माष्टमी तथा रामनवमी का व्रत रखते हैं। इन सभी व्रतों में एकादशी का बड़ा माहात्म्य माना जाता है। एकादशी का माहात्म्य वर्तमान महन्त से निम्नलिखित रूप में उपलब्ध हुआ है। परन्तु ध्यान रखना चाहिये कि इसकी कोई साम्प्रदायिक मान्यता नहीं है:—

ग्यारस व्रत से ऐसे रहिये। जैसे धर्म नीक को चाहिये।।
सांचा व्रत बताऊ तो ही। गुरु शुक देव बताया मोही।।
नवमी नेम करे चितलाई। दशमी संयम युक्ति बताई।।
ग्यारस व्रत बताऊं नीका। सबही व्रत शिरोमिण टीका।।
निर्जल करे नीर नहीं परसै। पोह फाटे जब सूर्य दरसै।।
एक पहर के तड़के जागै। जब ही सुमरण करने लागे।।
करे विचार शुद्ध कर काया। जाकर बैठे भवन मकाया।।
कोठे के पट देकर राखे। नर नारी सों बचन न भाखे।।
कुंड काढ़ बैठे तिहि माहीं। ताकै बाहर निकसे नाहीं।।
कर श्रावाहन श्रासन मारे। व्रत करे वैराग्यहि धारे।।
जब गुरुमंत्र श्रीर हरिध्याना। जाको नेक नहीं विसराना।।

जो तेरे गुरु ने कहा, जाका करतु ध्यान । बैठो ऋश्थिर नौ पहर, करो व्रत पहचान ।। ब्रत करे त्योहार सा, नाना रस के स्वाद । भोग करे तप ना करे, सब करनी बरबाद ।।

पांचों इन्द्री व्रत करीजे । पलक भांप नैनन पट दीजे ।। इत उत मनवा नांहि चलावे । श्रांखन को नहीं रूप दिखावे ॥ श्रवण शब्द न खईये भाई । त्वचा स्पर्श न श्रंग लगाई ॥ षटरस स्वाद न जिह्वा दीजे । नासा गन्ध सुगन्ध न लीजे ॥ ऐसा व्रत करे सो वर्ता । सुक्त होय ग्यारस का कर्ता ॥ ऐसा व्रत उतारे पारा। छौनां तिरत लगे नहिं वारा ॥ बहुर द्वादशी बाहर श्रावे । श्रुपनी श्रद्धा मन सुगतावे ॥

श्री चरनदास के समय में व्रतादि रखने का प्रचलन था श्रथवा नहीं, इसके सम्बन्ध में महन्त जी से कोई प्रामाणिक सूचना नहीं मिल सकी है।

सम्प्रदाय में सत्गुर-निर्गुण-पंथ में सत्गुर के महत्व का बड़ा व्यापक गान हुआ है। कबीर ने उसे गोविन्द से भी शक्तिशाली माना है। चरनदास के सत्गुह सम्बन्धी विचारों का उल्लेख दार्शनिक विचारधारा के विवेचन के साथ हो चुका है। चरनदाधी-सम्प्रदाय में भी सत्गुह का बड़ा माहात्म्य माना गया है। सत्गुह रहस्य का उद्धाटक है। वह अज्ञान-अंधकार का निवारक है। वह हरिनाम-रूपी पोत का कुशल केवट है। वह घट, अज्ञेघट, दुर्गम और सुगम सभी मागों का ज्ञाता है। वह गोविन्द और सन्त की ही प्रतिमूर्ति है। उसके निर्देशन में संसार की कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। वही आवागमन से मोच्च दिलाने वाला है। गुह कायिक, मानसिक तथा भव-तापों को विनष्ट करके अच्चय आनन्द की वर्षा करता है। वही श्रीप्त करता है। वही श्रीप्त करता है।

चरनदासी-सम्प्रदाय में गुरु को श्राचार्य भी कहा गया है। सम्प्रदाय का श्राचार्य स्वतः धर्माचरण करता हुश्रा श्रन्थों को शास्त्र प्रतिपादित सिद्धान्त मार्ग पर श्रप्रसर करता है। शास्त्र के तत्वों से परिचित होने के कारण तथा चराचर की समता से एवं यमादियोग की सिद्धता से उनको श्राचार्य कहना उचित भी माना मया है।

सम्प्रदाय में शिष्य की दिनचर्या — चरनदासी-सम्प्रदाय में अनुयायी की दिनचर्या बड़े ही रोचक ढंग से निश्चित की गई है। यह दिनचर्या जहाँ तक साम्प्रदायिक दृष्टि से महत्वयुक्त है, वहाँ इसका स्वास्थ्य और जीवन के लिए भी उपयोगिता है। यह दिनचर्या वर्तमान महन्त के द्वारा लेखक को प्राप्त हुई। चरनदासी-शिष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य है ब्राह्म-वेला में जग जाना। जो शिष्य स्योदय से पूर्व नहीं जग जाता वह मोज्ञ का अधिकारी नहीं। चरनदास जी ने भक्तिसागर में स्वतः लिखा है:—

जागैना पिछले पहर, करे न हिर मुख जाप । पोह फटे सोवत रहे, ताको लागत पाप ॥ जन्म छूटै मरना छुटै, श्रावागमन छुट जाय । एक पहर की रात सों, बैठा हो गुखगाय ॥—भक्ति सागर

श्रीमद्भागवत में भी ब्राह्मवेला में जगने के प्रति बड़ा महत्व प्रदर्शित किया गया है:—

<sup>ै</sup> स्वयमाचरते शिष्यानाचारे स्थापयत्यपि । श्राचिनोति हि शास्त्रार्थमाचार्यस्ते न कथ्यते ॥ श्राम्नायतत्वविज्ञानाच्चराचरसमानतः । यमादियोगसिद्धत्वादाचार्यस्ते न कथ्यते ॥

चरनदासी सम्प्रदाय

उत्थायापररात्रान्ते प्रयताः ससमाहिताः। स्मरन्ति मम रूपाणि मुच्यन्ते ह्ये नसौऽखिलात् ॥ -श्रीमद्भागवत, ऋष्टम स्कन्ध, चतुर्थ ऋध्याय, श्लो० २४

श्रतएव ब्राह्म-वेला में उठकर शिष्य कुल्ला करके, हाथ पैर घोकर, सद्गुरु,

ब्रह्म श्रीर उसके द्वारा विरचित प्राकृतिक तत्व सूर्यचन्द्रादि की स्तृति करे।

## सप्तम अध्याय

## चरनदास की काव्य-दृष्टि

काव्य का जन्म श्रथवा उद्भव किस प्रकार एवं किन परिस्थितियों में होता है, यह एक विचित्र एवं कौत्इलवर्द्ध प्रश्न है। कभी-कभी पाठक श्राश्चर्य से चिकित होकर सोचता है.कि इतने सुन्दर भाव, इतने रमणीय विचार, इस प्रकार की श्रमर कल्पनाएँ, इतनी दिव्य एवं स्मरणीय सुक्तियाँ, इतनी सरलता से कैसे लिखी जाती हैं। श्रपनी भावनाश्रों को कलात्मक स्वरूप प्रदान करने के लिए कित को न जाने कितना सोचना पड़ता होगा। श्रीर एकांत में बैठ कर एकाग्रता के साथ कितनी गंभीर साधना करना पड़ता होगा। काव्य को जन्म देने वाला कलाकार भी प्रश्न का उत्तर देने में श्रसमर्थ ही नहीं वरन् श्रसफल होगा। भावोद्रेक होते ही उनके प्रबल प्रवेग को वह रोक नहीं पाता है। चन्द्र की सुरम्य ज्योत्स्ना में, वालाक्स की विकासोन्मुख प्रभा में, विद्युत की दमक में, प्रकृति के दिव्य क्रोड में विचरते हुए कित के इदय में मनोहारी काव्य स्वतः श्रपने रूप का निर्माण् कर लेता है। परन्तु कित हो या महाकि इसके उद्रेक का वैद्यानिक कारण बताने में वह श्रसमर्थ है। मानस के प्रारम्भ में लिखित महाकि तुलसीदास का निम्नलिखित कथन पठनीय प्रतीत होगा:—

"कवित विवेक एक निह मोरे, सत्य कहौ लिखि कागद कोरे।"

"किवत विवेक एक निह मोरे" को स्वीकार करने वाले महाकिव तुलसीदास ने मानस जैसे महाकाव्य की रचना करके इस रहस्य का उत्तर बड़ी ही रहस्यपूर्ण शैली में दे दिया है। किवता के सर्वप्रथम जन्मदाता आदि किव वात्मीिक थे। कौंच के दुःख से कातर आदि किव के हृदय तथा नेत्रों से काव्य एवं अश्रु की धारा एक साथ वह निकली थी। संसार में किवता की सृष्टि उस समय से आरम्भ हो गई होगी जब करुणा, आकर्षण और आत्मसमर्पण की तीनों भावनाओं ने किव के हृदय में एक ऐसी विह्वलता भर दी होगी जिसे वह अपने हृदय में संभाल नहीं सका होगा और ये तीनों भावनाएँ त्रिवेणी की भाँति एक होकर भाषा के पथ पर बढ़ी होंगी। सच तो यह है कि घटना या परिस्थितियाँ जब मन पर आघात करती हैं और जीवन की यह वास्तविकता कला का आधार खोजने लगती है, तभी काव्य का जन्म

होता है। भावों के क्रम में कल्पना इसी स्तर पर बिना प्रयास आगे बढने लगती है। इस स्तर पर चित्र वैसे ही पूर्ण हो जाता है जैसे शैशव के कोमल-च्याों में यौवन की मादकता त्रा जाती है। जिस प्रकार समय की गति त्रप्रप्रतिहत रूप से बिना किसी को जतलाए हुए चलती जाती है और हम चौंक कर कह देते हैं कि अरे, इतनी जल्दी इतने वर्ष बीत गए, उसी तरह कविता शैशव की चपलता से उठकर अनायास यौवन में सुसिष्जित हो जाती है। यहाँ मैं उन कवियों की बात नहीं कहता जो यमक को जमाने के लिए या रलेष का प्रवेश कराने के लिए शब्दों की बनावट श्रीर उनकी ध्वनि को मन की तराजू पर तौलते रहते हैं श्रीर शब्दों की प्रदर्शिनी सजाने के लिए घंटों प्रयास करते हैं। जो कविता का वरदान उसके स्वाभाविक रूप में पाते हैं, वे तो कविता में उसी प्रकार बहते चले जाते हैं जैसे दीप-दान में संजोया हुआ दीपक, प्रवाह में नाचता हुआ चला जाता है। किविता का परिश्रम से कोई भी सम्बन्ध नहीं है। कविता निर्फार के समान हृदय से फूट निकलती है। परिश्रम-साध्य कविता (Labuored Composition) उसी प्रकार की किया है जैसे घास काटने का काम । उद्भव के प्रति कथित गोपियों के प्रस्तुत कथन में यदि 'प्रेम कथा' शब्द के स्थान पर काव्य शब्द रख दिया जाय तो परिश्रम-साध्य काव्य की निःसारता प्रकट हो जायगी:-

> "हम ते हरि कबहूँ न उदास, तुमसों प्रेम कथा को कहिबो मनहुँ काटिबो घास ॥"

काव्य-रचना ऋौर काव्य के जन्म के विषय में गोस्वामी जी की निम्नलिखिता पंक्तियाँ पठनीय हैं :--

हृदयिन्धु मित सीप समाना । स्वाती सारद कहि सुजाना । जो बरषे बरबारि विचारू । होहि कवित मुक्ता मिन चारू ।।

साहित्य (काव्य) जीवन का सुसंस्कृत एवं साध्य रूप है। साहित्य का त्राघार मानव जीवन है। साहित्य, जीवन की त्रालोचना एवं मापदंड है। साहित्य के प्रयोजन एवं जीवन के हेतु में बड़ा साम्य है। साहित्य के प्रयोजन के विषय में त्र्याचार्यों में मतमेद है। त्राचार्य मम्मट के त्र्यनुसार "काव्य का प्रयोजन यश, द्रव्य, व्यवहार ज्ञान, दुखनाशादि के लिए तथा मामह के मत से काव्यधर्म, त्र्यर्थ, काम

¹' विचारदर्शन, पृष्ठ ६५

काव्यं यशसे ऋर्यकृते व्यवहारिवदे शिवतरत्त्ततये ।
 सद्यः परिनृशृत्तये कांतासम्मिततयोपदेशयुजे ॥—काव्यप्रकाशः

स्त्रीर मोच्च का साधन है। "भामह के दृष्टिकोण से साम्य रखता हुस्रा मत साहित्य-दर्पणकार का है। भरत, स्नान्दवर्धन एवं स्रिमनव गुप्त स्रादि विचारक नैतिकता एवं धार्मिकता के विकास के लिए इसे प्रयोजनीय नहीं मानते हैं। पाश्चात्य लेखक स्पिनगान के मत से "काव्य का उद्देश स्त्रामें व्यक्ति है। "अ बेडले के मत से "काव्य स्वयं स्रपना साध्य है वह धर्म संस्कृति, शिच्चा स्त्रादि का साधन नहीं है। " टालसटाय, नीति स्त्रीर धर्म को काव्य की कसौटी मानते हैं। टी० यस० ईलियट के स्नृतार "कविता का नैतिकता, धार्मिक भावना स्त्रीर संभवतः राजनीति से भी कुछ सम्बन्ध है स्त्रवस्य, यद्यपि हमें नहीं ज्ञात है कि वह सम्बन्ध क्या है। मैथ्यू स्त्रानंत्व, "नैतिकता के प्रति विद्रोही एवं उदासीन काव्य को जीवन के प्रति विद्रोही एवं उदासीन काव्य को जीवन के प्रति विद्रोही स्त्रीर उदासीन मानता है। सम्बट से मिलता है। पश्चात्य विचारक प्लेटो, स्त्रारिस्टाटिल, होरेस, दांते, मिल्टन एवं भारतीय विचारक भरत, स्त्रानन्दवर्धन एवं स्त्रमिनव गुप्त से स्त्रिक निकट है। स्पष्ट है कि एक वर्ग नैतिकता को काव्य का प्रयोजन मानता है स्त्रीर द्वितीय इसके विरुद्ध है। एक वर्ग स्वांतः सुखाय काव्य को प्रयोजनीय मानता है, दूसग वर्ग बहुजन हिताय। जो भी हो, काव्य हमारी स्त्रनुभृतियों को तीव्र करने के लिए स्रत्थिक प्रयोजनीय है।

भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों के काव्यादर्श एवं काव्य प्रयोजन का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि हिन्दी के संत किवयों में से किसी ने उपर्युक्त आदर्शों एवं प्रयोजनों में से एक को भी नहीं स्वीकार किया। संतों के काव्य से स्पष्ट है कि उन्हें लोकिक ऐश्वर्य एवं यश की लालसा नहीं थीं। संतों ने काव्य का कोई प्रचलित आदर्श नहीं ग्रहण किया। सन्तों ने रूदियों के विषद्ध विद्रोह और क्रान्ति की। काव्य, काव्य-शास्त्र, छुन्द, पिंगल आदि के नियमों का न उन्होंने अध्ययन किया था, न इनके प्रति इन सब की कोई आस्था ही थी। इसके विषद्ध उन्होंने काव्य और काव्य-शास्त्र के अन्य आवश्यक तत्वों की निन्दा एवं आलोचना की। परन्तु काव्य-शास्त्र के नियमों से अनभिज्ञ भी काव्य की रचना कर सकता है, यह बात सन्तों ने प्रमाणित कर दी। सन्तों ने यह सिद्ध कर दिया कि भाव ही काव्य की आत्मा है और जब काव्य की आत्मा हद और उच्च है तब फिर वाह्यावरण और अन्य उपकरण

<sup>े</sup> सकलप्रयोजनमौलिभूतं समनन्तरमेव रसास्वादनसभुद्भूतं विगलितवेद्यांतर-मानन्दं ।—'सिद्धांत श्रोर श्रध्ययन,' पृष्ठ ४५

र सिद्धांत ऋौर ऋच्ययन, पृष्ठ ४५

<sup>3.</sup> संत दर्शन, पृष्ठ २०७

र वही, २०७

<sup>.</sup> वही. २०८

स्वतः जुट जाँयगे। संतों ने काव्य की रचना सचेष्ट होकर नहीं की, न उन्होंने काव्यशास्त्र का ऋष्ययन ही किया था । ध्यानपूर्वक संत-साहित्य का ऋष्ययन करने पर शात होता है कि संतों के साहित्य में उनके काव्यादशों की अभिव्यक्ति हुई है। सन्तों ने काव्य को कला की दृष्टि से नहीं देखा। न उन्होंने कवि को समाज का सम्मान्य व्यक्ति ही माना है, पर उन्होंने काव्य को स्वभावाभिव्यक्ति का माध्यम बनाया । संतों के सरदार कबीर ने किव और कविता के विषय में कळ अधिक नहीं कहा है. पर वे समाज में कवि को सम्मान्य व्यक्ति नहीं मानते हैं कारण कि वह तत्व को त्याग कर सारहीन पदार्थों में रमा रहता है। कबीर कवि को मतात्मा समस्तते थे। विकीर काव्य-लेखन को व्यर्थ परिश्रम समऋते थे। उनकी दृष्टि में वही वास्तविक कवि है जो ब्रह्म के साजात्कार का गायन अथवा रचना करे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि "पिढि-पिढ पोथी जग मुद्रा पंडित भया न कोई।" गुरु नानक साब्दी स्त्रीर साखी रचना को ब्रह्म के प्रति वास्तांवक प्रीति स्थापित करने में बाधक मानते हैं। उनके मत से शब्दों तथा साखियों में श्रमिव्यक्त प्रेम वास्तविक नहीं है, वह केवल वाह्य दिखावा है । छन्दों में हृदय के सच्चे भाव की सच्ची ऋभिव्यक्ति नहीं है ।3 मलुक के अनुसार वहीं काव्य श्रेष्ठ है जिसमें ब्रह्म की महत्ता वर्शित हो। है जगजीवन के मत से पराणों का पारायण करता हुआ अहर्निश कविताई करता हुआ मानव, बिना ब्रह्म ज्ञान के निःसार है। "शिवनारायण साहब के शब्दों में ब्रह्म की स्तुति से पूर्ण भाषा ही कविता है। इ. खहरनदास का काव्यादर्श उपर्यक्त संतों से मिलता-

<sup>ै.</sup> कवि कवी ने कविता सये।

जग भव का गावना का गावै ।
 श्रनुभव गावै सो श्रनुरागी ।।

शब्दन साखी सची नहीं प्रीति ।
 जंभपुर जाहिं दुखा की रीति ।

४. अदम किवत्त का जिसकी किवताई करूं, याद करूं उसको जिन पैदा मुक्ते किया है। गर्भवास पाला आतप में निह जाला, तिसको मैं विसारू तो मैं किसकी आस जिया हूँ॥

<sup>&</sup>quot; पढ़ै पुराण प्रन्थ रात दिन करें कविताई सोई। ज्ञान कथें शब्द कहें बहु तबहूं भक्ति न होई।

कविता अ्रस्तुति पूरन भाला । शिवनारायन चित से राला ।

ज़ुलता है । पलदू रे, रैदास , बुल्ला साहव तथा दिरया साहव मारवाड़ वाले का कबीर साहव से मत-साम्य है। इन्हीं संत किवयों की मांति संत चरनदास भी जीवन को निष्फल प्रयत्न मानते हैं। उनकी दृष्टि में साखी श्रीर साब्दी को संवारने श्रीर सुधारने में ही मानव जीवन का बहुमूल्य समय विनष्ट हो जाता है, फिर सुमिरन के लिए कहां श्रवकाश रह जाता है। जीवन का प्रत्येक च्या नाम-जप श्रीर साधना में नियोजित करना चाहिए श्रन्यथा कुत्तों की मांति भूकता हुश्रा किव एक दिन काल के कराल-मुख में पहुँच जाता है।

संगीत का प्राणियों पर बड़ा चमत्कारी प्रभाव पड़ता है। मनोवैज्ञानिकों ने भी इस कथन का अनुमोदन किया है। नाद के माधुर्य से ही रीभ्र कर मृग बहेलियों का लच्य बनता है। संगीत में बड़ी शक्ति होती है। साधारण बोलचाल की भाषा में कही गई बात का उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, जितना कि पद्यमयी भाषा में अभिव्यंजित भावों को गाकर कहने का पड़ता है। किवयों के एक छोटे से क्रांतिगान का जनता पर वह प्रभाव पड़ता है, जो कहानीकार, निवन्ध-लेखक तथा मंच पर वक्ताओं का बहुत दिनों तक प्रयत्न करने पर भी नहीं हो पाता। उपदेशकों के लम्बे-लम्बे भाषणों का जनता में वह स्वागत नहीं होता है जो मधुर पदों में अभिव्यक्त उपदेशों का। उपदेशों को गेय तथा पदों का स्वरूप प्रदान करने के कारण उनका अच्छा प्रचार होता है। देहातों में खंभरी एवं करताल पर संतों के पद गाते हुए

भोहि चस ग्यान रहा हिय मांही । कहेउ सभै की छु छाड़ेयु नाही ।। एक एक अञ्छर खोजी बनावा । गुरुखन दुख पंडितन सुख पावा ॥

भः एक भक्ति मैं जानो श्रौर भूठ सब बात ।
श्रौर भूठ सब बात को हठ जोग श्रमारी।
ब्रह्म दोष बोलेय काया को राखै जारी।
प्रान करे श्रायाम कोई फिरि मुद्रा साधै।
धोती नेती कौ कोई खै स्वासा बाधै॥
उनमुनि लम्बे ध्यान करे चौरासी श्रासन।
कोई साखी सबद कोई तप कुस कै डासन॥

थोथा पंडित थोथी बानी । थोथी हिर बिनु समै कहानी ॥

४॰ का भयो सब्द के कहैं बहुत करि ज्ञान दे। मन परतीत नहीं तो कहा जम जानदे।।

कि सकल कवित का अर्थ है सकल बात की बात । दिखा सुमिरन राम का कर लीजे दिन रात ।।

ग्रामीणों के वृहद् समूह की तल्लीनता देख सुनकर उपदेशों को गेय बनाने का लाम ज्ञात हो जाता है। दूर तक जाती हुई उनकी ध्विन तथा राग, हजारों नर-नारियों के हृदय में सद्भाव एवं भक्ति उत्पन्न कर देते हैं। बात-बात पर कबीर श्रीर तुलसी श्रादि किवयों की उक्तियां श्राज भी हमारे घरों में किसी बात का समर्थन करने के लिए उद्धृत की जाती हैं। इन किवयों की यह व्यापकता केवल इसीलिए है कि इन्होंने उत्तम भावों को श्रत्यन्त संदोप तथा पद्यमयी भाषा में श्रिमिव्यक्त कर दिया है। सम्भवतः इन्हीं कारणों से प्रेरित होकर चरनदास तथा श्रन्य संत किवयों ने अपने उपदेशों को गेय बना दिया था।

चरनदास के कवित्व का ध्येय ब्रह्म का गुण्गान एवं जनता को उपदेश देकर उनमें श्राशा का दीप जाज्वल्यमान श्रीर एक सच्चे नागरिक के सहश जीवित रहने की श्राकांचा को जाग्रत कर देना था। इसीलिए चरनदास के कान्य में केशवदास का श्राचार्यत्व, मितराम का पदलालित्य, विद्यापित का-सा माधुर्य, नन्ददास का शब्द-संचय, विहारी का-सा कान्यसौष्ठव, देव की-सी नायिकायें, कालिदास की-सी सुन्दर उपमाश्रों का खोजना, किव के साथ श्रान्याय होगा। परन्तु इतना तो हद सत्य है कि हमारे किव के सरल कान्य में जनता के हृदय एवं मिस्तिक को प्रभावित करने की पूर्ण शक्ति है। उनका कान्य मानव-समाज को प्रभावित करता है श्रीर सहस्रों नर-नारियां, वृद्ध-बालक, उनके पद तथा भजनों को गाकर श्रानन्द-विभोर हो जाते हैं।

किव चरनदास ऋौर उनकी काव्य-दृष्टि का ऋध्ययन करने के लिए उनके साहित्य को निम्नलिखित शीर्षकों में विभाजित कर लेना उपादेय होगा :—

- १. कथावस्तु या वर्ण्य-विषय
- २. भाव-(१) रस, (२) चित्रसा (३) कल्पना का उत्कर्ष
- ३. चरित्र-चित्रण
- ४. रचना शैली—(१) श्रभिब्यंजना शक्ति (२) शब्द (३) छन्दों का प्रयोग (४) श्रलंकार
- ५, लेखन-शक्ति
- ६. व्यंग एवं त्र्रालोचना

वर्ष्य विषय: - चरनदास के साहित्य के वर्ध्य-विषय को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। यह विभाजन निम्नलिखित प्रकार से संभव होगा: -

- (१) श्राध्यात्मिक
  - (क) रचनात्मक
  - (ख) त्रालोचनात्मक

## (२) सामाजिक

(क) रचनात्मक

(ख) श्रालोचनात्मक

चरनदास ने आध्यात्मिक भावनाओं के अन्तर्गत दो विषयों पर विशेष रूप से अपने विचारों को प्रकट किया है। इनमें से प्रथम है परब्रह्म परमात्मा की कल्पनातीत महान् एवं दिव्य सत्ता। इसके अन्तर्गत उस महान् अलख शक्ति की महत्ता का गुणगान और सर्वशक्तिमत्ता विर्णित हुई है। इसी वर्णन में ब्रह्म की सर्वव्यापकता, सार्वभौमिकता, तथा भक्तवत्सलता का वर्णन और उल्लेख हुआ है। इन विषयों पर किव ने वारम्बार अपनी लेखनी चलाई है और प्रत्येक बार अभिनव भाषाशैली में एक ही भाव को अनेक बार व्यक्त करने का प्रयत्न किया गया है। द्वितीय विषय है साधना, जिसका परब्रह्म का साचात्कार कराने अथवा अनुभूति कराने में विशेष योग रहता है। इस विषय की सीमा बड़ी विस्तृत और व्यापक है। आध्यात्मिक जीवन में उपयोगी और उत्थान में सहायक उपकरणों—योग, साधु, गुरु, भिक्त, संसार से विराग, संतसंगीत, ज्ञान आदि पर किव ने प्रचुर गंभीरता एवं मनोयोग से अपने विचारों को प्रकट करने का प्रयास किया है। काव्य-विषयों के समस्त अंगों से इस पर किव का मन अधिक रमा है।

कवि की श्राध्यात्मिक भावनाएं दो रूपों में पल्लवित हुई हैं। इनमें से सर्वप्रथम है उसका रचनात्मक रूप अथवा भावनायें। ये रचनात्मक भावनाएं मानव के ब्राध्यात्मिक जीवन के विकास एवं उत्कर्ष में सहायक सिद्ध होती हैं। इन तत्वों में नाम, सद्गुर, ज्ञमा, दया, ऋहिंसा, सत्यप्रियता, ऋौदार्य, सन्तोष, दैन्य, विवेक, ज्ञान, भक्ति, योग, विश्वास तथा सुख ऋादि की परिगणना सरलता से की जा सकती हैं। ये तत्व एवं प्रवृत्तियाँ मानव के आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए वरदान हैं। ये भावनाएं मानव-हृदय में मानवता के स्तर पर पल्लवित होती हुई भी ब्रह्म से निकट और दैवी भावनात्रों से संयुक्त हैं। इन भावनात्रों का मानव के सामाजिक एवं आध्यात्मिक जीवन में समान रूप से महत्व है। इन्हीं में योग के यम, नियमादि के विभिन्न भेदों की भी गराना हुई है जो एक मनुष्य को उपयुक्त और योग्य सामाजिक बनाने के लिए उपयोगी सिद्ध होती हैं। इन आध्यात्मिक भावनाओं का द्वितीय रूप वह है जिसे हम श्रालोचनात्मक भावनाएं कहते हैं। ये श्रालोचनात्मक भावनाएं वे हैं जिनकी सहायता से द्षित बातों को विनष्ट करके और उनका परित्याग करके श्राध्यात्मिकता के उच्चादशों का पारिपालन किया जा सके । इस श्रालोचनात्मक प्रवृत्ति का प्रारम्भ हिन्दी साहित्य में सर्वप्रथम सिद्धयुगीन कवि सरहपा ने किया था। उनके अनन्तर यह धारा सिद्धों से होती हुई जैनियों, नाथों और सन्तों में आई।

<sup>°</sup> देखिए, मेरा प्रन्थ—'संत दर्शन' में सन्तों की चेतावनी प्रकरण ।

इस प्रवृत्ति की दृष्टि से कबीर सबसे महान् आलोचक सिद्ध होते हैं। संतों द्वारा आलोचित ये विषय शास्त्रों द्वारा बहुत पहले निषेधात्मक निर्धारित किये जा चुके थे। उदाहरणार्थ, आलोचनात्मक भावनाएं निम्नलिखित हैं:—

कनक, कामिनी, पर-निन्दा, परदोष-वर्णन, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, कुसंग, आशा-तृष्णा, मांसाहार, आदि सामाजिक एवं आध्यात्मिक जीवन में अभिशाप के समान हैं। ये सर्वथा प्रत्येक दशा में त्याज्य हैं।

श्राध्यात्मिक भावनाश्रों के सहशा सामाजिक वर्ण्य-विषय के भी दो भेद किये जा सकते हैं। इसका भी प्रथम रूप है रचनात्मक श्रोर द्वितीय है श्रालोचनात्मक। श्राध्यात्मिक भावनाश्रों के रचनात्मक स्वरूप की भाँति ही सामाजिक भावनाश्रों का भी रचनात्मक स्वरूप है। रचनात्मक रूप सामाजिक जीवन के विकास में सहायक उपकरण है। इसी से समाज की श्राभिष्टिद्ध श्रौर उन्नति है। विश्ववन्धुत्व, समद्द्यि, राम-रहीम का एकत्व श्रादि सामाजिक भावनाश्रों का क्रियात्मक रूप है। सामाजिक भावनाश्रों के श्रालोचनात्मक रूप के द्वारा समाज ज्ञ्य को प्राप्त होता है श्रौर इस दशा में उसकी श्रन्तिम सीमा है, विनाश । इनके कारण समाज न तो स्वस्थ रह सकता है श्रौर न विकासशील । कलह, भेद-भावना, श्राचार, श्रास्त्य सम्भाषण श्रादि इसके प्रमुख श्रंग हैं।

कथावस्तु या काट्यवस्तु—काव्यवस्तु की दृष्टि से चरनदास के साहित्य का विभाजन इम चार प्रकार से कर सकते हैं—१. चारित्रिक, २. कथानक, ३. दार्शनिक एवं ४. स्फुट।

चरनदास की चारित्रिक रचनायें वे हैं जिनमें किव ने विभिन्न चरित्रों का वर्णन किया है। इनके अन्तर्गत किव की निम्नलिखित रचनाएँ उल्लेखनीय हैं:—

१. व्रज-चरित, २. चीरहरण-लीला, २. माखनचोरी-लीला, ४. दान लीला, ५. कालीनथन-लीला, ६. मटकी-लीला, ७. श्रीधर-ब्राह्मणलीला, ८. नासकेत-लीला।

इन प्रन्थों में किन ने निभिन्न चिरत्रों का वर्णन किया है। इन ऋधिकांश प्रन्थों में श्रीकृष्ण का चिरत्र विर्णत हुन्ना है। इनके चिरत्र-चित्रण में किन ने ऋपनी स्रोर से यत्र-तत्र नवीनता ऋथवा परम्परागत कथा स्रों में परिवर्तन कर दिए हैं। ये परिवर्तन स्वाभाविक ऋौर उपयुक्त प्रतीत होते हैं।

द्वितीय प्रकार की रचनाएँ वे हैं जिनमें कथानकों का समावेश किया गया है। इसके अन्तर्गत 'नासकेत-लीला', 'घर्म-जहाज', 'जागरण-माहात्म्य', 'कुरुच्चेत्र-लीला' उल्लेखनीय हैं। इनमें किव ने मिक्त के विचार को पुष्टि देने वाली कथा त्रं का वर्णन किया है। किव-कृत 'श्रीधर-ब्राह्मण्लीला' की गण्ना भी हम इसी कोटि में कर सकते हैं। ये कथाएँ परम्परागत होती हुई भी किव की मौलिकता से सम्पन्न हैं। इन ग्रन्थों में श्रनेक भक्तों की कथा श्रों का संद्धित वर्णन है। कथा श्रों के द्वारा मत-प्रतिपादन भारतवर्ष की प्राचीन प्रथा रही है। प्राचीन से प्राचीन ग्रन्थों में यदि देखा जाय तो सिद्धान्त-निरूपण के साथ ही साथ कथा श्रों का भी उल्लेख हु श्रा है। इसका बहुत ही सुन्दर तथा सम्यक् रूप हमें सूफियों की रचना श्रों में मिलता है। जायसी के ग्रन्थों में कथा श्रों के द्वारा ही मत-प्रतिपादन हु श्रा है। इससे प्रतिपादित विषय वा सिद्धान्त में केवल स्पष्टता ही नहीं वरन् ग्रन्थों की स्वाभाविकता श्रीर रोचकता भी बढ़ जाती है। कथात्मक शैली में वर्णित विषय की उपयोगिता श्रीर प्रभावित करने की शक्ति भी बढ़ जाती है। इस प्रकार के ग्रन्थों में चरित तथा कथा का कम साथ ही साथ बढ़ता रहता है।

तृतीय कोटि की रचनाएँ वे हैं जिन्हें हम दार्शनिक काव्य-विषय कहते हैं। इस श्रेणी में 'श्रष्टांग-योग', 'पंचोनिषद् सार,' 'श्रह्मज्ञान-सागर,' 'मनिवरक्तकरण-सार,' 'मिक्त-पदार्थ' प्रन्थ द्याते हैं। इन प्रन्थों में किन ने दार्शनिक विषयों पर प्रकाश डाला है। योग, ज्ञान, वैराग्य, मिक्त श्रादि विषयों का प्रतिपादन किन ने बड़ी कुशलता के साथ किया है। इन दार्शनिक विचारों का श्राधार प्राचीन प्रन्थ है जिनका उल्लेख प्रस्तुत-प्रन्थ के तृतीय परिच्छेद में प्रन्थों के परिचय के साथ दिया जा चुका है। उल्लेखनीय बात यह है कि प्राचीन दार्शनिक श्रन्थों के श्राधार पर लिखित होते हुए भी इनमें किन की श्रपनी मौलिकता है जिसका संकेत प्रन्थ परिचय के साथ दिया जा चुका है।

चतुर्थ कोटि की रचनाएं वे हैं जिन्हें हम स्फुट-साहित्य कहते हैं। स्फुटपद-साखी तथा श्रन्य प्रनथ जिनमें न चरित्र-चित्रण ही हुत्रा है श्रौर न जिनकी रचनाश्रों में कथाश्रों का ही समावेश किया गया है, वे इस कोटि में श्राती हैं। इस प्रकार की पुस्तकों में ज्ञान, साधना तथा श्रन्य उपदेशपूर्ण बातों का उल्लेख हुन्ना है। इसके श्रन्तर्गत स्फुट पदसाहित्य का उल्लेख होता है।

वर्र्य-विषय एवं कथावस्तु के विषय में विशेष रूप से उल्लेखनीय बात यह है कि प्रायः इन विषयों की पुनरिक्तयाँ एक ही प्रन्य में अनेक बार हुई हैं। साहित्य के आचायों ने प्रन्य में पुनरिक्त को दोष माना है परन्तु इन मक्त कवियों में यदि पुनरिक्त को दोष न माना जाय तो अधिक न्यायसंगत होगा। कारण यह है कि इन मक्तकवियों ने अपने समय की त्रस्त अशिक्तित जनता के लिए काव्य की रचना की थी। निरद्धर जनता पर बारम्बार कही जाने वाली बात का अधिक प्रभाव सद्भता है। उनके हेतु पुनरिक्तयाँ विषय अथवा उपदेशों को अधिक प्रभावशाली तथा सरल बना देती हैं। चरनदास अन्य संतों के सदृश सारमाही व्यक्ति थे। इनके विषय में नाना प्रसंग, प्रकरण, एवं विषयों की अभिव्यंजना मिलती है। संत-साहित्य इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

श्रन्य संतों की भांति चरनदास का साहित्य श्रौर वर्ण्य-विषय दोनों ही विविधता से पूर्ण है। लौकिक एवं श्रलौकिक, भौतिक एवं दार्शनिक, सभी प्रकार के विषयों की विवेचना गंभीरतापूर्वक किव की रचनाश्रों में उपलब्ध है। वर्ण्य विषयों की विविधता का केन्द्र-विन्दु केवल ब्रह्म श्रौर उसकी श्रनादि सत्ता है।

चरनदास का वर्ण्य-विषय वेदांत, योग तथा भक्ति के प्राचीन साहित्य से प्रभावित है। इन वर्ण्य विषयों से किव की काव्यकला की विकासावस्था का सम्यक् ज्ञान प्राप्त हो सकता है। किव के वर्ण्य-विषय में अनेक मार्मिक एवं हृद्य स्पर्शी प्रसंगों की अभिव्यंजना हुई है जिनकी आरेर संकेत, प्रन्थों की विवेचना के साथ किया जा चुका है।

वर्ण्य-विषय स्पष्ट श्रीर प्रभावशाली बनाने के लिए किन ने उदाहरण श्रीर हिण्टांतों का भी प्रयोग किया है। इन उदाहरणों श्रीर हष्टांतों का संकलन या चयन लेखक ने सामान्य जीवन में श्राने वाले प्रसंगों तथा वस्तुश्रों से किया है। परिचित हष्टांतों के संकलन से किन ने श्रपने विषय को जनता के श्रीर भी निकट लाकर रख दिया है। जनता से परिचित रूपक, उदाहरण श्रीर हष्टांतों को काव्य का विषय बनाकर साहित्य को किन ने श्रीर भी श्रीधक जनप्रिय बना देने का प्रयत्न किया है।

साहित्य के जिन प्रयोजनों का मूल्यांकन हमने प्रस्तुत ऋध्याय के प्रारम्भ में किया था उस दृष्टि से भी विचार करने पर हमारे किव का वर्ण्य-विषय आर्त्त जनता को उचित मार्ग पर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करता है।

भाव-विन्यास—संतों के काव्यादर्श की विवेचना से स्पष्ट है कि सबद, साखी आदि की रचना करना उनकी हिष्ट में निःसार था। प्रश्न यह होता है कि जब सन्तों ने किव की और काव्य की इतनी निन्दा की तो फिर स्वयं ही काव्य की रचना क्यों की ? कहा जा सकता है कि सन्तों ने जिस काव्य भी रचना की वह आध्यात्मिक जीवन की उन्नति में सर्वथा सहायक है। सम्भवतः इसीलिए काव्य के विरुद्ध होते हुए भी वे इस और उन्मुख रहे। इसके अतिरिक्त काव्य गेय होता है, और गेय होने के कारण वह चिरस्मरणीय भी होता है। सन्तों ने सम्भवतः इसीलिए अपने भावों को सहज माषा का परिधान पहनाकर काव्य का स्वरूप प्रदान किया। सन्तों के काव्य में कला का अभाव-सा है; पर उसमें भाव-सौंदर्य, संदेश की महत्ता और प्रभावशालीनता का अभाव नहीं है। संतकवियों का साधक और उपदेशकरूप,

कि के रूप से अधिक मधुर है। सहज मानों की स्वामानिक शैली में अभिन्यक्ति ही उनका कान्यादर्श था। किनता तो उनकी अनुभूति की अभिन्यक्ति का साधनमात्र थी, किन की सीमा में बांधने का साधन नहीं।

सन्तों के कान्य में उनके पवित्र भक्त-हृदय के सर्वत्र दर्शन होते हैं। बाल्यावस्था से ही चरनदास के हृदय एवं मस्तिष्क में संसार के प्रति विरक्ति तथा परब्रह्म के लिए अनुरक्ति उत्पन्न हो गई थी। जीवन में अनुभव एवं वय के विकास के साथ ही उनके हृदय में यह विचार धनीभूत होता गया। कान्य-सर्जन के समय अपने हृदयस्थ इन्हीं भावों को उन्होंने विश्वकल्याण अथवा लोकरंजन के लिए छुन्दबद्ध किया। उनकी लेखनी ने उन्हीं भावों, उन्हीं विचारों को स्वीकार किया है जिनके प्राणों में अपध्यात्मिकता के भाव, लहरे ले रहे हैं। आध्यात्मिकता के सोषान पर अपसर करने वाले विचार ही उनकी कविता में छुन्दबद्ध किये गए हैं। कवि ने भगवान् की अपार सत्ता, अनन्त स्वरूप तथा उनकी भक्तवत्सलता का विशेष रूप से उल्लेख किया है। उस अनादि पुरुष की प्राप्ति के साधन भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आदि का भांति-भांति से हमारे किव ने उल्लेख किया है। किव ने इन तीनों में एकत्व प्रदर्शित करके उनकी अष्टता सिद्ध करने के लिए यदा-कदा नीतिकारों से गढ़ी हुई कथाओं का समावेश कर दिया है। चरनदास के काव्य में कुछ नीति-सम्बन्धी साखियाँ मी उपलब्ध होती हैं। यद्यपि इस प्रकार की साखियाँ कम हैं फिर भी उनकी कोटि सुन्दर है।

वर्ण्य-विषय का श्रवलोकन करने पर प्रकट हो जाता है कि कि कि का माव-विन्यास दो मागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम है सगुण ब्रह्म सम्बन्धी श्रौर द्वितीय निर्गुण ब्रह्म विषयक। ब्रह्म के इन दोनों स्वरूपों की श्रमुभूति के लिए कि ने दो भिन्न-भिन्न प्रकार की साधनाश्रों का भी वर्णन किया है। प्रथम है भक्ति श्रौर द्वितीय योग (हठयोग)। कि के भाव-विन्यास में यदि स्वरोदय-साधना का उल्लेख न किया गया तो यह प्रसंग श्रपूर्ण ही रह जायगा। चरनदास ने श्रपनी साधना में स्वरोदय-विज्ञान को भी प्रधानता दी है। यह स्वरोदय विषयक विचारधारा उसके प्रन्थ 'ज्ञान स्वरोदय' में व्यक्त हुई है। इसमें श्वास-प्रश्वास के उदय श्रौर परिवर्तन के श्राधार पर श्रुभाश्रुभ का विचार प्रस्तुत किया गया है। इस प्रन्थ की उपयोगिता व्यावहारिक श्रौर साधनात्मक जीवन में समान रूप से महत्वपूर्ण है।

कि के काव्य पर विचार करते हुए हमें उसका भावविन्यास, योग, भिक्त, तंत्र, स्फी, बौद्ध तथा नाथों की साधना से प्रभावित प्रतीत होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि चरनदास एक विशिष्ट साधना-पद्धति और परम्परा में दीचित होते हुए भी सारग्राही व्यक्ति थे। उनमें सभी दर्शनों का सुन्दर समन्वय है। रस—चरनदास के कान्य में शांत, शृङ्गार, करुण, श्रद्भुत, वीमत्स, हास्य, वीर श्रादि रसों की रचना हुई है। इनमें से किन के साहित्य में शांत, शृंगार करुण श्रीर वीर-रसों का श्र=छा परिपाक हुआ है। इनमें से श्रव हम प्रत्येक रस की विवेचना उदाहरण सहित करेंगे। सबसे प्रथम हम शांतरस को ही लेते हैं।

शांत रस — संतों के काव्य में शांत रस की पयस्विनी अविरल रूप में प्रवाहित हुई है। सत्य तो यह है कि संतों के काव्य की रचना का मुख्याधार, शांत रस ही है अथवा यह कहना भी असंगत न होगा कि शांत रस ही संत-काव्य की आत्मा और प्रेरणा है। चरनदास ने भक्ति-प्रधान भावों की रचना प्रचुर मात्रा में की है। किव के प्रायः सभी प्रन्थों में ब्रह्म के प्रति प्रेम, संसार से विरक्ति, त्याग, च्मा, दया, निर्वेद आदि भाव उपलब्ध होते हैं। इन्हीं भावों के आधार पर चरनदास के काव्य में शांत रस का भला प्रवाह हुआ है। किव की स्फुट रचनाओं, तथा पद साखियों में शांत रस का अच्छा परिपाक हुआ है। किव की 'भक्ति-पदार्थ', 'भक्तिसागर', 'मनविरक्तकरण-सार', 'पंचोपनिषद् सार', 'ब्रह्मज्ञान-सागर' इस दृष्टि से विशेषरूप से समाहत रचनाएं हैं। उनके विनय के पदों में तथा आत्मिनवेदन सम्बन्धी रचनाओं में शांत रस के उत्कृष्ट उदाहरण उपलब्ध होते हैं। उदाहरणार्थ, यहां पर किव की रचनाओं से दो छन्द उद्धृत किये जाते हैं:—

मन में दीरघ भरे विकारा ।
सतगुरु साहन वैद मिले बिनु कटै त रोग अपारा ।।
त्रेगुन के ने दोष पगो है काम कोध ज्वर जारा ।
तृस्ना वायु उठी उर अन्तर , डोलत द्वारिह द्वारा ।।
विषे वासना पित कफ लागी इन्द्रिन के सुख सारा ।
सतसंगति रस करवा लागे करत न अंगीकारा ।।
सत पुरुषन को कहा न माने सील छिमा निह धारा ।
रसना स्वाद तजो निह मूरख आपन पौ न संभारा ।।
चरनदास सुकदेव मिले जब औषिघ ज्ञान विचारा ।
तन मन को सब रोग मिटायो आवागमन निवारा ।।
× × ×

श्रपना श्रिर बिनु श्रीर न कोई।
मातु पिता सुत बन्धु कुटुंब सब स्वारथ ही के होई॥
या काया कूंभोग बहुत दै मरदन करि करि घोई।
सो भी छूटत नेक तनिक सी संग न चाली वोई॥

घर की नारि बहुत ही प्यारी तिन में नाहीं दोई । जीवत कहती साथ चलुंगी डरपन लागी सोई ॥ जो किहये यह द्रव्य श्रापनी जिन उज्जल मित खोई । श्रावत कष्ट रखत रखवारी चलत प्रान लें जोई ॥ या जग में कोई हित् न दीखे में समभाऊं तोई । चरनदास सुकदेव कहें यों सिन लीजे नर लोई ॥

इन दो पदों से किन के शांत रस का कुछ आभास प्राप्त होता है। पर किन निरचित शांत रस का उत्कर्ष उसके चेताननी शाहित्य में हुआ है। इस रस की अभिन्यक्ति के लिए उसने भांति-भांति के रूपकों और उदाहरणों का भी प्रयोग किया है।

श्रंगार रस—चरनदास के काव्य में श्रंगार रस के मनोहर चित्र उपलब्ध होते हैं। श्रंगार रस के दोनों पत्नों —िवप्रलंभ एवं संयोग के माध्यम से किव ने अपने हृदय के भावों को व्यक्त करने का प्रयत्न किया है और इस प्रयास में उसे अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। परन्तु संयोग श्रंगार की अपेन्ना किव-वर्णित विप्रलंभ श्रंगार अधिक कलात्मक और चित्ताकर्षक है। यहां पर सर्वप्रथम हम किव के विप्रलंभ श्रंगार पर विचार करेंगे। किव के वियोग वर्णन पर सूफी दर्शन की वियोग-पद्धति का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है।

विरह-वर्णन संसार के प्रत्येक साहित्य का मुख्य श्रंग रहा है । श्रन्य रसों की श्रंपेचा इस रस की महत्ता श्रीर उपयोगिता काव्य के लिए विशेष मान्य रही है । वियोग या विरह के पीछे प्रत्येक धर्म श्रीर साहित्य में एक दर्शन निहित रहा है । साहित्य में श्रंगार को रसराज कहा गया है श्रीर विप्रलंभ श्रङ्कार को प्राण् । विरह, प्रेम का उद्दीपक है । भक्तिसूत्र में नारद ने इस (विरह) को राजमार्ग एवं प्रेम करने की एक शैली माना है । पश्चात्य देशों के रहस्यवादियों ने इस विरहानुभूति के समय को डार्क-नाइट-श्राफ दि सोल या श्रात्मा की श्रंघकारपूर्ण रात्रि के रूप में ग्रहण किया है । स्कियों की विरहानुभूति हिन्न संसार में प्रसिद्ध है । रहस्यवादी के जीवन में विरह का बड़ा महत्व है । कबीर के श्रनुसार 'विरहा है सुलतान' श्रीर 'जा घट विरह न संचर सो घट जान मसान ।'

देखिए, संतदर्शन में 'संतों की चेतावनी' ।

गुण्माहात्म्यासक्तिरूपासकिपूजासकिरमरणासकिदास्यासकिसख्यासकिकान्ता-सक्तिवात्सल्यासक्त्यात्मनिवेदनासकितन्मयतासकि परमविरहासकिरूपा एकथा ऐकादश्या भवन्ति ।—भक्तिसूत्र, ८२

साहित्य में विरह की दश दशाएं मानी गई। वैष्णवों के अनुसार विरह आठ प्रकार का है। कारसी साहित्य में विरह की नौ दशाओं को मान्यता मिली है। उपर्युक्त इन विभिन्न दशाओं में से प्रत्येक संत किव में, सभी दशाओं के दर्शन नहीं होते हैं। यह अवश्य है कि इनमें से अधिकांश दशायें प्रत्येक संत किवयों की वानियों में उपलब्ध होती है। सामान्यतया सन्तों में उपलब्ध होने वाली आठ दशायें निम्नलिखित हैं:—

रि. चिन्ता, २. ब्यग्रता, ३. त्रांस्, ४. उद्वेग ५. विस्मृति, ६. जागरण,
 ग्रहचि (ग्रन्त मोजन) ८. मृत्यु । चरनदास के साहित्य में विरह की यही न्राठ दशाएँ उपलब्ध होती हैं ।

'चिन्ता' चरनदास के विरह की प्रथम अवस्था है। साहित्य में इसका द्वितीय स्थान है और यह दशा अभिलाषा के बाद आती है। इसमें दुःख की मात्रा अधिक है। इसमें दर्शन की लालसा का आधिकय है। चरनदास के काव्य से चिन्ता का एक सुन्दर उदाहरण उद्धृत किया जाता है:—

इमारे नैना दर्श पियासा हो।

तन गयो सूखि हाय हिय बादी जीवत हूँ वहि ग्रासा हो ॥
विद्धुरन थारो मरण हमारो मुख में चलै न गासा हो ॥
नीद न त्रावै रैनि बिहावै तारे गिनत ग्राकासा हो ॥
भये कठोर दर्श नहि जानो तुमक् नेक न सांसा हो ॥
हमरी गति दिन-दिन ग्रौरे ही विरह वियोग उदासा हो ॥
इसी प्रकार सुन्दर दास, कवीर, धर्मदास, मीरा, मलूक, धरनी, धर्मदास, मीरा, मलूक, धरनी, धर्मदास, मीरा, मलूक, धरनी, धर्मदास, मीरा, मलूक,

<sup>े</sup> श्रिमिलाषा सुचिन्ता गुण कथन स्मृति उद्वेग प्रलाप । उन्माद व्याधि जड़ता भये होत मरण पुनि जाप । —नवरस—श्री गुलावराय, एम० ए०

र स्तम्म, कम्प, खेंद, श्रांस्, स्वरमंग, वैवर्ग्य, पुलक एवं प्रलय।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> सुन्दर ग्रन्थावली, भाग २, पृष्ठ ६८१

४. स॰ वा॰ स॰, भाग २, पृष्ठ १२

<sup>&</sup>quot; स० वा० स०, भाग २, पृष्ठ ४४

६॰ स० वा० स०, भाग२, पृष्ठ ७०

<sup>&</sup>lt;sup>७</sup> मलूकदास की वानी, पृष्ठ.१।८

८ धरनीदास की वानी, पृष्ठ २।३

दादू<sup>9</sup>, दरिया साहब<sup>2</sup>, बुल्ला साहब<sup>3</sup>, बुल्लेशाह<sup>8</sup>, श्रोर पलटू<sup>8</sup>, एवं तुलसी साहब<sup>8</sup> के काव्य में चिन्ता के सुन्दर उदाहरण उपलब्ध होते हैं।

'व्यय्रता' चरनदास की विरहानुभूति की द्वितीय दशा है। इसमें साधकों को बड़ी व्याकुलता का अनुभव होता है। उसे कहीं शांति नहीं मिलती है। उसे इस स्थिति में सुखदायी पदार्थ भी दुखदायी प्रतीत होते हैं। इसी स्थिति पर पहुँच कर चरनदास ने जल से निकली हुई मछली के सहश तड़पन का अनुभव किया था। इस मावना को व्यंजित करने वाली निम्नलिखित पंक्तियां पठनीय होगी:—

सो विथा मोरी जानत हो श्रिक नाहीं।
नख शिख पावक विरह लगाई विद्धुरन दुख मन माही।।
दिन निह चैन नींद निह निशि कूं निश्चल बुद्धि निह भेदी।
कास्ं कहूं को उहितु न हमारो लग्न लहिर हिर तेरी।।
तन भयो चीन दीन भये नैना श्रजहूं सुधि निहं पाई।
छितियां घरकत कर्क हिये में प्रीति महा दुख दाई।।
जल बिन मीन, पिया बिन विरहिनि, इन धीरज कहु कैसी।
पन्नी जरे दव लगी बन में मेरी गित भई ऐसी।।

कबीर<sup>9</sup>, मीरा<sup>c</sup>, दादू<sup>9</sup>, घरनीदास<sup>9</sup>, तुलसी साहब<sup>9</sup>, तुल्ले साहब<sup>9</sup> एवं मलूकदास<sup>93</sup> ब्रादि सन्तों ने इसी प्रकार के विरह की ब्रानुभूति की थी। इस दृष्टि से इन सन्तों में एवं चरनदास में बड़ा साम्य है।

१. सं० वा० सं०, भाग २, पृष्ठ ६३

२' सं॰ वा॰ सं॰, भाग २, पृष्ठ १४८

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>· सं० वा० सं०, भाग २, पृष्ठ १७२

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup>· सं० वा० सं०, भाग २, पृष्ठ १८८

<sup>..</sup> सं॰ वा॰ सं॰, भाग २, पृष्ठ २२१

<sup>&</sup>lt;sup>६</sup>· सं० वा० सं०, भाग २, पृष्ठ २४५

चं० वा० सं०, भाग २, पृष्ठ १०

<sup>&</sup>lt; ' सं॰ वा॰ सं॰, भाग २, पृष्ठ ६६

९ मीराबाई की वानी

<sup>&</sup>lt;sup>९०</sup>' घरनीदास की वानी, पृष्ठ २

११. सं० वा० सं०, भाग २, पृष्ठ २४४

१२ सं० वा० सं०, भाग २, पृष्ठ १८५

<sup>&</sup>lt;sup>९.3</sup>' मलुकदास की वानी, १।८

'श्रांस्' सन्तों की विरहानुभूति की तृतीय दशा है। यह दशा वैष्ण्वों श्रौर फारसी साहित्य में मान्य है, हिन्दी में नहीं। प्रतीद्धा की भी कोई सीमा होती है, विरह की भी कोई श्रविध होती है। पर जब नैराश्य ही साथ हो लेती है तो नेत्र बरस ही पड़ते हैं। चरनदास में विरह की इस दशा का चित्रण कई बार हुआ है। दादूर, मलूक³, सुन्दरदास , दिर्यासाहव (बिहार वाले) श्रादि सन्तों में इसी कोटि की विरहानुभृति श्रानेक बार हुई थी।

'उद्वेग' की दशा आंस् के पश्चात् आती है। इस दशा में सुखदाई वस्तु भी दुःखदाई प्रतीत होती है। सन्तों में सुन्दरदास<sup>द</sup>, तुलसीसाहब<sup>®</sup> और मीरा<sup>c</sup> ने इस दशा का सबसे अधिक अनुभव किया था। चरनदास की इस प्रकार की अनुभृति बहुत कम है।

'जागरण' की दशा विरह की तीव्र श्रवस्था मानी जाती है। इस दशा में साधक को नींद नहीं श्राती है। सेज श्रूलवत् चुभती है। उसे खाना-पीना सभी कुछ विसर जाता है। वह श्रस्थन्त दुःखी होकर जीवन के लिए इन श्रावश्यक तत्वों की श्रोर से विमुख हो जाता है। साधना के चेत्र में श्रासफलता श्रौर निराशा से प्रियतम प्राप्ति में विलम्ब के कारणु, वह जीवन निःसार समक्तने लगता है। इसीलिए वह मोजन तथा शयन का परित्याग कर देता है। इस दशा का श्रानुभव कबीर , मीरा धरनीदास , दिरया साहब

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> . सं० वा० सं०, भाग २, पृष्ठ १८३

२. सं० वा० सं०, पृष्ठ ६४

अ जिय विहवल पिय मिलन को घरी रही ना चैन । निशि दिन श्रांस् वहि चलै नींद न श्रावै रैन ॥

४. संत वानी संग्रह, भाग २, पृष्ठ १०६

५. संत वानी संग्रह, भाग २, पृष्ठ १८३

<sup>&</sup>lt;sup>६</sup>' संत दर्शन, पृष्ठ १११.११२

७' संत वानी संग्रह, भाग २, पृष्ठ २४३

<sup>&</sup>lt;sup>८</sup> संत दर्शन, पृष्ठ १११

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> सं० वा० स०, भाग २, पृष्ठ १०।११

<sup>&</sup>lt;sup>९०</sup>. सं० वा० स०, भाग २, पृष्ठ ७१

१९, सं० वा० स०, भाग २, पृष्ठ १२७

<sup>&</sup>lt;sup>९२</sup> सं० वा० स०, भाग २, पृष्ठ १८८

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup>• सं० वा० स०, भाग २, पृष्ठ २२०

१४, सं० वा० स०, भाग २, पृष्ठ २४३

मारवाड़ वाले) , तथा सुन्दरदास ने समान रूप से की थी। चरनदास के काव्य से इस दशा की व्यंजक कतिपय पंक्तियाँ यहाँ उद्धत की जाती हैं:—

विद्धुरन थारो मरण हमारो मुख में चलै न गासा हो। नींद न आर्थ रैनि विहावै तारे गिनत स्रकासा हो।।

× × ×
भवन तजो श्रद धन तजो री श्ररी हेली तजी कुलन की रीति।
मान बड़ाई सब तजी रहा एक हारि मीत।।
भूख प्यास निद्रा तजी री श्ररी हेली तिज दियो बाद विवाद।
राग दोष दोऊ तजो तजो पांच को स्वाद।।
× × ×

दिन निह चैन नीद निह निशि कूं निश्चल बुधि निह मेरी। कास्ं कहूं कोउ हितु न हमारो लग्न लहिर हिर तेरी।। तन भयो चीन दीन भये नैना अन्नहं सुधि निहंपाई। छुतियाँ धरकत कर्क हिये में प्रीति महा दुखदाई।।

विरह की श्रंतिम दशा 'मृत्यु' या 'मरणा' है । जब विरह श्रमहा हो जाता है, निराशा निःसीम हो जाती है, तब शरीर चीणा हो जाता है श्रीर साधक को जीवन भार प्रतीत होने लगता है । उस समय वह श्रात्मधात कर लेने के हेतु प्रयत्नशील हो उठता है, मृत्यु की कामना करने लगता है । कबीर<sup>3</sup>, मीरा<sup>8</sup>, दयाबाई ', तुलसी-साहब के, मलूकदास ', दादू ', चरनदास ', सुन्दर दास '', श्रादि संतों में यह भावना बड़ी तीन है । चरनदास के काव्य से इस कोटि का एक पद :—

ज्ञान ध्यान श्रौर सुमिरन तेरो तो चरणन चित राखूं। तेरोहि नाम जपुंदिन राती तो बिन श्रौर न माखूं॥

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> सं० वा० स०, भाग २, पृष्ठ १२८

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>' संत दर्शन, पृष्ठ ११३

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>• संत वानी संग्रह, भाग २, पृष्ठ १०

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup> संत वानी संग्रह, भाग २, पृष्ठ ७०

५: दयाबाई की वानी, पृष्ठ ७।१८

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> सं० वा० स०, पृष्ठ २२४

<sup>&</sup>quot; मलूकदास की वानी, पृष्ठ ६

८. सं० वा० स०, भाग २, पृष्ठ ६४

चरनदास की वानी, पृष्ठ १६

¹॰· संत दर्शन, पृष्ठ ११५

तन व्याकुल जिय रूंघोहि श्रावत परी प्रीति गल फांसी । तुमतो निठुर कठोर महा पिय तुमको श्रावै हांसी ।। विरह श्राग्न नख शिख सं लागी मन में कल्पना भारी ।। गिरोहि परत तन संभरत नांही रहत भवन में डारी ।। कै विष खाय तजों यह काया कै तुम्हरे सङ्ग रहसं । चरनदास श्राकदेव विछोहा तेरी सं नहि सहसं।।

संयोग-श्रंगार—चरनदास के विप्रलंभ श्रंगार पर विचार कर लेने के अनन्तर अब उनका संयोग-श्रंगार विचारणीय है। किन का संयोग-श्रंगार क्षचिरत', 'कुरुचेत्र-लीला', 'दान-लीला', 'मटकी-लीला', 'नासकेत-लीला' आदि अन्यों एवं स्फुट-पदों में प्रस्कुटित हुआ है। संयोग-श्रङ्कार के वर्णन में किन ने मर्यादा और भाव-सौंदर्य का विशेष ध्यान रखा है। इन अन्यों में कहीं अश्लीलता अथवा दूषित भावों की छाया नहीं मिलती है। 'कुरुचेत्र-लीला' में श्रीकृष्ण तथा वज के नर-नारियों और राधा के संयोग का मार्मिक चित्रण हुआ है। श्रीकृष्ण के आगमन का द्योतक संयोग-श्रंगार विषयक निम्नलिखित स्थल पठनीय होगा:—

इमारे घर श्राये हो सुन्दर श्याम ।
तन की तपन मिटी देखत ही नैनन भयो श्रराम !!
श्रंगन लिपाऊँ चौक पुराऊँ फूल विछाऊँ धाम ।
श्रानन्द मंगलचार गवाऊं श्राये ये पूरण काम !!
श्रव जागे सखि भाग हमारे मन पायी विश्राम !
चरणदास शुकदेव पिया कुं हित सों करूं प्रणाम !!

इस पद में मर्यादित भावों की अभिन्यंजना की गई है। किन के स्फुट कान्य में सुन्दर संयोग श्रंगार वर्णित हुआ है। साधना के चेत्र में सफलीभूत किन के हृदय से संयोग विषयक सुन्दर पद फूट पड़े हैं। उदाहरणार्थ एक पद उद्धृत है:—

हिर पीव कूं पाइया सिल पूरन मेरे भाग।
सुख सागर श्रानन्द में मै उठि नित खेलू फाग।।
चोवा चंदन प्रीति कै सिल केसर ज्ञान घसाय।
पुष्प बास सूं जो वह भीनी तागे श्रंग लगाय।।
बेरंगी के रंग सू सिल गागर लई भराय।
सुन्न महल में जाय कै सिल पिय पर दई दरकाय।।
भरम गुलाल जब कर लियों सिल बालम गयो दुराय।
सतगुद ने श्रंजन दियो तव सन्मुल दरसे श्राय।।

ताली लाई प्रेम की सिल ऋनहद नाद बजाय। सर्वे मई पिय पायकै हम ऋानन्द मंगल गाय।

श्रद्भुत रस—किव ने 'भिक्तपदार्थ', 'भिक्तिसागर', 'ब्रह्मज्ञान-सागर', 'कालीनथन-लीला', 'धर्मजहाज' एवं 'श्रमरलोक' श्रादि ग्रन्थों में वर्ण्य-विषय को व्यक्त करने में यत्र-तत्र श्रद्भुत रस का प्रयोग किया है। 'कालीनथन-लीला' में कालीदमन श्रीर नथन का वर्णन श्रद्भुत रस का संचार करने में समर्थ है। श्रन्य शेष ग्रन्थों में ब्रह्म का सर्वव्यापकता, विशाल रूप श्राकारादि तथा माया की व्यापकता श्रादि का वर्णन पढ़कर हमारे हृदय में श्रार्च्य के स्थायीभाव का उद्रेक हो जाता है। इन प्रसंगों के श्रातिरक्त किव विरचित स्फुट-साहित्य में श्रद्भुत रस की दृष्टि से उलटवासियाँ भी पठनीय हैं। ये उलटवासियाँ पढ़ कर पाठक श्राश्चर्यान्तित हो जाता है। इसी प्रकार माया की विचित्रता तथा उसके विचित्र कार्यकलाप, सांसारिकों को मर्कट की भाँति नचाने को शिक्त रखने वाले वर्णन भी श्रद्भुत रस की निष्पत्ति में सहायक होते हैं। किव के श्रद्भुत रस के कतिपय उदाहरण निम्न हैं:—

देखो है तमाशा देह समुभिक विचारि लेहु, मूरख नर होय जो या बात में हंसैगो। चीते को मारि मृग नख शिख सुखाय गयो, बाधनी को मारिबोक सिंह को प्रसेगो। बिल्ली को मारि चूहे प्रेम को नगारो दियो, दादुर हू पांच सर्प मारिक बसैगो। कहै चरनदास ऐसे खेल सो लगाई आशा, चिरिया के शीश टोरी बाज को लसैगो।

इसीं प्रकार एक श्रीर छन्द है :—
"सापिन चढ़ें श्रकास, परवत लागी श्राग"

इस प्रकार के छन्दों में श्रद्भुत रस की उद्भावना होती है। इनके पीछे प्रत्यन्त रूप से एक विशिष्ट दार्शनिक विचारधारा सिन्नहित है। इसी प्रकार एक यद श्रीर पठनीय है:—

चहुँ दिस िमलिमिल भिलक निहारी।
श्रागे पीछे, दाहिने बार्ये तल ऊपर उंजियारी।।
हिष्ट पलक त्रिकुटी है देखे श्रासन पद्म लगावै।
संजम साथै दृद श्रारायै जब ऐसी सिधि पावै।।
बिन दामिनी चमकार बहुत ही सीप बिना लर मोती।
दीपमालिका बहु दरसावैं जगमग जगमग जोती।।

ध्यान फलै तव नभ के माही पूरन हो गति सारी । चांद वने सूरज अनकी ज्यों सूभर भरिया भारी ।। यह तो ध्यान प्रतच्छ बतायौ सरधा होय तो कीजै। कहि शुकदेव चरण ही दासा सो हमसं सुनि लीजै।।

वीभत्स रस — किव के कितपय ग्रन्थों में वीभत्स रस का भी प्रयोग है। 'नासकेत-लीला' के नरक, यमलोक त्रादि के वर्णनों में वीभत्सरस से पूर्ण अनेक चित्र मिल सकते हैं जिनमें रस का अञ्छा परिपाक हुआ है। प्रस्तुत ग्रन्थ से: कितपय पंक्तियाँ यहाँ उद्धत की जाती हैं:—

कूप नरक है पाचवां, जाका करू बखान ।
तामें लोहू पीप है, कूवे की सम जान ।
तामें काग बहुत घर रिहया। बड़ी चोंच लोहे सम घरिया।
तामें पापी कू गिह डारें। तिरद्यावें वह चोंचिह मारें।।
या सम पाप श्रीर कहा होईं। कूप नरक में डूबे सोईं।।
महा कीट छठा जो देखा। कूए की जो ताहि बसेखा।
तामें विष्ठा बहुतें भिरया। कुलबुलाट कीडों ने करिया।।
बड़े बड़े कीड़े ता माहीं। पापी के तन में चिपटाही।।
पात भड़े खांड़े सम लागे। कटै मांस हाड़ ही ताके।।
श्राहि श्राहि जहां हो रही भारी। सुनकर चेते नांहि श्रानारी।।
तन माहीं दुरगन्ध जु श्रावे। लांबी काया श्राति डरवावे।।
बहुतों के मुख श्वान से, बहुतों के मुख बाघ।।
बहुतक चीते मुख बने, बहुतों के जों नाग।।

इसी प्रकार रौरव, कुम्भीपाक, नरकादि के बड़े वीभत्स पूर्ण वर्णन कि ने इस ग्रन्थ में किये हैं। पापियों का पीब, रक्त, मल आदि की नदी में फेंके जाने का वर्णन क्या वीभत्स नहीं है ?

करुण रस—चरनदास के प्रन्थों में 'नासकेत-लीला' श्रीर 'कुरुत्तेत्र-लीला' में करुण रस का चित्रण हुआ है। 'नासकेत-लीला' में चन्द्रावतीं के वनगमन, देश-निष्कासन, एवं पुत्रप्रसव के प्रकरण में करुण रस का वर्णन हुआ है। इसी प्रकार 'कुरु चेत्र-लीला' में नर-नारियों एवं पशु जगत् का वर्णन हुआ है। श्रीकृष्ण के विरह में उदासीन श्रीर व्याकुलता का वर्णन करुण रस का संचार करने में समर्थ है। 'कालीनथन-लीला' में काली की पत्नी का विलाप श्रीर निवेदन भी करुणा जाग्रत करने में समर्थ होता है। स्फुटपद साहित्य में भी श्रात्म- ३७४] [ चरनदास

्निवेदन प्रसंग के अन्तर्गत करुण रस की उद्भावना हुई है। इन सभी प्रसंगों का वर्णन बड़ा संचिप्त है। किन इतनी शीम्रता तथा संचेप के साथ इन घटनाओं का वर्णन कर जाता है किन तो उन प्रसंगों में रस का उद्रेक ही होता है न स्सामास ही।

हास्य रस—शान्त त्रौर हास्य दो विरोधी रस हैं। मिक्त एवं साधना के च्लेत्र में हास्य के लिये श्रवसर नहीं है। स्वामी के समद्ध भक्त को हंसने का साहस नहीं होता है। इसीलिए मानस जैसे महाकान्य में गोस्वामी जी को हास्य का सुजन करने के लिए श्रमेद्धाकृत बहुत कम श्रवसर मिला है। सम्भवतः इसीलिए चरनदास के साहत्य में भी हास्यपूर्ण बहुत कम स्थलों की रचना हुई है। कि के दान-लीला, माखनचोरी-लीला, मटकी-लीला ग्रन्थों में व्यंग्यात्मक हास्य का सुजन भी हुआ है। परन्तु स्मरण रखना चाहिए कि ये सभी स्थल मर्यादित हास्य से संयुक्त है। इन्हीं ग्रन्थों में गोपियों के यशोदा के प्रति उलहने रोचक श्रौर सुन्दर बन पड़े हैं। उदाहरणार्थ, यहाँ एक छन्द उद्धृत किया जाता है। इस प्रसंग में गोपियाँ माखन चुराते हुए कृष्ण जी को पकड़ लेती हैं श्रौर उनकी बाँह पकड़ कर माता यशोदा के पास ले जाती हैं। मार्ग में कृष्ण जी श्रपना रूप बदल लेते हैं श्रौर यशोदा के पास जाने पर ये गोपियाँ हास्य की पात्र बनती हैं—

श्रापनो हाथ छुटाय दौर माता दिग श्राये। लीला श्रद्भत देख परम मुख मैया पाये।। तब हँस यशोदा ने कह्यो, कहो ग्वारिनी बात। किह कारण श्राई सबै, घर में है कुशलात।। जो देखें कर श्रीर कहै यह बालक काको। हम गहलाई कुंवर कान्ह भयो श्राचरज जाको।। सब मिलि खिसियानी भई, कहन लगी मुख मोर। ना जाने इन कहा कियो, दोटा चित्त के चोर।।

वीर रस—वीर तथा भयानक रसों का हिंसा एवं शक्तिमत्ता से निकट सम्बन्ध है । भिक्त का शांत रस से सुदृदृ सम्बन्ध है, अ्रातः भिक्त श्रोर वीर या भयानक रस एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं । चरनदास का भक्त-हृदय इसी कारण इन दोनों रसों से सर्वथा भिन्न है । किव के स्फुटकाव्य प्रसंग में यत्र-तत्र वीररस की अभिव्यंजना हुई है । 'स्रमा को अंग प्रकरण' में भी वीरतापूर्ण भावों की व्यंजना हुई है । परन्तु

यह व्यञ्जना रस-निष्पत्ति की दृष्टि से श्रिधिक सफलीभूत नहीं है। सच तो यह है कि वीररस का संत-साहित्य में पूर्णतया श्रभाव है।

चरनदास के प्रनथों में प्रयुक्त रसों की तालिका निम्नलिखित है:-

- १. ऋष्टांग योग-शान्त रस
- २. योगसन्देह सागर-शान्त रस, श्रद्भुत रस
- ३. पंचोपनिषद्सार —शान्त
- ४. ब्रह्मज्ञान-सागर-शान्त, ऋद्भुत
- ५. मनविरक्तकण-सार-शान्त
- ६. ज्ञानस्वरोदय-शान्त
- ७. मक्तिपदार्थ शांत, शृंगार (विप्रलंभ)
- ८. भक्तिसागर-शान्त, श्रद्भुत, शृंगार (विप्रलंभ)
- ६. नासकेत-लीला-शांत, शृंगार, करण, श्रद्भुत, वीभत्स
- १०. कुरुत्तेत्र-लीला-शांत, शृंगार, करण
- ११. श्रीधर ब्राह्मणलीला-शान्त
- १२. धर्मजहाज-शान्त
- १३. श्रमरलोक-शान्त, श्रद्भुत
- १४. ब्रजचरित—शान्त, शृंगार
- १५. जागरण-माहात्म्य-शान्त, त्राद्भुत
- १६. दानलीला-शान्त, हास्य, शृंगार
- १७. माखनचोरी-लीला-शान्त, हास्य, शृंगार
- १८. मटकी-लीला-शान्त, हास्य, शृंगार
- १६. कालीनथन-लीला-शान्त, करुण, श्रद्भुत
- २०. चीरहरण-लीला-शान्त, हास्य, श्रृंगार

संदोप में चरनदास के प्रन्थों में शांत, शृंगार, हास्य, करुण, श्रद्भुत, वीभत्स श्रादि रसों की रचना हुई है। रसों की दृष्टि से किन के प्रन्थों का विभाजन निम्नलिखित होगा:—

शान्त रस—ऋष्टांग योग, योगसन्देह साभार, पंचोपनिषद्सार, ब्रह्मज्ञान-सागर, मनविरक्तकरणसार' ज्ञानस्वरोदय, भक्तिगदार्थ, भक्तिसागर, नासकेत-लीला, कुरुक्तेत्र-जीला, श्रीधर ब्राह्मण-लोला, घर्मजहाज, अमरलोक, ब्रजवरित, जागरण-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> देखिये, संत दर्शन में 'सन्तों के सूरमा', पृष्ठ ७४

३७६ ] [ चरनदास

माहात्म्य, दान-लीला, माखनचोरी-लीला, मटकी-लीला, कालीनथन-लीला श्रौर चीरहरख-लीला।

श्रंगार रस—दानलीला, माखनचोरी-लीला, मटकी-लीला, कालीनथन लीला, चीरहरण-लीला, मक्तिपदार्थ, मक्तिसागर, नासकेत-लीला, एवंकुक्चेंत्र-लीला।

श्रद्भुत रस-कालीनथन-लीला, भक्तिपदार्थ, योगसन्देह सागर, ब्रह्मज्ञान-सागर, नासकेत-लीला एवं श्रमर लोक ।

हास्य रस-दान-लीला, माखनचोरी-लीला, मटकी-लीला, एवं चीरहरण लीला।

करण रस—नासकेत लीला एवं कुरुत्तेत्र-लीला। वीभत्स—नासकेत-लीला।

कल्पना का उत्कर्ष-काव्य जीवन का आधार और प्रतिविम्ब है। वह हमारे जन-जीवन एवं समाज का प्रतिबिम्ब है। वह किसी भी जाति के उत्कर्षापकर्ष का विस्तत लेखा है। काव्य या साहित्य का समाज से घनिष्ट सम्बन्ध है। समाज से विलग साहित्य की कोई महत्ता नहीं रहती है। ग्राज का ग्रालोचक साहित्य का ग्राधार मानव जीवन ही मानता है। उसका कथन है कि साहित्य की धारा जनता के धरातल पर प्रवाहित होना चाहिये। जिस काव्य में मानव-जोवन की सच्चाईयाँ, अनुभूतियाँ, सुख-दुख की मावनाएं नहीं व्यक्त होती हैं। वह केवल मनोरंजन का साहित्य है, आज हमारे कलाकार को जनता के अधिकाधिक निकट जाना होगा। जनता के जीवन में उसकी श्चन्तर्द्धिका प्रवेश वाञ्छनीय है। दूसरे शब्दों में श्चाज हमारे कलाकार की कला को ययार्थ की भूमि पर पनपना चाहिये। उसे ऋत्यधिक यथार्थवादी बनना होगा। कल्पना लोक के कोमल कुसुमों के साथ खेलने की अपेचा उसे संसार और अपने चारों स्रोर फैले हुए समाज के प्रति चेतनशील रहना पड़ेगा। उसके साहित्य में जनता के हृद्तंत्री के तारों की भनकार गूंजती रहनी चाहिये। इस प्रकार यथार्थ श्रीर सत्यता के साथ उसे पूर्णरूप से श्रपना गठवन्धन रखना चाहिए। परन्तु इसका यह त्रामिप्राय नहीं है कि कवि-सुलम कल्पना का द्वार उसके लिए सदैव के हेतु श्रवरुद्ध हो गया है। यथार्थवादी होते हुए भी हमारा कलाकार श्रपने भावों को व्यक्त करने के लिए कल्पना का माध्यम ग्रहण कर सकता है। परन्तु कल्पना का भाग यथार्थ की तुलना में असन्तुलित नहीं रहना चाहिए । हिन्दी के संत किन आज के प्रगतिवादियों के समान अत्यधिक यथार्थवादी हैं। उनके कान्य की प्रेरणा जनता

त्रौर तत्कालीन समाज है, परन्तु फिर भी उनका साहित्य कल्पनोत्कर्प से विहीन नहीं है। उनके साहित्य में सुन्दर कल्पनात्रों का उत्कर्ष हुत्रा है।

चरनदास के मक्त हृदय ने उन्हें समाज-सुधार तथा कवित्व की भावनाएं प्रदान की थी। वे भाव-प्रधान प्राणी थे। उनकी भावकता केवल स्वांतः सुखाय ही नहीं थी वरन् लोकरंजन के लिए भी थी। उनके भाव एवं विचार विश्व कत्याण के रंग में अनुरंजित थे। भावुकता और कल्पनोत्कर्ष में निकट सम्बन्ध है। अतए व चरनदास के साहित्य में हमें सुन्दर कल्पनाओं का उत्कर्ष उपलब्ध होता है। इन कल्पनोत्कर्षों का महत्व केवल आध्यात्मिकता की दृष्टि से ही नहीं वरन् साहित्य की दृष्टि से भी है। किव कल्पनाओं के सुन्दर दर्शन उनके ब्रह्मज्ञान-सागर, भनविरक्त-करणसार, भिक्तपदार्थ, भिक्तसागर, धर्मजहाज, आदि अन्थों में उपलब्ध होता है। इन प्रन्थों के अतिरिक्त किव के सहस्रों स्फुट पद तथा साखियों में भी कलात्मक कल्पनाएं उपलब्ध होती हैं। इन कल्पनाओं को व्यक्त करने में लेखक ने अनेक रूपकों, और उदाहरणों का सहारा लिया। अब यहाँ पर कितपय कल्पनाओं और भाषों के उत्कर्ष का परीक्षण आवश्यक है।

इन्द्रियाँ मानव की सबसे बड़ी शत्रु हैं। इन्हीं के कारण मानव के हृद्य में लोलुपता, स्वादुप्रियता समुत्पन्न होती है श्रीर वस, इनके वशीभूत होते ही वह जीवन को मिट्टी में मिला देता है। शरीर में निर्वलता, चरित्र में दोष पाने वाला श्रीर श्राध्यात्मिकता से पतित करने वाली यही इन्द्रियाँ ही तो हैं। किव ने शरीर की इन्द्रियों से समुत्पन्न काम, कोध, मोह, लोभ श्रीर श्राहंकार को पाँच प्रवल चोर होने की कल्पना की है। ये किव के शब्दों में:—

पांची चोर महा दुख दाई । सो या जग में देहिं फंसाई ।। तन मन कुं बहु व्याधि लगावें । कायक वाचक पाप चढावे ॥

भ्रम, मानव की बुद्धि पर एक प्रकार का पर्दा डालता है और वह सद्-असद् होचने में समर्थ नहीं रह जाता । भ्रम बुद्धि में दुविधा उत्पन्न कर देता है । किंचित् काल के लिए भ्रम, बुद्धि को उसी प्रकार आच्छादित कर लेता है यथा बादल सूर्य को अथवा माया सत्य को । अन्ततोगत्वा सत्य उद्भासित ही होकर रहता है और बुद्धि निर्मल होती है । किंव ने इसी भ्रम को एक घूंघट की संज्ञा प्रदान की है । यह कल्पना कितनी सुन्दर और सत्य है, साथ ही मनोवैज्ञानिक भी:—

> साधो घूंघट भर्म उठाय होली खेलिये। वेद पुरान लाज तिजवेरी इन मे ना उरकैये। सिर सूंसकुच उतारि चदरिया पिय सूंरंग बढेये।।

रूप न रेख हैं सूरित मूरित ताके बिल-बिल जैये । अचल अजर अविनासी सोई सनमुख दरसन पैये ।। सत चेतन आनन्द सदा ही निरभय ताल बजैये । पाप पुन्य की संका त्यागो जहं मर्ज़द न पैये ।।

भर्म घूघट उठाकर ''सिर सूं सकुच उतारि चदरियां' श्रविनाशा प्रियतम के दर्शन पाने की कल्पना कितनी संदर है।

होली का नाम लेते ही पिचकारी, रङ्ग, गुलाल, कबीरें, उफर ऋादि का ध्यान ऋा जाता है ऋौर साथ ही मस्ती के साथ फाग गाने वालों के चित्र सामने ऋंकित हो जाते हैं। इन पंक्तियों में इन्हीं समस्त वस्तुऋों को लेकर किन ने सांसारिक तत्वों पर रूपक घटित किया है। किन की कल्पनाओं का सुन्दर उन्कर्ष इन पंक्तियों में देखिये:—

साधो चलो तुम संभारी जग होरी मित रहि भारी ॥ टेक॥ दंभ पखंड गहें करमें डफ हूबड हूबड की तारी। त्रेगुन तार तंबूरा साजै स्त्रासा तृष्ना गितधारी॥ पाप पुन्य दोउ ले पिचकारी छोड़त हैं बारी बारी। सनमुख ह्वै करि जो नर खेलो ताके चोट लगी कारी॥ लोभ मोह स्त्रिमानी भरी ले माया गागरि डारी। राजा परजा जोगी तपसी भींज रहे संसारी॥ झुबुधि गुलाल डारि मुख मींजों काम कला पुटली मारी। जुग जुग खेलत यो चिल स्त्राई काहू ते नाहीं हारी॥ जड़ चेतन दोउ रूप संवारे एक कनक दूजी नारी। पांच पचीस लिये संग स्त्रबला हीस हीस मिल गावत गारी॥ चतुरा फगुवा दे हैं छूटै मूरख को लागी प्यारी। चरनदास शुकदेव बतावे निर्मुन ज्ञान लगी न्यारी॥

इस संसार में मन समस्त संकल्प-विकलों का उत्तरदारी है। आशा, तृष्णा आदि उसी की सन्तान हैं। मन दिन भर भाँति-भाँति की कलानाएँ करता रहता है। भाँति-भाँति के संसार की स्थि करता रहता है। प्रस्तुत पद में किव ने मन के माली होने की कल्पना की है। इस कल्पना के आधार पर देखिये कितना बड़ा रूपक खड़ा किया गया है और इमारा किव अपने प्रनास में कितना सफल हुआ है:—

करि ले प्रभु सूं नेहरा मन माली यार। कहा गर्व मन में धरै जीवन दिन चार॥

ज्ञान बेलि गहु टेक की ह्या क्यारी संवार । जित्तत हृद के बीज ही बोवो तासु मंभार ।। सील छिमा के कृप को जल प्रेम अपार । नेम डोल भिर खैचि कै सीचों नाग विचार ॥ छल कीकर कृं काटि के बांधो धीरज बार । सुमित सुबुद्धि किसान कृं राखौ रखवार ॥ धर्म गुलेल जु प्रीति की हित धनुष सुधार । कृं क कपट पच्छिन कृं ता स्ं मार बिडार ॥ भिक्त भाव पौधा लगे फूले रंग फुलवार । हिर रस माता होय के देखे लाल बहार ॥ सत संगति फल पाइये मिटै कुनुधि विकार । जब सतगुर पूरा मिले चाले अमृत सार ॥

निम्नलिखित पंक्तियों में मन को राम नाम का व्यापारी माना गया है:-

मनुवां राम से व्यौपारी।

श्रव की खेप भक्ति की लादी विनेज कियो तें भारी ।।
पांचो चोर सदा मग रोकत इनस् कर छुटकारी ।
सतगुरु नायक के संग मिलि चल लूट सकै निह धारी ।।
दो ठग मारग माहिं मिलेंगे एक कनक इक नारी ।
सावधान हो पेंच न खैयो रिहयां श्राप संभारी ।।
हिर के नगर में जा पहुँचोगे पैही लाभ श्रपारी ।
चरनदास तो कुं समकावै हे मन बारम्वारी ।।

संसार विनाशशील एवं चिणिक है। राम और नाम के अप्र तिरिक्त इसमें सभी कुछ शून्य है। यह प्रासाद, यह भवन, यह फिलमिलाता हुआ सुन्दर यौवन और रूप, सभी कुछ तो मिट्टी में मिल कर पंचतत्व को प्राप्त हो जाता है। यह शरीर जिस पर इतना गर्व और अहंकार है, अपोले वी माँति गल कर विकृत हो जायगा। अपोले की भाँति शरीर का गल जाना कवि की मौलिक और निजी कल्पना है:—

या तन को कह गर्व करत है, स्रोला ज्यों गलि जावे रे। जैसे बरतन बनो कांच को, ठपक लगै विनसावे रे।। सूठ कपट स्ररु छुलबल करि कै, खोटे कर्म कमावे रे। बाजीगर के बांदर साज्यों, नाचत नाहि लवावे रे। जब लौ तेरी देह पराक्रम, तब लौ सबन सो हावे रे।। निम्नलिखित पंक्तियों में तन के पिजड़ा होने की कल्पना की गई है। यह कल्पना परम्परागत होते हुए भी प्रिय लगती है:—

दम का नहीं भरोसा रे करिले चलने का सामान। तन पिंजरे सूं निकल जायगों बल में पंछी प्रान।।

मानव जीवन को किन ने अविध माना है। इस संसार में ठहरने की अविध धीरे-धीरे चीएा होती जा रही है और फिर-फिर वही प्रस्थान का दिवस आजायगा। प्रस्तुत पद में इसी कल्पना का प्रसार देखिए:—

श्रंजुली जल घटत जैसे, तारे ज्यों परभात । स्वांस पूँजी गांठि तेरे, सो घटत दिन रात ।। साधु संगत पैंठ लागी, ले लगे सोइ साथ । बड़ो सौदो हिर संभारों, सुमिरि लीजे प्रात । काम क्रोध दलाल है, मत बनिज कर इन साथ ।। लोभ मोह बजाज ठिगया, लगे है तेरी घात । शब्द गुरु को राखि हिरदय, तो दगा नहि खात ।।

इस प्रकार हम देखते हैं कि किव की कल्पनाश्रों का उत्कर्ष सुन्दर श्रौर सफल है। इन कल्पनाश्रों में कितपय परम्परानुगत है श्रौर शेष मौलिक तथा सर्वथा श्रभिनव।

अलंकार योजना—विगत पृष्ठों में सन्तों के काव्यादर्श पर विचार किया जा जुका है। दरिया सहब के अनुसार संतों का काव्यादर्श निम्नलिखित है:—

सकल कवित का अर्थ है, सकल बात की बात। दिरया सुमिरन राम का, कर लीजे दिन रात॥

स्पष्ट है कि सन्तों ने कला प्रदर्शन के लिए कान्य नहीं लिखा। इन संतों को कान्य-रचना के आधारभूत सिद्धान्तों, छुन्द, पिंगल, रस और अलंकार का ज्ञान नहीं था। जिन सन्तों ने कान्य और किन को सम्मान्य नहीं माना है उन्हें पिंगल से क्या प्रयोजन ? जिन्हें प्रदर्शन और बाह्याडम्बर से चुणा है उन्हें अलंकरण से क्या सम्बन्ध ? फिर भी सन्तों ने कान्य की रचना की और उनके कान्य में अलंकारों के दर्शन होते ही हैं। सच तो यह है कि भागों के वेग के साथ ही सन्तों के कान्य में अलंकारों का सहज सौन्दर्य सर्वत्र हिण्यात होता है। अलंकारों का प्रयोग करके कान्य का सौन्दर्य बढ़ाना हमारे किन का लच्च नहीं था। जीवन, साधना और कान्य नीनों में ही हमारे किन को सहज और सरलता प्रिय थी। इसीलिए स्वाभाविक रूप से आए हुए अलंकार उनके कान्य के नहिरंग को सुशोभित कर रहे हैं।

चरनदास के काव्य में शब्दालंकारों में अनुप्रास तथा अर्थालंकारों में उपमा, रूपक तथा अतिशयोक्ति अर्लंकारों का प्रयोग बारम्बार हुआ है। इनके अतिरिक्त अन्य अर्लंकारों का प्रयोग नहीं हुआ है।

चित्रि चित्रण — सन्तों के काव्यादर्श का उल्लेख श्रन्यत्र हो चुका है । उससे स्पष्ट है कि इन्होंने काव्य को केवल हेतु माना है । चरनदास ने श्रन्य सन्तों के स्वर से स्वर मिलते हुए कहा है :—

पढ़न लिखन सब नाम है री, ऋरी हेली नाम ग्रह सब देव ! जो कुछ है सो नाम ही, नाम हमारा भेव !!

इन सन्तों ने काव्य को केवल ब्रह्म-गुणगान श्रीर उपदेश देने का माध्यम माना था। प्राकृत विषयों से सम्बद्ध चरित्रों के गुण्गान को ये वाणी या सरस्वती का अपमान समभते थे। उनका लच्य श्राध्यात्मक जीवन को उच्च करना था। इसीलिए न उन्होंने किसी महाकाव्य की रचना की न उनके काव्य में अनेक प्रकार श्रीर भिन्न-भिन्न प्रकृतिवाले पात्रों का चरित्र-चित्रण ही हन्ना है । चरनदास के चारित्रिक प्रत्थों में 'नासकेत-लीला,' 'चीरहरण-लीला,' 'दान-लीला' 'त्रजचरित' 'श्रीघर-ब्राह्मणलीला' ग्रादि प्रन्थों का उल्लेख होता है। इन ग्रंथों के नामों से ही स्पष्ट है कि इनमें ऋलौकिक वा पुरायात्मा व्यक्तियों के चरित्र वर्शित हैं। 'नासकेत-लीला' में ऋषि उद्दालक एवं चन्द्रावती के पुत्र नासकेत का उज्ज्वल चरित्र वर्षित हुआ है। इसके साथ ही उदालक, चन्द्रावती, इन्द्र एवं प्रजापति के चरित्रों का वर्णन किया गया है। 'चीरहरण-लीला,' 'दान-लीला' एवं 'व्रजचितत' प्रन्थों में किव ने श्रीकृष्ण के चरित्र का वर्णन किया है। इन महान् व्यक्तित्व के साथ श्री राधा, गोप कुमारियों श्रीर ब्रज की श्रानेक दिव्यांगना श्रों का चरित्र स्वयं प्रकाश में श्रा गया है। इन तीनों यन्थों में श्रीकृष्ण के चरित्र से ही ग्रान्य पात्रों के चरित्र प्रकाशित होते हैं। श्रंतिम प्रन्थ में श्रीधर ब्राह्मण के कपट चरित्र का चित्रण किया गया है। इस प्रनथ में बालक श्रीकृष्ण के चरित्र का चीरा प्रकाश भी व्यक्त हो गया है। इन समस्त पात्रों का चरित्र-चित्रण प्राचीन पौराणिक प्रन्थों के ग्राधार पर किया गया है।

किव ने उपर्युक्त प्रन्थों में चरित्र-चित्रण के प्रति कम ध्यान दिया है। उसके ध्यान श्रीर वर्णन का केन्द्र-विन्दु है चरित्रों श्रीर कथाश्रों से निकला हुआ। निष्कर्ष श्रीर असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की स्थापना। किव ने चरित्र-चित्रण को प्रायः उपेच्चित ही रखा है। ऐसा प्रतीत होता है कि किव का लच्य कथा-वर्णन की श्रीर श्रीधिक है। कथा कहने की जल्दी में वह चरित्र-चित्रण को भी भूल जाता है। सत्य तो यह है कि किव चरित्र की श्रीर ध्यान न देकर कथा

के निष्कर्ष के प्रति ऋषिक ध्यान देता है। व्रजचरित्र, दानलीला, चीरहरणलीला ऋाद बड़े ही मनोरम ऋौर चित्ताकर्षक प्रसंग हैं। इनमें श्रीकृष्ण के चिरित्र की सरसता, मनमोहकता, रमणीयता ऋादि के प्रति लेशमात्र भी किव का मन नहीं गया है। कथा का प्रवाह चिरित्र-चित्रण की विशेषता ऋों को ऋपने साथ बहा ले जाती है। इन ग्रन्थों में श्रीकृष्ण के लोकरंजक मधुर चिरत्र की ऋभिन्यिक्त भी नहीं हुई है। केवल कृष्ण के चिरित्र की ऋलौकिकता के प्रति किव का ध्यान सर्वत्र गया है।

'नासकेत-लीला' में भी नासकेत के चिरित्र का बहुत ही ची प्रकाश हमें प्राप्त होता है। लेखक का मन विविध नरकों की यातनात्र्यों, पापियों के पाप-भोग तथा दुष्कृत्यों के कुफल श्रीर कर्मयोग के प्रति जितना गया है उतना श्रन्य किसी बात में नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि नासकेत का चिरित्र इन श्रादशों श्रीर फलों के वर्णन करने के लिए व्यक्त किया गया है।

संत्तेप में किव, चरित्र-चित्रण में ऋधिक सफल नहीं हुआ है। सम्भवतः यह उसका लच्य भी नहीं था।

रचना-शैली—प्रत्येक लेखक की निजी शैली होती है। इसी शैली के आधार पर वह अपने भाव अथवा विचारों की अभिन्यंजना करता है। शैली के लिए बहु-पठित होने की उतनी आवश्यकता नहीं जितना लिखित साहित्य होना अनिवार्य है। साहित्यकार विद्वान् हो या अल्पज्ञ, यदि उसका साहित्य लिखित है तो उसकी शैली स्पष्ट हो जायगी। संत किन न बहु-पठित थे न विद्वान्, फिर भी उनकी अपनी शैली है। बात कहने का ढंग ही शैली है। शैली के विभिन्न अंग होते हैं। किसी भी किन की शैलीगत विशेषताओं पर ध्यान देने या उनका मूल्यांकन करने के लिए हमें शैली के समस्त अंगों पर विचार कर लेना अपेलित है। चरनदास की शैली का अध्ययन हम निम्नलिखित शीर्षकों में करेंगे:—

- १. श्रिमिन्यंजना शक्ति, २. छन्दों का प्रयोग, ३. भाव, शब्द श्रीर मुहावरों का प्रयोग ४. विभिन्न प्रकार के साहित्य रचना की शक्ति तथा ५. शैलीगत विशेषताएं । शैली की हिन्द से चरनदास का साहित्य निम्नलिखित तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है:—
- १. सर्वप्रथम वह साहित्य है, जिसकी रचना किव ने जनहित से प्रेरित होकर की। इसमें उनकी साधना की अनुभूति व्यंजित है। इसी कोटि में किव-विरचित अन्य सहस्रों पद एवं साखियां भी आ जाती हैं जिनकी रचना जनता के उपदेशार्थ हुई है। किव की 'अष्टांग योग,' 'पंचोपनिषद्-सार,' 'ब्रह्मज्ञान-सागर,' 'भक्तिपदार्थ,' 'भक्तिसागर,' 'योगसन्देह-सागर, 'मनविरक्तकरण-सार' आदि रचनाएं इसी कोटि में

श्रा जाती हैं। यह उल्लेख कर देनां श्रावश्यक है कि ये ग्रन्थ किव की प्रतिनिधि-रचनाएं हैं। इनमें किव की प्रतिनिधि विचार-धारा के दर्शन होते हैं। योग, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति श्रीर स्वरोदय-साधना सभी का परिचय इनसे प्राप्त हो जाता है।

- २. वह साहित्य है, जिसकी रचना किथ ने केवल भगवत भजन श्रीर ब्रह्म के गुणगान के लिए की है। इस कोटि के ग्रन्थों में श्रीकृष्ण चरित्र विषयक ग्रन्थ श्रमर लोक, भक्तिसागर श्रादि ग्रन्थ श्राते हैं।
- २. स्फ्रट-साहित्य, जिसकी रचना किन ने स्वान्तः सुखाय की थी। इस कोटि में अनेक पद एवं साखियाँ आती हैं जिनमें न तो उपदेश की भावना है और न अनुभूति की व्यंजना ही हुई है। इन पदों की संख्या प्रचुर है।

इन तीनों प्रकार के साहित्य का महत्व अपने-अपने स्थान पर सुरित्तत है। साधना, अनुभूति और उपदेश की यह त्रिवेणी किसी भी पाठक को आनन्द-विभोर कर देने की सामर्थ्य रखती है।

श्रभिव्यंजना शिक्ति—'भिक्ति सागर' के श्रन्त में किय ने लिखा है :—
ऐसे ही पांच हजार बनाई । नाम गुरू के गंग बहाई ।।
फिर भइ बानी पांच हजारा। हिर के नाम श्रिगिनि में जारा।।
तीजै गुरु श्राज्ञा सो कीन्ही। सो श्रपने साधुन को दीन्ही।।
श्रद्भुत ग्रन्थ महासुख दाई। ताकी शोमा कही न जाई।।
तामे ज्ञान योग वैरागा। प्रेम भिक्त जाये श्रानुरागा।।
निर्मुण सर्गुण सबही कहिया। फिर गुरु चरण कमल में रिहया।।
जो कोई पिंद पिंद श्रर्थ विचारे। श्राप तरे श्रीरन को तारे।।
ना मैं किया न करने हारा। गुरु हिरदे में श्राप उचारा।।

इन आत्मकथात्मक पंक्तियों से ज्ञात होता है कि भक्ति-सागर के रचना-काल तक (अन्तरसाद्ध्य के अनुसार इस अन्थ का रचना-काल संवत् १७८१ है) किन ने इसकी रचना इक्कीस वर्ष की अवस्था में की थी। किन ने १५००० पदों की रचना की थी। इनमें से ५,००० पदों को गुरु के नाम पर उसने गंगा में समर्पित कर दिया, ५००० पदों को उसने हिर के नाम पर अग्नि में समर्पित कर दिया, शेष पांच हजार गुरु की आज्ञा से किन ने सन्तों की सेवा में समर्पित किया। इस प्रकार १५००० पदों की रचना के विषय में हमें किन का अन्तरसाद्ध्य उपलब्ध होता है। 'भक्ति-सागर' अन्थ के अनन्तर किन ने अन्य अन्थों की भी रचना की जिनमें 'अष्टांग योग', 'योग सन्देहसागर', 'ब्रह्मज्ञान-सागर', 'सर्वापनिषद् सार', 'मनविरक्तकरण-सार', आदि उल्लेखनीय हैं। अतएव निश्चय ही किन ने इन १५,००० छन्दों के बाद ५,००० ग्रन्य महत्वपूर्ण सारगर्भित छन्दों की रचना की होगी। चरनदास का बहुत-सा साहित्य सम्प्रदाय के महन्तों की कृपा से कीटासु श्रों की खाद्य सामग्री बन गई है। पता नहीं है कि कितनी हस्तिलिखित प्रतियाँ महन्तों की कृपा श्रोर श्रज्ञान के कारस विनष्ट होकर मानव की पहुँच के बाहर हो गई है।

चरनदास का उपलब्ध साहित्य मार्मिक श्रौर विस्तृत है। वह श्रिभिन्यंजना की दिष्टि से महत्वपूर्ण श्रौर सराहनीय है। हमारा किव श्रिभिन्यंजना की सराहनीय शक्ति लेकर श्रवतरित हुश्रा था।

जैसा कि किव के ब्रात्मकथात्मक ब्रन्तस्साद्ध्य पद्य से प्रकट होता है, किव की प्रतिभा सम्पन्न-लेखनी से सगुण तथा निर्गुण, ज्ञान योग तथा भक्ति वैराग्य तथा सरोद्ध्य, ब्रानुराग तथा विराग, प्रेम तथा घृणा, स्तसंग तथा दुर्जन, मृर्ति उपासना तथा वाह्याडम्बरों का खंडन, सामाजिक दोष तथा धार्मिक ब्राडम्बर जैसे विविध विषयों की ब्रामिन्यक्ति हुई है। किव की लेखनी से नीतिविषयक छुन्दों की भी रचना हुई है, जिसमें वहीं स्वामाविक प्रवाह तथा भाषा परिष्कार उपलब्ध होता है, जो उनके सम्पूर्ण साहित्य में हिण्टगत होता है। उदाहरणार्थ, नीतिविषयक कतिपय साखियां यहां उद्धृत की जाती हैं:—

जग माहीं ऐसे रहो, ज्यों अप्रम्बज सर मांहि।

रहै नीर के अप्रास्तरे, पै जल डूबै नांहि।

× × ×

जग माहीं न्यारे रहो, लगे रहो हिर ध्यान।
पृथ्वी पर देही रहै, परमेसुर में प्रान।।

× × ×

अप्रबक्त चूक चूक है, फिर पछतावा होय।
जो तुम जक्त न छोड़िहौ, जन्म जायगो खोय।।

× × ×

जनम चलो ही जात है, ज्यों कूबै सैलाव।
दौरत मृग की छांह को, नेक नहीं ठहराव।।

किया है । उसने जिस माधुर्य श्रीर सगुणा ब्रह्म. का गुणागान एक ही समान कौशल से किया है । उसने जिस माधुर्य श्रीर कजापूर्ण ढंग से दानलीला, मटकी लीला श्रादि प्रसंगों की रचना की, उसी प्रकार सांसारिकता से विराग एवं माया से दूर रहने का उपदेश दिया है। जिस सुचार रूप से उसने श्रपने हृदय के सरलतम भावों को परब्रह्म के चरण-कमलों में श्रापित किया है, उसी प्रकार उन्होंने विविध कथाश्रों

का भी वर्णन किया है। उनकी लेखनी से गहन तथा सरल, गृह एवं स्पष्ट, महत्वपूर्ण एवं साधारण, उत्तम तथा मध्यम, सभी प्रकार के भावों की रचना हुई है !

कवि की लेखनी ऋथवा शैली की एक ऋौर विशेषता है। उसने एक ही भाव, एक ही विचार को अपनेक बार छन्द-बद्ध किया है परन्तु उस प्रसंग को पढ़ जाने के श्रनन्तर, कहीं उसमें पुनरुक्ति दोष नहीं उपलब्ध होता है। प्रत्येक छन्द उसी श्राभिनवता के साथ हमारे समन्न व्यक्त हुआ है जैसा कि पहले का छन्द हमें श्रमिनव प्रतीत हुन्रा था । उदाहरणार्थ, श्राप संसार की नश्वरता से सम्बन्धित भाव को ही ले लीजिए। इस भाव पर लेखक ने सैंकड़ों छन्दों की रचना की है परन्तु पाठक का मन कहीं पर उनको पढ़कर ऊजता नहीं है। यहाँ इस आ्राशय की कतिपय पंक्तियाँ उद्धृत की जाती हैं :--

> घरी दो में मेल विछुरै साधो देखित मासा चलना। जो ह्यां त्राकर हुए इकट्ठे तिनसूं बहरिन मिलना ।। X × दो दिन का जग जीवना करता है क्यों गुमान। ऐ बेसहर गीदी दुक राम को पिछान।। × दम का नहीं भरोसा रे करिले चलने का सामान। तन पिंजरे सूं निकस जायगो पल में पंछी प्रान ॥ तन का तनिके भरोसा नाही, काहे करत गुमाना रे। ठोकर लगे नेकहूँ चलते करिहै प्रान पयाना रे॥ X ×

> यह तन का कह गर्व करत है स्रोला ज्यों गलि जावै रे ! जैसे बरतन बनो कांच को ठयक लगे विनसावै रे।।

इन पाँचों उद्धरणों में एक ही भाव बारम्बार दोहराया गया है। परन्तु प्रत्येक उद्धरण में हमें नवीनता उपलब्ध होती है। कबीर, दाद् श्रादि संतों की भाँति हमारे कवि ने भी ऋपने कथनों को दृष्टांत देकर उन्हें रोचकता ऋौर लोक-प्रियता प्रदान करने का प्रयास किया है। उपर्युक्त उद्धरणों में कवि ने जिन-जिन हष्टांतों का प्रयोग किया है वे हमारे दैनिक जीवन से सम्बन्धित हैं। इसी कारण इनमें स्वाभाविकता ऋौर प्रभावित करने की शक्ति है।

किव का मन योग एवं स्फुट-काव्य में अधिक रमा है। उसका सम्पूर्ण

साहित्य पढ़ जाने पर स्पष्ट हो जाता है कि उसकी शैली की सुष्टुता इन दो प्रसंगों में विशेष रूप से दृष्टिगत होती है।

सिद्धान्तों का प्रतिपादन — चरनदास के ग्रन्थों में सिद्धान्तों का प्रतिपादन प्रायः प्राचीन ढंग से हुन्रा है। प्रायः श्राधिकतर ग्रन्थों की रचना शिष्य एवं गुरु के प्रश्नोत्तर में हुई है। शिष्य के मिस्तिष्क में प्रश्न श्रथवा शंका जाग्रत होती है श्रीर वह जिज्ञासा भाव से ग्रपने गुरु से प्रश्न करता है। गुरु, शिष्य की जिज्ञासा को शान्त श्रथवा निवारण करने के लिए सिवस्तार उदाहरण सहित उत्तर देता है। इन्हीं प्रश्नोत्तरों में दर्शनशास्त्र के दुरूह श्रीर नीरस विषयों — माया, जीव, जगत्, ब्रह्म, सृष्टि, प्रवृत्ति, निवृत्ति, योग, श्रथ्यांगयोग, श्रावागमन, मुक्ति-भुक्ति, सत्य, शील, धर्म, त्याग, परोपकार श्रादि विषयों का प्रतिपादन हुन्ना है। इन विषयों के प्रतिपादन के साथ ही साथ किव ने सिद्धान्तों के निर्धारण श्रीर प्रतिपादन के लिए भी प्रयत्न किया है। इस प्रकार के ग्रन्थों में यदि पुस्तक को गुरु मान लिया जाय श्रीर पाठक को शिष्य, तो पाठक के यथासम्भव प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मिल जाता है श्रीर उसे जिज्ञासा शान्ति के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ता है। प्रश्नोत्तर के रूप में प्रतिपादित सिद्धान्तों का प्रभाव पाठकों पर भली प्रकार पड़ता है। यह मनोवैज्ञानिक शैली प्रायः प्रत्येक संत किव के साहित्य में उपलब्ध होती है।

इस प्रकार के ग्रन्थों में शिष्य धीरे-धीरे एक-एक 'प्रश्न पूछता है। प्रश्नों की शृंखला के साथ ही उत्तरों की शृंखला भी बनी रहती है और इस प्रकार अभीष्ट विषय का प्रतिपादन किया जाता है। दुरूह विषयों को खंड-खंड करके पूछने में उसकी दुरूहता विनष्ट हो जाती है और विषय रोचक बन जाता है।

प्रश्नोत्तर के रूप में जिन प्रन्थों में सिद्धान्तों का प्रतिपादन हुन्ना है, वे हैं—'त्रुष्टांग-योग', 'योगसन्देह-सागर', 'ब्रह्मज्ञान-सागर', 'पंचोपनिषद्सार' एवं 'मनविरक्तकरण सार'। शेष प्रन्थों में साधारण ढंग से कवि विषय का वर्णन कर जाता है त्रीर इस प्रकार वह सिद्धांतों की विवेचना भी बीच-बीच में करता चलता है।

संवाद—'मिक्तसागर', 'मिक्तपदार्थ' श्रीर 'योग-सन्देहसागर' के श्रितिरिक्त किन की प्रायः सभी रचनाश्रों में सम्बादों का समानेश किया गया है। 'श्रष्टांग योग', 'पंचोपनिषद् सार', 'ब्रह्मज्ञान-सागर' श्रादि किन के महत्वपूर्ण ग्रन्थों की रचना गुरु श्रीर शिष्य के सम्बन्ध के रूप में ही हुई है। इनके श्रितिरिक्त 'मटकी-लीला', 'ब्रज्जचित्त', 'नासकेत-लीला', 'श्रीधर ब्राह्मण्लीला', 'दान-लीला' 'चीर-हर्ग-लीला', 'मनिवरक्तकरणसार' श्रादि ग्रन्थों के बीच-बीच में संवादों की रचना की गई है। इन समस्त ग्रन्थों में सुन्दर संवादों की दृष्टि से 'नासकेत-लीला' श्रीर

'मनविरक्तकरण्सार' प्रन्थ विशेषरूप से उल्लेखनीय है। 'नासकेत-लीला' में नासकेत ऋौर प्रजापित, इन्द्र ऋौर प्रजापित, नासकेत ऋौर उदालक, उदालक ऋौर चन्द्रावती के पिता राजा, चन्द्रावती ऋौर ऋषि के संवाद सुन्दर हैं। इनमें भाषा-प्रवाह के साथ रोचकता भी उपलब्ध होती है। शेष प्रन्थों में संवाद-विषयक कोई ऋगकर्षण ऋौर रोचकता नहीं उपलब्ध होती है।

'दान-लोला', 'चीरहरण-लोला', 'ब्रजचरित', 'मटकी-लोला', 'श्रीधर-श्राक्षणलीला', 'जागरण-माहात्म्य' ऋादि ग्रन्थों के संवाद संच्चित्त एवं ऋपर्यात हैं। इन संवादों में सुलभ ऋाकर्षण एवं रोचकता नहीं है। इन ग्रन्थों के संवाद नीरस ऋौर वाग्वैदग्ध-विहीन हैं। 'दान-लोला', 'चीरहरणलोला', 'मटकी-लोला' ऋादि प्रसंगों की रोचकता ऋौर माधुर्य को पहचानने में कवि सफल नहीं हुआ है।

'श्रष्टांग योग' प्रनथ में से गुरु श्रौर शिष्य संवाद के कतिपय उदाहरणः नीचे उद्धृत किये जाते हैं:—

#### शिष्य-वचन

सतगुर तुम आजा दई, कहूँ आपनी बात। योग अष्टांग बुभाइये, जाते हियो सिरात।। मोहि योग बतलाइये, जोहै वह अष्टांग। रहनी गहनी विधि सहित, जाके आठो आंग।। मत मारग देखे घने, ह्यासियरे भये प्रान। जो कुछ चाहौ तुम करो, मैहौं निपट अयान।।

### गुरु-वचन

योग ऋष्टांग बुक्ताइही, भिन्न-भिन्न सब श्रंग। पहिले संयम सीखिये, जाते होय न भंग।।

### शिष्य-वचन

संयम काको कहत है, कहाँ गुरु शुकदेव। संग सबही समुफाइये, ताको पावै भेव।।

इस उद्धरण से स्पष्ट है कि किव का ध्यान संवादों को संवारने के प्रति कम है। उसका लच्य विषय का प्रतिपादन करना है न कि कलात्मक संवाद की' रचना करना। इन संवादों की भाषा सीघी श्रौर सरल है।

छन्द-सन्तों का छन्द-ज्ञान बहुत सीमित है। तथ्य यह है कि इन्हें न पिगल का ज्ञान था श्रौर न छन्दों की शिचा। उन्होंने श्रपने हृदय के सीधे-सादे भावों को

सरलतम ढंग से अत्यन्त लोकपिय छन्दों में व्यक्त कर दिया है। ऊपर कहा जा चुका है कि काव्य और काव्य-शास्त्र उनके लिए हेतु था, अन्तिम लच्य नहीं। इसीलिए समस्त संत-साहित्य केवल कितपय गिने-चुने छन्दों तक ही सीमित है। चरनदास इस उपर्युक्त कथन के अपवाद नहीं हैं। उनके समस्त अन्य पद्यात्मक और छन्द-चद्ध हैं।

चरनदास की किवता में अन्त्यानुप्रास सर्वत्र शुद्ध है। अन्त्यानुप्रास की अशुद्धि का एक भी उदाहरण किव की रचना में नहीं मिलता है। जहाँ कहीं अन्त्यानुप्रास नहीं मिलता है, वहाँ किव ने ध्विन की दृष्टि से अन्त्यानुप्रास स्थापित करने का प्रयत्न किया है। उदाहरणार्थ, निम्नलिखित उद्धरण पठनीय है:—

कला की दृष्टि से इस प्रकार के ध्वन्यात्मक अन्त्यानुप्रास अशुद्ध नहीं हैं। इसी प्रकार किन ने दो-एक स्थानों पर इ का अन्त्यानुप्रास द से मिला दिया है। यहाँ पर इ एवं द के उच्चारण में भिन्नता बहुत ही अल्प है। इस कारण खटकने वाली बात नहीं है। इसी प्रकार निम्निलिखित साखी में किन ने द और ध का अन्त्यानुप्रास मिलाया है। ध्वन्यात्मक-साम्य होने के कारण उनमें कोई दोष नहीं इष्टिगत होता है:—

> भोये भटरे के पग लागे, साधु संत की निंदा। चेतन को तजि पाइन पूंजे, ऐसा यह जग श्रंघा।।

चरनदास के प्रन्थों में प्रयुक्त छुन्दों की तालिका निम्नलिखित है :-

- १. ब्रजचरित दोहा, चौपाई, कवित्त
- २. ग्रमरलोक-दोहा, चौपाई
- ३. धर्मजहाज-दोहा, चौपाई
- ४. ऋष्टांग-योग-दोहा, चौपाई, ऋष्टपदी
- ५. योगसन्देह-सागर-दोहा, चौपाई

## चरनदास क्री काव्य-दृष्टि ]

- ६. पंचोपनिषद्सार—दोहा, चौपाई, ऋष्टपदी
- ७. भक्तिपदार्थ दोहा, चौपाई, ऋष्टपदी, कुंडलिया, कवित्त, छण्यय, सवैया, ऋरिल्ल
- मनविरक्तकरण् सार—दोहा, श्रष्टपदी, कुंडलियां
- ६. ब्रह्मज्ञान-सागर-दोहा, छुप्पय, कुंडलिया, सवैया, कवित्तं
- १०. भक्तिसागर—दोहा, चौपाई, छुप्पय, सबैया, कवित्त, कुंडलियां
- ११. जागरण-माहात्म्य-दोहा, चौपाई, छुप्पय
- १२. दान-लीला-दोहा
- १३. माखनचोरी-लीला--दोहा
- १४. कालीनथन-लीला-दोहा
- १५. मटकी-लोला---छप्पय
- १६. श्रीधर ब्राह्मणलीला-पद
- १७. कुरुचेत्र-लीला-दोहा, अष्टपदी
- १८. नासकेत-लीला-दोहा, चौपाई
- १६. ज्ञान-स्वरोदय-दोहा, चौपाई, कुंडलियां
- २०. चीरहरण-लीला दोहा
- २१० स्फुट रचनाएँ साखी, दोहा, पद, कवित्त

छन्दों की दृष्टि से कवि के ग्रन्थों का विभाजन निम्नलिखित है :--

- १. दोहा, चौपाई—नासकेत लीला, ज्ञान स्वरोदय, चीरहरण-लीला, कुरुचेत्र-लीला, ब्राव्येत, ब्राम्सलोक, धर्मजहाज, ब्राध्यांग योग, योगसंदेह-सागर, पंचोपनिषद्सार, भिक्तपदार्थ, भिक्तसागर, ब्रह्मज्ञान-सागर, मनविरक्तकरण-सार, जागरण-माहात्म्य, दानलीला, माखनचोरी-लीला, कालीनथन-लीला।
- २. कवित्त--व्रजचरित, भक्तिपदार्थ, ब्रह्मज्ञान-सागर, भक्तिसागर।
- ३. कुंडलियाँ—ज्ञान-स्वरोदय, भिक्तपदार्थ, मनविरक्तकरण-सार, ब्रह्मज्ञान-सागर, भिक्तसागर ।
- ४. छुप्पय—मटकी-लीला, भक्तिपदार्थं, ब्रह्मज्ञानसागर, भंक्तिसागर, जागरण-माहातम्य ।
- ५. ऋष्टपदी-कुरुच्चेत्र-लीला, मनविरक्तकरण-सार, भक्तिपदार्थ, पंचोपनिषद्सार, ऋष्टांग-योग।
- ६. सवैय्या-भिवतपदार्थं, ब्रह्मज्ञानसागर, भिवतसागर।
- ७. ग्रारिल्ल-भिवतपदार्थ।

इस विवेचनात्मक अध्ययन से ज्ञात होता है कि चरनदास को दोहा, चौपाई, अध्ययदी, और कुंडलिया विशेष प्रिय थे। इसके अतिरिक्त स्फुट-साहित्य में साली और पद का प्रयोग किव ने अधिक किया है। चरनदास ने इस प्रकार जनता के प्रिय छन्दों में अपने साहित्य की रचना की। संवत् १६०० से १८०० तक दोहा और चौपाइयों में अधिकांश हिन्दी साहित्य की रचना हुई थी। अतएव समय की आवश्यकता और साहित्य की धारा के अनुसार हमारे किव ने भी इन्हीं छन्दों के माध्यम से अपने अन्थों की रचना की। किव के अन्थों में निम्नलिखित रागों की रचना हुई है:—

- भिक्त पदार्थ राग सारंग, भैरव, विल्लावल, सोरठा, गौरी, श्रासावरी, केदारा
- २. कालीनथन-लीला-राग मांक
- ३. भिवतसागर ऋरिल्ल
- ४. श्रीघर ब्राह्मण्-लीला-काफी, घनासरी, मांभ, कल्याण, भभौटी, हेला
- ५. स्फुट-काव्य—कल्याया, भैरव, धनाश्री, सोरठ, काफी, करला, परज, विभास, रामकली, विल्लावल, केदारा, कान्हरा, देव्गंधार, नट, सारंग, गौरी, मंगल, जैजैवन्ती, श्रासावरी, मलार, हिं डोलना, हेली, श्रलहिया, रासविहागरा, पंचम, भभौटी, विलास, ईमन, भालश्री, बरवा, ललित, जयकारी, सीठना, ललित, बसन्त, धमार ।

वर्णन शक्ति—चरनदास की वर्णन-प्रतिभा सराहनीय है। यद्यपि भक्त-किवियों और विशेषकर सन्त कवियों ने अपने वर्ण्य-विषय में आध्यात्मिक पद्म पर ही प्रकाश डाला है, तथापि जहाँ पर किव को थोड़ा बहुत अवसर मिल गया वहाँ हमारे किव की लेखनी उस वस्तु-विशेष का वर्णन करने लगती है। किव की निम्नलिखित सात रचनाओं से उसकी वर्णन-शक्ति तथा प्रतिभा के दर्शन होते हैं:—

१. श्रद्धांग योग २. नासकेत-लीला ३. श्रमरलोक ४. पंचोपनिषद् सार ५. मनविरक्तकरण-सार ६. कुरुत्तेत्र-लीला ७. भक्तिपदार्थ।

'श्रष्टांग योग' में किन ने योग के श्राठ श्रंगों का बड़े व्यापक रूप से सिवस्तार वर्णन किया है। किन ने योग के निमिन्न श्राठ श्रंगों के सुद्म से सुद्म मेद में प्रिविष्ट होकर उसका उल्लेख किया है। यम श्रौर नियमों के मेदों तथा श्रासनों के मेदों का सुद्म रूप से उल्लेख किया है। किन ने प्राण्याम की प्रक्रिया, विधि, बाधाएँ, लाम, उपादेयता, चक्रों का निरूपण, कुंडलिनी का जागरण, नाड़ियों की महत्ता, श्रष्टकुमारों की व्याख्या सविस्तार की है। इन सभी प्रसंगों को श्रिषक

बोधगम्य श्रौर स्पष्ट बनाने के लिए किन सुन्दर उदाहरणों श्रौर दृष्टांतों की भी रचना की है। इसी प्रकार इस प्रसंग में किन ने षट्कमों, विविध मुद्राश्रों, बन्धों, श्रादि का वर्णन भी बड़े विस्तार से किया है। योग-विषयक इस वर्णन की विशेषता है रोचकता को सुरिक्ति रखते हुए उसे वैज्ञानिक शैली में स्वष्ट रूप से श्रीभिन्यक्त करना। श्रापनी प्रतिभा के श्राधार पर किन ने विषय वर्णन को सुन्दर श्रौर सुगम बना दिया है।

किव की वर्णन-प्रतिमा का सबसे ज्वलन्त उदाहरण है उसका प्रन्थ 'नासकेत-लीला'। इस प्रन्थ में किव ने नासकेत के मुख से विविध दुष्कमों के फलों, तज्जनित दंड, नरक श्रादि का बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया है। किव ने मनसा, वाचा, कर्मणा कृत प्रथक्-पृथक् पापों के प्रतिफलों का वर्णन बड़ी सावधानी श्रीर मनोयोग के साथ किया है। इसी प्रकार किव ने स्वर्ग का बड़ा सूद्मातिसूद्म वर्णन किया है। इनमें किव की वर्णन शक्ति श्रीर धैर्य, दोनों की ही सराहना करना पड़ता है। नरक श्रीर स्वर्ग का यह वर्णन प्रायः ६२ पृष्ठों में सम्पन्न हुआ है। इस वर्णन में से कितिपय पंक्तियाँ यहाँ उदाहरणार्थ उद्धृत करना श्रसंगत न होगा:---

दसवां कुल संकुल जो देखा। तामें दुख है श्रिधिक विशेखा।।
ब्राह्मण ज्रित्री श्रूद्र वैशा। भारी पाप किया जिन ऐसा।।
मांस खाय मिदरा जिन पीया। सोवा नरक मोहिं गहदीया।।
मारा जीव मांस ले खाया। जाका पातक बहुत बताया।।
मोल मगाय मांस जो खावै। सो भी पापी बहु दुख पावै।।
उसी ठौर मैं यही निहारा। भ्यानक श्रिधिकी दुख ह्वां भारा।।
श्रागनरूप जलते द्रुम देखे। दस जोजन लाम्चे जु बसेखे।।
जोजन पाँच घेर विस्तारा। एक एक का न्यारा न्यारा।।
संकल सं ह्वां बाधै पापी। हाहा शब्द कहै संतापी।।
जम लोहे की लाठी मारै। मुगदर सों सिर फोर ही डारै।।
उनका चिमटा चाम उपारै। सीसा तावै मुख में डारै।।

प्रस्तुत उद्धरण में दसवें नरक संकुल का वर्णन हुन्ना है। इसमें सभी प्रकार से मांस प्राप्त करके खाने वालों का वर्णन किया गया है। श्रव कुम्भीपाक नरक के विस्तृत वर्णन से कतिपय पंक्तियां पिंद्ये:—

पहिले कुंभी पाक कहत हूँ । ता डर सूं हिर ध्यान धरत हूँ ।। जा जा पापी जहाँ परत है । जम तिनकूं बहु मार धरत है ।। उन पापी जो पाप कमाये । सो तुमसूं भ्राव कहूं सुनाये ।। गऊ ब्राह्मण पशु बहु मारे । पत्नी श्रादि जीव हन डारे ।। दान करत भांजी जो मारै। श्रक ब्रह्मचारी का तप टारै।। श्रीर गरीबन को हन डारै। श्रीर मित्र का घात विचारै॥ सोवै कुंभी नरक मंभारी। जाय परत है नरकै नारी॥ कुंभीपाक कहूं परवाना। जाका मुख है घड़े समाना॥ बड़े बड़े कीड़े लग जाही। महादुर्गन्घ बुरी तिह माही॥ तामे बहुत बरस दुख पावै। पाप भुगत कर बाहर श्रावै॥

श्रमरलोक प्रन्थ में किन की वर्णन-शक्ति का श्रच्छा श्रामास मिलता है। इस प्रन्थ में रास प्रसंग के श्रन्तर्गत किन ने रासलीला भूमि का सौंदर्य श्रौर वैभन बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया है। किन ने सैंकड़ों पुष्पों, विनिध सुगन्धों श्रौर श्रमरलोक के श्रमर प्राणी, दिन्यांगनाश्रों गोपिकाश्रों का बड़ा विशद वर्णन किया है। इसी गन्थ में श्रीकृष्ण श्रौर श्रीराधा के वस्त्राभूषणों का वर्णन भी बड़े विस्तार श्रौर सुंदरता के साथ सम्पन्न हुश्रा है।

'पंचोपनिषद् सार' में किन की वर्णन-शक्ति का केन्द्र पूर्ण रूप से ब्रह्म की विवेचना, उसकी सर्वव्यापकता, सर्व सम्पन्नता, सर्वसामध्ये श्रीर महत्ता है। ब्रह्म के इस वर्णन में बहुत कुछ कहे जाने के श्रानन्तर भी जैसे उसे सब कुछ कहने के लिए रह ही जाता है। उसे विवश होकर ब्रह्म की महत्ता का वर्णन फिर करना पड़ता है।

'मनविरक्तकरण्सार', 'कुरुचेत्र-लीला', 'मिक्तपदार्थ' किन की वर्णन शक्ति के सुन्दर प्रमाण हैं। इनके अन्तर्गत किन ने अनेक आध्यात्मिक, दार्शनिक-तत्वों और सिद्धान्तों के निरूपण के साथ-साथ विविध वस्तुओं का वर्णन सुन्दर ढंग से किया है।

भाषा—चरनदास का आविर्माव संवत् १७६० विक्रमी में हुआ था। इस समय से प्रायः १२५ वर्ष पूर्व हिन्दी के महाकिव गोस्वामी तुलसीदास अवधी भाषा में अपने गौरव अन्थ की रचना कर चुके थे। मानस की लोकप्रियता के साथ ही अवधी भाषा की लोकप्रियता और उसका प्रचार व्यापक हो रहा है। अवधी की समृद्धि तथा व्यापकता में रामचिरत मानस का अमुख भाग रहा। मानस के अतिरिक्त गोस्वामी तुलसीदास की अवधी में रचित अन्य रचनाएँ भी इस समय तक जनता में पहुँच चुकी थीं। गोस्वामी जी के समकालीन अकबर के दरबारी किवयों में बीरबल, रहीम, गंगा, नरहिर महापात्र आदि अवधी में काव्य-साहित्य की रचना कर रहे थे। गोस्वामी जी से कुछ पूर्व जायस (रायबरेली) के सुप्रसिद्ध किव मिलिक मुहम्मद जायसी (सं०१५६७) अपने प्रसिद्ध प्रवन्ध काव्यों, पदमावत और अखरावट की रचना कर चुके थे।

इन कवियों द्वारा संस्थापित परम्परा को पल्लवित ख्रौर पुष्पित रखने का श्रेय हिन्दी के सन्त कवियों को है। अवधी को भावाभिव्यंजना का माध्यम बनाने का कारण उसकी जनप्रियता श्रथवा लोकप्रियता थी। संत कवि जनता के कलाकार थे। क्या छुन्द, क्या भाव, क्या भाषा, क्या रस. क्या ऋलंकार, सभी दृष्टियों से उनका साहित्य जनता का साहित्य था। तत्कालीन युग में अवधी जनता की भाषा थी। इसीलिए सन्तों ने श्रवधी के माध्यम से अपने भावों की अभिन्यंजना की। चरनदास से पूर्व दादू, सुन्दरदास, हरिदास, गरीभ दास, तुरसीदास निरंजनी, बीरू साहब, यारी साहब, केशवदास, सूफी शाह, गुलाल साहब, भीखा साहब, पलटू साहब, बूला साहब, मल्कदास, जगजीवन साहब, दूलनदास, घरणीदास, दरिया साहब, शिवनारायण साहब स्त्रादि सन्तों ने स्त्रपने काव्य की रचना स्त्रवधी भाषा में की । इनमें से गरीबदास, जगजीवन साहब, भीखा साहब, शिवनारायण साहब ग्रौर मल्क दास के काव्य में श्रवधी भाषा का बड़ा सुष्ठ श्रौर परिमार्जित रूप उपलब्ध होता है। इन कवियों ने अपने अधिकतर ग्रन्थों की रचना अवधी भाषा में ही की थी। इन समस्त कवियों की भाषा ग्रामीण अवधी है जिसका प्रचार मिलक महम्मद जायसी ने किया था श्रीर साहित्यिक श्रथवा परिमार्जित श्रवधी (जिसके रचियता गोस्वामी तुलसीदास थे ) का एक विचित्र एवं सुन्दर सम्मिश्रित रूप उपलब्ध होता है । इन कवियों की भाषा अवधी होते हुए भी प्रगतिशील खड़ी बोली से अत्यधिक निकट है। इनकी भाषा में खड़ी बोली के न केवल शब्दों ख्रौर वाक्यों के प्रयोग उपलब्ध होते हैं वरन् क्रिया-पदों का भी सन्दर प्रयोग मिलता है। इनकी भाषा खड़ी बोली के इतिहास श्रीर विकास को श्रंकित करने लिए एक बहुमूल्य साधन प्रतीत होती है। खड़ी बोली के विकास यात्रा की दृष्टि से प्रत्येक किन एक सीमा-स्तम्भ (Mile stone) प्रतीत होता है। सन्त कवि चरनदास का स्त्राविर्माव इसी परम्परा में शिवनारायण साहब के ग्रनन्तर हन्ना है।

सन्त चरनदास ने अपने काव्य की रचना अवधी भाषा में की थी। हमारें कि की अवधी भाषा में साहित्यिक अवधी और ग्रामीण अवधी के रूपों का सुन्दर समन्वय है। इनके रचना काल के पूर्व के लिखित मटकी-लीला, दान-लीला, चीरहरण-लीला आदि की भाषा अव्यस्थित और ग्रामीण अवधी है। इन कृष्णचरित्र विषयक ग्रन्थों की भाषा कहीं-कहीं त्रजमाषा के शब्दों और कियापदों से भी प्रभावित है। इसके अतिरिक्त अन्य भाषाओं और बोलियों का भी सम्मिश्रण किव की भाषा में उपलब्ध होता है। इन बोलियों और भाषाओं में अरबी, फारसी, संस्कृत, वैसवारी, भोजपुरी एवं बुन्देलखंडी के शब्द पर्याप्त मात्रा में व्यवहृत हुए हैं। किव की भाषा अत्यन्त सरल एवं स्वाभाविक है। यह जनसमाज की बोली के अनुरूप है और समाज को प्रभावित करने की शक्ति से सम्पन्न है। किन की यह माषा संस्कृत की किन शब्दावली ख्रीर समासों से उन्मुक्त है। प्रांतीय भाषा ख्रों ख्रीर बोलियों का प्रयोग ख्रावश्यकता ख्रोर प्रसंग के ख्रनुरूप किया गया है। इनके प्रयोग से भाषा को व्यावहारिकता ख्रीर परिमार्जन में ख्रिभिष्ठिद्ध हुई है। यातायात की किनाइयों के उन दिनों में भी चरनदास ने कुरु चेत्र, जयपुर ख्रादि ख्रन्य सुदूर स्थानों का भ्रमण किया था। यात्राख्रों में विभिन्न देशों के वातावरण तथा भाषाख्रों का भी हमारे किन पर प्रभाव पड़ा तो ख्राश्चर्य नहीं है। किन के साहित्य में उपलब्ध प्रांतीय बोलियों के शब्द इतने ख्रिधिक नहीं हैं कि उनकी भाषा उससे दबी हुई प्रतीत हो।

'हिन्दी भाषा स्त्रौर साहित्य का विकास' में चरनदास की भाषा के विषय में विचार प्रकट करते हुए हरिस्रौध जी ने लिखा था "कबीर-पंथ की छाया भी उनके पंथ पर पड़ी है। वे भी एक प्रकार से अपिटत हैं। उनकी भाषा भी संतवानियों की-सी है। उसमें किसी भाषा का विशेष रंग नहीं। परन्त वज भाषा के शब्द उसमें अधिक मिलते हैं और कहीं-कहीं राजस्थानी की भलक भी दृष्टिगत होती है। स्वरोदय की रचना जटिल है। उसमें संस्कृत के तत्सम शब्द भी पाये जाते हैं भाषा का माध्ये बहुत कुछ नष्ट हो जाता है। " प्रस्तुत उद्धरण में ध्यान देने योग्य तीन बातें हैं। प्रथम आरोप यह है कि उसमें किसी भाषा का विशेष रंग नहीं है। इस आरोप का निराकरण कवि की रचनात्रों को देखने से ही हो जाता है। प्रत्यक्त है कि कवि की भाषा खड़ीबोली से प्रभावित अवधी है। द्वितीय यह कि ब्रजमाषा के शब्द उसमें श्राधिक मिलते हैं। श्रालोचक का प्रस्तुत कथन केवल कतिपय ग्रन्थों के लिए ही उपयक्त प्रतीत होता है। इस कोटि में कृष्णचरित्र काव्यों की परिगण्ना हो सकती है। तृतीय त्रारोप यह है कि संस्कृत के तत्सम शब्दों के ऋत्यधिक प्रयोग से भाषा-सौंदर्य विनष्ट हो गया है। इसके उत्तर में केवल इतना ही उल्लेखनीय है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग ग्रल्प संख्या में है। दो-एक उदाहरणों के ग्राधार पर सामान्य नियमों का निर्माण नहीं कर सकते हैं।

कि के साहित्य में प्रांतीय बोलियों के ऋतिरिक्त ऋरबी एवं फारसी के शब्दों का भी प्रयोग कौशल के साथ हुआ है। प्रथम परिच्छेद में कि के ऋाविर्माव काल पर प्रकाश डाला जा चुका है। इस समय तक मुसलमानों की सत्ता देश पर पूर्ण रूप से स्थापित हो चुकी थी। मुगल राज्य ऋपने चरम सीमा पर पहुँच चुका था। देश पर उनकी संस्कृति और भाषा का बोलवाला था। फारसी एवं ऋरबी, राज्यभाषा होने के कारण जनता में ऋषिक प्रिय थी। राज्य के कार्यालयों में भी इन्हीं भाषा को जानने वालों की ही खपत थी। फलतः उस समय ऋरबी और फारसी की

१. हिन्दी भाषा श्रौर साहित्य का विकास, पृष्ठ ४६४

वही स्थिति थी जो आजकल अंग्रेजी भाषा की है। ऐसे वातावरण से प्रभावित होना किव के लिए सर्वथा स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त दिल्ली बहुत काल तक मुसलमान-शासकों की राजनीति का लीला-तेत्र रहा है। दिल्ली चिरकाल तक मुसलमानों की राजधानी रही थी। फलतः उनकी संस्कृति की जड़ें दिल्ली में जम गई थी। अपनी रचनाओं को जनता में प्रिय बनाने के लिए हमारे किव ने अपने प्रन्थों में अरबी-फारसी की शब्दावली का प्रयोग किया है। अरबी-फारसी जानने वाली जनता में उस समय ऐसी ही भाषा की मांग थी और विशेषतया उस दशा में जब उसकी रचना त्रस्त्र-जनता के परित्राण एवं उपदेश के लिए हई थी।

किन की रचनात्रों में फारसी के शब्दों का प्रयोग सामान्यतया तीन प्रकार से उपलब्ध होता है। सर्वप्रथम ने रचनाएं जिनमें फारसी के शब्दों की प्रचुरता है। ये रचनायें सनैया एवं पदों में हैं। इस प्रकार की स्फुट-रचनात्रों में प्रायः फारसी के शब्द ६० प्रतिशत प्रयुक्त हुए हैं। स्फुट-साहित्य के त्रातिरिक्त किन के किसी अन्य ग्रन्थ में फारसी-अरबी शब्दों का प्रयोग इस अनुपात में नहीं उपलब्ध होता है। इन रचनात्रों से किन का अरबी-फारसी ज्ञान भी ज्ञात होता है। निम्निलिखत उद्धरणों से प्रकट हो जाता है कि किन की इस प्रकार की रचनात्रों में अरबी-फारसी के शब्दों का कितना प्रयोग हुआ है:—

मुफे कृष्ण के मिलने की त्रारजू है। शबों रोज़ दिल में यही जुस्तजू है।।
नहीं भाती है मुफको बातें किसी की। सुनी जब से उस यार की गुफ़ त्गू है।।
नहीं मुफको मतलब जहाँ में किसी से। चुभा जब से दिल में सनम खूसबू है।।
जो त्राशक है उसका नहीं उससे गाफिल। तड़पता त्राजल से खड़ा रूबरू है।।
शराबे मुहब्बत पिई जिसने यारो। हुत्रा दो जहाँ में वो ही सुर्खरू है।।
सभी त्राशकों पे किया कर्म त्ने। मुत्रासी पे तेरा नहा दिल रजू है।।
जहाँ देखे रनजीत वहीं हैं वे हाजिर। हर एक गुल में उसकी मिली मुश्क बू है।।

इसी सम्बन्ध में एक उद्धरण श्रीर पठनीय होगा :-

मुरशद मेरा दिल दिरयाइ दिलगह ग्रन्दर खोजा। जिसके अन्दर सत्तर काबा मक्का तीसों रोजा। चौदह तबक श्रौलिया तिसमें मेद न होय जुदाई। सहस्र कमल नमाज में ठाढ़े दरशन जहाँ खुदाई। हवा न हिर्स खुदी निह खूबी ग्रमलहक्क जहाँ बानी। विन चिराग खाने सब रीशन जिसमें तख्त सुमानी।। विना श्रंबर जहाँ बहु गुल फूले बिन श्रम्बर जहाँ बरसें। बिन सरोद तम्बूर बजे जहाँ चशमे होम न दरसे।।

तिस दरगाह मुसल्ला डारे बैठे कादर काजी ।
न्याव करे सीने की पूछे रखें सबको राजी ।।
जिसके फल दीदार किये से नादिर होय फ़कीर ।
मारे काल कलन्दर जबलों मनवा घरेन धीर ।।

इन उद्धरणों में फारसी-ग्ररबी के शब्दों का श्रनुपात क्या है, यह पाठक स्वयं समभ बायगा। इन दोनों उद्धरणों में हिन्दी के कतिपय शब्दों—फल, सहस्र, न्याय, कमल एवं दर्शन का ही प्रयोग हुन्ना है। न्नाज का शिच्चित व्यक्ति भी इन उद्धरणों की भाषा को समभत्ने में किसी प्रकार समर्थ न होगा। इन दोनों उद्धरणों से चरनदास का श्ररबी-फारसी ज्ञान प्रकट हो जाता है।

द्वितीय कोटि की वे रचनाएं हैं जिनमें किन ने अरबी-फारसी के लगभग ७० प्रतिशत शब्दों का प्रयोग किया है। इनमें से भी लगभग २५ प्रतिशत शब्द ऐसे हैं जो सामान्य जनता के ज्ञान से ऊपर हैं। शेष ५० प्रतिशत शब्द फारसी-अरबी के होते हुए भी सामान्य जनता द्वारा व्यवहृत हुआ करते हैं। इनके अन्तर्गत किन की अनेक स्फुट-रचनाएं आ जाती हैं। उदाहरणार्थ यहाँ एक उद्धरण दिया जाता है:—

ऐसा हो दरवेश ही जग को विसरावै। ईमान सबूरी सांच सो सोई बकसा जावै। जन जर श्रीर जमीन को दिल में नहि लावै। फिक फकीरी को बुरा वह जिक छुटावै।। फेफा केका गुरा यही राज़क करें रियादा। काफि कनाश्रत सुख धना श्रानन्द श्रगाधा।। रे रीयाज़त बलवान है हिर को श्रपनावै। श्राखिर को दीदार ही निश्चय किर पावै।। एज़द को धारे रहें रहें सब सो नीचा। शुकदेव कही चरणदास सो पावै पद ऊँचा।।

इस छन्द में जग, बिसरावै, साँच, सोई, गुण, याद, अगाध, आनंद, सुख धना, निश्चय, धारे, नीचा, ऊँचा, बलवान आदि हिन्दी के शब्द हैं। इनके अतिरिक्त दैनिक जीवन में व्यवहृत होने वाले फारसी-अरबी के शब्दों में दरवेश, ईमान, दिल, जर, जमीन, फिक्र, फकीरी, जिक्र, आंखिर, दीदार, उल्लेखनीय हैं। शेष फारसी-अरबी शब्दावली सामान्य पाठक के ज्ञान से परे वस्तु है। प्रथम कोटि की रचना की तुलना में यह छन्द अधिक सरल और बोधगम्य प्रतीत होता है।

जिस समय किव ने इन छुन्दों की रचना की होगी उस समय की जनता के लिए यह शब्दावली लेशमात्र भी कठिन नहीं रही होगी।

तृतीय कीटि की रचनाएँ वे हैं जिनमें अरबी-फारसी के शब्दों का प्रयोग बहुत ही अल्प मात्रा में हुआ है। इस प्रकार की रचना में किव का ध्यान सरल श्रीर सुबोध शब्दों के प्रयोग के प्रति रहा है। इस कोटि में किव की समस्त स्फुट-रचना आ जाती है और साथ ही प्रायः सभी अन्थ भी। उदाहरणार्थ, कितपय उद्धरण नीचे दिए जाते हैं:—

दो दिन का जग में जीवना करता है क्यों गुमान । ऐ बेसहूर गीदी दुक राम को पिछान।। दावा खुदी का दूर कर अपने तु दिल सेती। चलता है अन्न इन्त्रकड़ के जवानी का जोस आन।। मुरसिद का ज्ञान समभ के हुसियार हो सिताब। गफलत को छोड़ मुहबत साधो की खूब जान।। दौलत का ज़ौक ऐसे ज्यों स्त्राब का हवाब। जाता रहेगा छिन में पछतायगा निदान ॥ दिन भर खोवता है दुनिया के कार बार। इक पलभी याद सांइ की करता नहीं ऋजान।। × × तज के जगत की रीति को कर आपनी तदबीर। इस जग भरोसे ख्वार होगये सार और अमीर ॥ सन यार मन यार मन ॥ इक दम करारी है नहीं छिन-छिन में फेरै रङ्ग। कबहुं तो हैरां सुख घना चल विचल बेढङ्ग ॥ सुन यार मन यार मन ॥ हशमत व शौकत थिर नहीं मत देख हो मगरूर। ठहराव ता कूं है नही भगाल बड़ाई धूर ॥ सुन यार मन यार मन ॥

इन उपर्युक्त उद्धरणों में व्यवहृत श्राबी-फारसी के शब्दों के रूप बड़े सरल हैं। गुमान, बेसहूर, दावा, खुदी, मुरशिद, हुसियार, गफ़लत, दौलत, जौक, ख्वार, तदबीर, शौकत, हशमत, दमकरारी श्रादि मुगम शब्द हैं श्रीर इनसे कौन नहीं परिचित है। श्राज की श्रशिचित जनता में भी इस प्रकार के शब्दों का बरावर व्यवहार होता चला आ रहा है। ये विदेशी शब्द हमारे जीवन में इतने अधिक पैठ गए हैं कि इनका विदेशीपन हमें विलकुल नहीं खटकता है।

किव ने ऋरबी-फारसी के शब्दों का प्रयोग ऋपनी रचना ऋगों में बड़ी कुशलता से किया है। जहाँ कहीं फारसी के शब्द काव्य में नहीं बैठ सके हैं, वहाँ किव ने उनका परिष्कार कर दिया है ऋगेर इस प्रकार उसने विदेशी शब्दों को पूर्णतया ऋपना लिया है। उनका विदेशीपन पूर्णतया विद्युत्त-सा हो गया है। निम्नलिखित उद्धरणों में ये विदेशी शब्द कुशलतापूर्वक ऋपना लिए गए हैं:—

| १. बिना ऋम्बर जहं गुल बहु फूलै |                                         | गुल             |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| २. दिल में यही जुस्तजू है      |                                         | <b>जु</b> स्तजू |
| ३. जो श्राशक है उसका           |                                         | <b>ऋाशिक</b>    |
| ४. मुरशद मेरा दिल दरियाई       | -                                       | मुर्शिद         |
| ५. फिकर फकीरी को बुरा          | *************************************** | फिक फकीरी       |
| ६. हुसियार हो सिताब            |                                         | होशियार         |
| ७. शौकत थिर नहीं               |                                         | शौकत            |
| ८. गफलत को छोड़ सुहबत          | **********                              | ग़फलत           |

कि अन्थों की अपेचा स्फुटकाव्य-पदों एवं सवैयों में अरबी-फारसी के शब्दों का विशेष प्रयोग हुआ है। कारण यह है कि किव ने अपने काव्य की रचना सामान्य जनता के लिए की थी जिसमें हिन्दू और मुसलमान दोनों ही सम्मिलित थे। अतः ऐसी जनता के लिए इस कोटि की रचना उपयुक्त प्रतीत होती है।

चरनदास की भाषा में संस्कृत के शब्दों का सुन्दर प्रयोग उपलब्ध होता है। योगसन्देह-सागर, पंचोपनिषद्-सार, ज्ञानस्वरोद्य, ब्रजचिरत, अप्रमरलोक आदि अन्थों में किव ने बड़ी स्वाभाविक शैली में संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया है। इन अन्थों के अतिरिक्त मनविरक्तकरणसार, ब्रह्मज्ञानसागर, नासकेत-लीला, कुरुचेत्र-लीला, तथा भिक्तसागर इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। उदाहरणार्थ, यहाँ कितिपय पंक्तियाँ उपर्युक्त अन्थों से उद्धृत की जाती हैं:—

तारा मंडल कैसे दरशें । त्रिकुटी संयम कैसे परशे ।
कहां इकीस काया में लोक । इन्द्र करें कहां नित्त मोग ।।
घोडश चन्द्र कहां त्रिदेवा । का विधि उनको पावे मेवा ।
ब्रह्म रन्ध्र का मेद लखाव । कामधेनु का वरण बताव ।।
चार श्रवस्था चार शरीरा । वाणी चारि नाम कहां वीरा ।
घट चक्कर को जो तुम जानों । नाम सहित सब मेद बखानों ।। —योगसन्देहसागर

नवल किशोशे गोरी सारी। सुघर सयानी चातुर नारी। दिव्य वस्त्र ग्रस् मधुर शरीरा। ग्रिधिक रूप छुवि गहर गंभीरा!! मन्द मन्द विहंसत मुसकाई। रणजीत मीत छुवि कही न जाई। भूपण श्रंग संग लाजत ऐसे। चन्द्र निकट लघु तारे जैसे।! — ब्रजचरित

जो जीवातम सो भया, परमातम श्रष्ठ ब्रह्म । वाकी सरवर को करे, पाई परे ना गम्य ।। पहुँचे नावा तेज को, कोटि कोटि ही भान । चरणदास कोइ जानही, ताको निर्मल ज्ञान ॥

प्रमहद शब्द अपार दूर सों दूर है। चेतन निर्मल शुद्ध देह भरपूर है।। ताहि निःश्रच्चर जानि श्रौर निष्कर्म है। परमातम तेहि मानि वही परब्रह्म है।। सूद्म शरीरच श्रातमा, भिन्न लखै नहि कोय। यही जुमन की गाँठ है, खुले मुक्ति ही होय।। — पंचोपनिषद्सार

स्रज मंडल चीरिकै, योगी त्यागै प्रान । सायुज मुक्ति सोई लहै, पावै पद निर्वान ।। काल अवधि बीतै तभी, जबै बीति सब जाय । कोगी प्राग्ए उतारिये, लोहि समाधि लगाय।। काल जीति हरि सो मिलै, सूत्य महल अस्थान।

म्रागे जिन साधन करी, तरुण म्रावस्था जान ।। —ज्ञानस्वरोदय इन उद्धरणों में संस्कृत के शब्दों का शुद्ध स्त्रौर उपयुक्त प्रयोग भाषा के सौन्दर्य

को बढ़ा देता है। स्पष्ट है कि इस प्रकार के प्रयोग वड़े स्वामाविक प्रतीत होते हैं। किव की रचनाओं में संस्कृत के शब्द तत्सम और तद्भव दोनों ही रूपों में मिलते हैं। कुछ शब्द तो प्राकृत से होकर स्वयं ही तद्भव वन गए हैं और कुछ को किव ने अच्छों के उच्चारण की सुविधा के लिए तद्भव बना लिया है। इस प्रकार के शब्दों में ग्यानी (ज्ञानी), प्रापत (प्राप्त), विसेप (विशेष), शबद (शब्द), औगुन (अवगुण), विनास (विनाश), परमेसर (परमेश्वर), परग्यान (परज्ञान), दोश (दोष), उल्लेखनीय हैं। सम्भवतः किव ने इन शब्दों को वोधगम्य और सुगम बनाने के लिए यह तद्भव रूप प्रदान किया है।

कवि की रचनात्रों में संस्कृत के तत्सम शब्दों की भी पचुरता है। उदाहरणार्थ ऐसे शब्दों की संदित सूची निम्नलिखित है:— दिन्य, वाणी, संयम, रन्ध्र, भूषण, जीवात्मा, ऋषीश्वर, परमेश्वर, द्वन्द्व, सर्वत्र, ऋजपा, हृद्य, सात्ती, ज्ञानप्रकाश, ऋविनाशी, परमार्थ, निर्गुण, सगुण, परब्रह्म, ऋच्युत, तथा निराश्रय।

इस प्रकार हम देखते हैं कि किव ने संस्कृत के बड़े सुन्दर शब्दों का उचित रूप से प्रयोग किया है। इससे भाषा-सौंदर्य श्रीर शैली का परिमार्जन बढ़ जाता है।

खड़ी बोली के विकाशशील रूप के दर्शन हमें कबीर, दादू, नानक सुन्दरदास श्रादि कवियों के काव्य में होते हैं। संत कवि मलूकदास के काव्य में खड़ीबोली का विकसित एवं परिमार्जित स्वरूप दृष्टिगत होता है। मलूकदास की भाषा एवं भावों पर उस समय का जो प्रभाव पड़ा सो तो प्रत्यत्व ऋथवा ऋप्रत्यत्व रूप से पड़ा ही, परन्तु यह तो निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि उनकी खड़ीबोली में जो परिमार्जन उपलब्ध होता है वह बहुत कुछ मुसलमानों के सम्पर्क श्रीर श्ररबी-फारसी के प्रभाव के कारण हुन्ना है। मल्कदास से लगभग १२५ वर्ष के अनन्तर चरनदास का स्राविर्भाव देश की राजधानी दिल्ली जैसे महत्वपूर्ण स्थान पर हुस्रा । राजनीतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक श्रीर श्रार्थिक दृष्टि से दिल्ली का श्रपना विशेष महत्व है। दिल्ली निरन्तर कई वर्षों तक यवनों की राजनीति का केन्द्र रहा है। वहाँ उस समय की प्रचलित अरबी और फारसीमय भाषा का ही प्रभाव है कि हमारे कवि की रचनात्रों में अपन्य संत कुवियों की अपेत्रा खड़ीबोली के शब्दों का अधिक प्रयोग हु आ है। अरबी और फारसी के जन-प्रचलित शब्दों के प्रयोग से कवि की बोली में परिमार्जन श्रीर प्रवाह का समावेश हो गया है। कवि की भाषा में खड़ी-बोली का प्रमुख-स्थान निर्धारित हो गया है। मलू स्दास की भाषा की तुलना में चरनदास की भाषा ऋषिक विकसित, सुन्छ एवं परिमार्जित प्रतीत होती है। ऊपर कहा जा चुका है कि चरनदास का त्राविर्माव मलूकदास से प्रायः १२५ वर्ष बाद में हुआ। इन सवा-सौ वर्षों में खड़ीबोली की क्या उन्नति ख्रौर क्या विकास हुआ, यह किव की भाषा देखने पर ही ज्ञात होता है।

किन की रचनात्रों में खड़ी बोली का बड़ा ही सुष्ठ श्रौर सुन्दर रूप ब्रह्मज्ञानसागर, योगसन्देहसागर, पंचोपनिषद्सार, नासकेत-लीला, श्रष्टांग-योग, मिक्तसागर, मिक्तपदार्थ श्रौर ज्ञानस्वरोदय में उपलब्ध होता है। इन रचनाश्रों के श्रितिरक्त किन की स्फुट रचनाश्रों, पदों एवं साखियों में खड़ीबोली का बड़ा सुज्यवस्थित रूप उपलब्ध होता है। इन उपर्युक्त रचनाश्रों में से कहीं पर से कोई उद्धरण लें लीजिए, उसकी भाषा के परिमार्जित स्वरूप के दर्शन हो जायँगे। कथन के समर्थन के हेतु कितप्य ग्रन्थों से कुछ उद्धरण उद्धृत किये जाते हैं:—

- १. तुम साहब करतार हो हम बन्दे तेरे। रोम रोम गुनहगार है वकसो हिर मेरे।। दसौ दुवारे मैल है सब गन्दम गन्दा। उत्तम तेरा नाम है विसरे सो श्रंघा।। गुन तिबके श्रौगुन कियो तुम सब पहिचानो। तुम सं कहा छिपाइये हिर घट की जानो।। रहम करो रहमान सं यह दास तिहारो। भिक्त पदारथ दीजिए श्रावागमन निवारो।।
- २. दो दिन का जग में जीवना करता है क्यों गुमान । ए बेसहूर गीदी टुक राम को पिछान ।। दावा खुदी का दूर श्रपने तु दिल सेती । चलता है श्रकड़ श्रकड़ के जवानी का जोस श्रान ।। मुरसिद का ज्ञान समभ्त के हुसियार हो सिताब । गफलत को छोड़ सुहबत साधो की खूब जान ।।
- ३. भक्ति गरीबी लीजिए तिजए स्त्रिभिमान । दो दिन जग में जीवना स्त्राखिर मिर जाता ।। पाप पुन्न लेखा लिखें जम बैठे थाना । कहा हिसाब तुम देहुगे जब जाहि दिवाना ।। साहब की कर बन्दगी दे भूखे दाना ।
- ४. भाई रे ब्राविध बीती जात ।

  श्रंजुली जल घटत जैसे, तारे ज्यों परभात ।।
  स्वास पूंजी गांठि तेरे, सो घटत दिन रात ।
  साधु संगत पैंठ लागी, ले लगै सोइ हाथ ।।
  लोभ मोह बजाज ठिगया, लगे हैं तेरी घात ।
  शब्द गुढ को राखि हिरदया, तौ दगा नहि खात ।।

स्थानाभाव के कारण स्फुट-काव्य से चार ही पद उद्धृत किये गये हैं। इन पदों में खड़ीबोली का परिमार्जित और विकसित रूप ध्यान देने योग्य है। इन चारों में से तीसरे उद्धृत उद्धरण में खड़ीबोली का पूर्ण विकसित रूप दृष्टिगत होताहै। अब किव की अन्य रचनाओं से खड़ीबोली के उदाहरण देना अपेद्यित है:—

१ कौन कमल पर गुरु विराजै। कै प्रकार अपनहद धुनि बाजै।।
कै वाणी है अपनहद तूरा। जानैगा कोइ साधू पूरा।।

तीन शून्य कहाँ चौथा शून्य । जित ही भूलै पिंट श्र र गून्य ।।
कै किहें काया के द्वारे । भिन्न भिन्न कहु मेरे प्यारे ।।
जल का कोठा कीधर होय । कहाँ श्राग्नि का किहंथे सोय ।।
ब्रह्म ज्वाल कहु कैसे जागे । किस श्रास्त्र से निद्रा भागे ।।
बहत्तरि हजार श्राठ सौ चौसिंठ नारी । इनका मेद बहुत है भारी ।।—योगसन्देहसागर
रे इड़ा पिंगला सुषमना, नाड़ी किहिये तीन ।
सूरज चन्द विचारि कै, रहें श्वास लवलीन ।।
नवों द्वार को बन्ध करि, उत्तम नाड़ी तीन ।।
इड़ा पिंगला सुषमना, केलि करें परबीन ।।—शानस्वरोदय
रे योग तपस्या कीजिये, सकल कामना त्याग ।
ताको फल मत चाहिये, तजौ दोष श्र राग ।।
चाह मिटी सब सुख मये, रहा न दुख का मूल ।।

चाहूँ तौ चाहूँ यही, तुम चरणन की धूल । — ऋष्टांगयोग ४. स्वारथ में चिन्ता घनी, जो ह्वांकर हो गेह । बिना ऋगण की चिता में, जीवत जिर्हे देह ।। ऋगशा न दिया में चलै, सदा मनोरथ नीर । परमारथ उपजै वहै, मन नहि पकड़े धीर । — भक्तिपदार्थ

योगसन्देहसागर, ज्ञानस्वरोदय, ब्राष्टांगयोग ब्रोर भक्तिपदार्थ से उद्धृत उपर्युक्त उद्धरण ध्यान देने योग्य हैं। इन ब्रांशों से किव की भाषा में खड़ी बोली का क्या स्थान है, यह स्पष्ट हो जाता है। लगभग इसी प्रकार की भाषा, किव के ब्रान्य प्रन्थों में भी उपलब्ध होती है।

ब्रजचरित, मटकीलीला, चीरहरण-लीला, दानलीला श्रादि श्रीकृष्णचरित काव्यों में खड़ीबोली के बहुत ही साधारण श्रीर निम्न उदाहरण उपलब्ध होते हैं। श्राव कि सीखियों से खड़ीबोली के कितपय उदाहरण देना वाच्छनीय है:—

श्रवके चूके चूक है, फिर पछितावा होय।
जो तुम जक्त न छोड़िही, जन्म जायगो खोय॥
× × ×
छोड़ जगत की वासना, यही जु छुटन उपाव।
हे मन ऐसी धारिये, श्रव ही नीको दांव॥
× × ×
खाते पीते ना भले, बैठे चलते सोय।
सदा पवित्तर नाम है, करै उजाला तोय॥
× ×

श्रजव-श्रजव श्रचरज िन्ये, श्रद्भुत श्रधिक श्रपार ।
जल थल पवन श्रकास में, देखो हिष्ट उधार ।।
× × ×
बाजीगर बाजी रची, सब गति पूरन श्राज ।
किये तमासा बहुत ही, तोहिं दिखावन काजं॥

इन साखियों में खड़ीबोली का भला रूप दृष्टिगत होता है। इनमें ऋधिकतर खड़ीबोली के शब्दों का प्रयोग हुन्ना है।

कियापदों का भी सुन्दर प्रयोग हुन्ना है। उपर्युक्त उद्धरणों से क्रियापदों की ग्रान्छी सूची बनाई जा सकतो है। इनके अतिरिक्त जाना है, कहता, सुनता, देखे, हुन्ना है, हँसी है, जात है, करते, कहते ग्रादि अनेक क्रियापद उनके स्फुट-साहित्य में प्रयुक्त हुए हैं।

खड़ीबोली की हिंदि से भी किव की रचनात्रों को हम तीन विभागों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम वे रचनाएँ हैं जिनमें खड़ीबोली का प्रयोग विलकुल ही साधारण और हीन रूप में हुआ है। इस कोटि में किव की कृष्ण-चिरत विषयक रचनाएँ आजाती हैं। द्वितीय कोटि की रचनाएँ वे हैं जिनमें किव ने खड़ीबोली के शब्दों तथा कियापदों का थोड़ा बहुत प्रयोग अवश्य किया है। इस कोटि में ब्रह्मज्ञानसागर, भिक्तसागर, आदि अन्य आजाते हैं। तृतीय कोटि की रचनाओं में खड़ीबोली का परिष्कृत रूप उपलब्ध होता है। इस कोटि में गिनी जाने वाली रचनाओं में 'योगसन्देहसागर', 'अष्टांगयोग', तथा 'ज्ञानस्वरोदय' आदि आजाती हैं। इसके अतिरिक्त किव की स्फुट साखियां और पद भी इसी कोटि में आजाती हैं। माषाओं के प्रयोग की हिंदि से किव की रचनाओं का विभाजन हम तीन प्रकार से कर सकते हैं:—

सर्वप्रथम वे रचनाएँ, जिनका प्रणयन पूर्णतया श्रवधी में हुआ है। इसमें किन की 'ब्रजचिरत', 'माखनलीला', 'दानलीला', 'चीरहरणलीला' श्रीधर ब्राहाण-लीला' श्रादि प्रन्थों की गणना की जा सकती है। इसमें यत्र-तत्र ब्रज-भाषा के शब्दों की छुटा भी दिखाई देती हैं। इसमें फारसी-श्रद्यों श्रार संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुत कम हुआ है। इन ग्रन्थों में किन की भाषा में प्रौदता श्रीर स्थिरता हिंगत नहीं होती है।

द्वितीय कोटि में वे रचनाएँ हैं जिनका प्रणयन खड़ी बोली से प्रभावित अवधी में हुआ है। इस कोटि की रचनाश्रों में खड़ी बोली का बहुत ही विकाशशील रूप दृष्टिगत होता है। किव की इन रचनाश्रों में खड़ी बोली का सुष्टु परिमार्जित

श्रोर विकसित स्वरूप उपलब्ध होता है। इस कोटि में किव की 'मनविरक्तकरण सार', 'श्रष्टांगयोग', 'योगसन्देहसागर', 'ब्रह्मज्ञानसागर', 'ज्ञानस्वरोदय' श्रादि रचनाश्रों की गणना की जाती है। इनकी भाषा खड़ीबोली के बहुत ही निकट है। इस कोटि में किव की श्रानेक स्फुट-रचनाएँ श्रा जाती हैं।

तृतीय कंटि की वे रचनाएँ हैं जो फारसी तथा संस्कृत के तद्भव शब्दों से प्रमावित है। प्रथम हम उन रचनात्रों को लेते हैं जिनमें संस्कृत के तद्भव शब्द प्रयुक्त हुए हैं। इस कोटि में 'ब्रह्मज्ञानसागर', 'ज्ञानस्वरोदय', 'योगसन्देहसागर', 'श्रष्टांग-योग' त्रादि उल्लेखनीय हैं। इन प्रन्थों में कुछ ऐसे भी हैं जिनमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। भाषा की दृष्टि से इसी चौथी कोटि की रचनात्रों में किव का स्फुटपद-साहित्य-फारसी-त्रप्रत्री के शब्दों से त्रात्यिक प्रभावित है। यों तो फारसी-त्रप्रत्री के शब्द अन्य प्रन्थों में भी आए हैं पर उनका अनुपात बहुत कम या नहीं के समान है।

अपने लच्य की पूर्ति के हेतु किन ने अपने साहित्य की रचना तत्कालीन जनता की सरलतम भाषा में की है। इसी सरलता के हिंधिकोण से संस्कृत के अपनिवार्य तत्सम शब्दों को भी किन ने तद्भव बना लिया है। अरबी और फारसी के शब्दों को किन हे इस प्रकार अपनाया है कि उनके विदेशीपन का अस्तित्व ही नष्ट हो गया है। साथ ही साथ उनके खटकने वाले उच्चारण में भी महान् परिवर्तन हिंधिगत होता है। अपनी भाषा को अधिक स्वाभाविकता तथा सरलता प्रदान वरने के लिए किन ने अपनी प्रत्येक रचना में यत्र-तत्र ग्रामीण शब्दों का भी प्रयोग किया है।

हमारे किव का भाषा पर अञ्झा अधिकार था। भाषा उसकी लेखनी एवं भावों की अनुगामिनी-सी प्रतीत होती है। टेढ़े-सीधे, उलके, योग, वैराग्य, भिक्त-साधना या दार्शनिक विवेचन जैसे भावों को भी किव ने व्यक्त करना चाहा है और उसमें उसकी भाषा एवं लेखनी का सहयोग रहा है। कृष्णचिरत्र, निर्गुण व्याख्या, नीति, उपदेश, स्वरोदय-साधना जैसे सरल और दुरूह विषयों की साधना और अभिव्यंजना किव ने अपनी भाषा के माध्यम से ही किया है। शांत, शृंगार, करुण, हास्य, वीभत्स आदि रसों की भी अभिव्यंजना में उसकी भाषा ने पूर्ण संयोग प्रदान किया है। किव का भाषा पर अधिकार सिद्ध करने के लिए यहाँ पर कितपय उद्धरणों की आवश्यकता है। प्रमाण निम्नलिखत उद्धरणों से मिल जाता है:—

खाते पीते नाम ले, बैठे चलते सोय। सदा पवित्तर नाम है, करै उजाला तोय॥

× × ×

वैसा तौर रंगरेज ना, वैसा छीपी ूँनाहिं। वैसा कारीगर नहीं, या दुनियां के माहिं॥ × × × 
दुखी न काहू कूं करें, दुख सुख निकट न जाय। समहच्टी धीरज सदा, गुगा सात्विक को पाय॥ × × × 
सब सूं रखु निरबैरता, गहो दीनता ध्यान। श्रंत सुक्ति पद पाइहों, जग में होय न हानि॥

उपर्युक्त इन चारों साखियों की रचना भिन्न-भिन्न विषयों पर हुई है। परन्तुः विषय-भेद के साथ इनमें कहीं भाषा की शिथिलता नहीं उपलब्ध होती है। किन ने अपने भावों को भाषा में व्यक्त कर देने, भाषा का स्वरूप प्रदान करने में पूर्ण सफलता प्राप्त की है।

कि के साहित्य में भाषा-सौंदर्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। भाषा में प्रभावित करने की शक्ति, भाषा-प्रवाह तथा भाषा की मधुरता त्रादि गुए कि के साहित्य में उपलब्ध होते हैं। कि के साहित्य में भाषा-सौंदर्य के निम्नलिखित कारण हैं:—

- १. हमारे किव ने अपने भावों की अभिन्यंजना का माध्यम दैनिक जीवन के न्यवहृत अवधी एवं खड़ीबोली को बनाया है। जिन-जिन विदेशी शब्दों का अथवा अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किव ने कहीं पर भी किया है, उन्हें आवश्यकतानुसार तोड़-मरोड़ कर अपना लिया गया है। यही कारण है कि उसकी भाषा में स्वाभाविकता सर्वत्र उपलब्ध होती है।
- २. व्यावहारिक शब्दों के प्रयोग श्रौर उच्चारण की सुगमता के कारण कि की भाषा में सराहनीय प्रवाह उपलब्ध होता है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित पद उद्धृत किया जाता है:—

विथा मोरी जानत हो श्रिक नाहि।
नख सिख पावक विरह लगाई विद्धुरन दुख मन माहीं।।
दिन निहं चैन नीद निहं निसक्ं निस्चल बुधि निहं मोरी।
कास्ं कहं कोउ हितु न हमारो लग्न लहिर हिर तेरी।।
तन भयो छीन दीन भये नैना श्रजहूँ सुधि निहं पाई।
छितयां दरकत करक हिये में प्रीति महा दुखदाई।
जल बिन मीन पिया बिन विरहिन इन धीरज कहु कैसी।
पच्छी जरै दव लागी बन में मेरी गित भई ऐसी।।

इस पद में शब्दों का चयन ग्रौर भाषा का प्रवाह दर्शनीय है। किव की भाषा, भावों से मिलजुल कर निर्भार के वेग में साहित्य-सागर में गिरती है। इस उद्धरण में 'दिन निहं चैन नीद निहं निसकू', 'विद्धरन दुख मन माहीं', 'तन भयो छीन दीन भय नैना', 'छितियां दरकत करक हिये में', प्रीति महा दुखदाई', 'जल विन मीन पिया विन विरहिन' ग्रादि पंक्तियों में भाषा का प्रवाह दर्शनीय है।

३. किंव की भाषा में शब्द अपेत्तित भावों को प्रकट करने में समर्थ हैं। उनके शब्द जिस भाव को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, उसे भलीभांति प्रकट कर देते हैं। पाठकों के लिए किंव की भाषा में भ्रमपूर्ण वाक्य अथवा शब्दों का जाल कहीं नहीं है।

४. किव की भाषा में सजीवता है। उसमें जनता को प्रभावित करने की शक्ति है। भाषा की सजीवता के उदाहरण विगत पृष्ठों में पर्याप्त मात्रा में दिए जा चुके हैं। उनमें पाठकों वा श्रोताश्चों को प्रभावित करने की प्रचुर शक्ति उपलब्ध होती है।

इसके अनन्तर वह दिल्ण दिशा की ओर शौच हेतु जाय। पृथ्वी को तृणादि से श्रीच्छादित करके शौच किया करें। सूर्य, अगिन, चन्द्र, तथा वायु के सन्मुख बैठकर शौच न करना चाहिए। वृद्धादि की जड़, देवालय, कूप, तालाब एवं मठादि से दूर बैठकर शौच करें। इसके पश्चात् एक बार लिंग इन्द्रिय को मिट्टी एवं जल से घोकर तीन बार गुदा इन्द्रिय को और सप्त बार बांये हाथ तथा इक्कीस बार प्रज्ञालन करें। तदनन्तर जलाशय, वापी, कूप, तालाब अथवा सरिता में स्नान करें। कूप, सरोवर एवं नदी में स्नान श्रेष्ठ स्नान है। गृह में स्नान करना अधमस्नान है। स्नान के समय गंगा-यमुनादि का आवाहन करें इसके अनन्तर पूजा, ध्यान और साधना में संलग्न हो जाय। सायंकाल फिर इसी कम से शौच, स्नानादि करके भजनकीर्तन में दलचित हो। स्द्माहार, सन्तोष, अल्पनिद्रा दुर्व्यसनों के परित्याग को कार्यान्वित करें।

#### अध्टम अध्याय

# चरनदास का जीवन-दर्शन

श्वासों-प्रश्वासों का क्रमिक संचालन, आगमन एवं प्रत्यागमन ही जीवन है। इस जीवन के अनेक आधार माने गए हैं एवं अनेक हिष्टकोणों से इसे देखने का प्रयत्न किया गया है। प्रत्येक मनुष्य ने स्वेच्छानुसार जीवन की अपनी परिभाषा निर्धारित करने का प्रयत्न किया है। इसी प्रकार जीवन के प्रति हिष्टकोणों का भी बाहुल्य और उनके अन्तर्गत वैविध्य वर्तमान है। प्रत्येक युग में समय की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार जीवन दर्शन की धारा में क्रांति समुपस्थित होती रही है।

इस देश के जीवन-दर्शन को परिवर्तित करने में विशेष रूप से धार्मिक एवं आर्थिक तत्व सहायक रहे। वैज्ञानिक साधनों के आविष्कारों और आर्थिक विषम्ताओं तथा शोषणाधिक्य के कारण आज का जीवन और जीवनदर्शन आज से शै-वर्प पूर्व के जीवन और जीवनदर्शन से सर्वथा मिन्न हो गया है। ऊपर कहा जा चुका है कि प्रत्येक मनुष्य जीवन को अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से देखने का प्रयत्न करता है। किसी का जीवन जीने के लिए जीता है और किसी का दूसरे के शोषण के आधार पर मुख संचय के हेतु। एक व्यक्ति संसार में क्लेश, पीड़ा और मरीचिका देखता है, दूसरा पाप-पुर्थ के विश्लेषण में ही जीवन यापन करता रहता है। गौतमबुद्ध ने जीवन में दुःख को इतना महत्व प्रदान किया कि दुखवाद स्वतः एक दर्शन बन गया। इसके प्रतिकूल कुछ लोग सुख और भोगों में ही जीवन की सार्थकता मानते हैं। एक मनुष्य आजीवन भाग्यवाद का चेरा बना रहता है और दूसरा इस विचार के ही विरद्ध विद्रोह करता है। इस प्रकार दृष्टिकोणों में वैभिन्य और वैचित्र्य साधारणसी बात रही है।

साहित्य, कलाकार के व्यक्तित्व का प्रतिबिम्ब है। कलाकार के विचारों, मनो-भावों श्रौर चिन्तन-शैली का श्रध्ययन करने का सबसे प्रामाणिक सूत्र एवं श्राधार उसका साहित्य है। साहित्य, लेखक के मनोभावों का क्रमिक इतिहास है। साहित्य के श्राधार पर हम कलाकार के विचारों का सम्यक् ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं श्रौर उसके जीवनदर्शन का भली-भाँति श्रध्ययन कर सकते हैं। चरनदास के पद्य-साहित्य से भी हम उनके जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण की श्रच्छी रूपारेखा प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रस्तुत प्रन्थ के द्वितीय प्रकरण में चरनदास का जीवन-चरित श्रीर चरित्र में इस बात का उल्लेख हो चुका है कि चरनदास का जन्म एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। मध्यवर्ग का नाम लेते ही हमारे मिस्तिष्क में उस वर्ग की विशेषताश्रों, सीमाओं, श्राशाश्रों श्रीर श्राकांचाश्रों का सजीव चित्र श्रंकित हो जाता है। मध्यवर्ग का जीवन श्रित साधारण जीवन होता है। उसमें उत्थान-पतन तथा उन्नित-श्रवनित के लिए श्रवसर नहीं के सहश्य होते हैं। एक निम्न मध्यवर्गीय व्यक्ति के जीवन में कौत्हल, विकास, उन्नित श्रीर उत्थान के लिए बहुत ही श्रल्प श्रवसर होते हैं। चरनदास का जीवन श्राध्यात्मिक चेत्र में फला-फूला श्रवश्य परन्तु भौतिक-जीवन में उसके समृद्धि के लिए कहीं कोई श्रवसर नहीं दिखलाई पड़ता है।

इसके अनन्तर चरनदास का जीवन एक अभिनव दिशा में वह चला। यह दिशा थी आध्यात्मिकता की। इस नये वातावरण और नये ज्ञेत्र में आकर उनका जीवन नई-नई विचार-धाराओं और नये-नये महान् व्यक्तित्वों से प्रभावित हुआ। इस वातावरण में उन्हें शान्ति, सन्तोष, संयम, सदाचार, सत्य और साम्य-भावना का सन्देश प्रतिश्रुत हुआ। निश्चय ही इन तत्वों ने हमारे किव के जीवन-दर्शन को काफी अंश में प्रभावित किया था।

किसी साहित्यकार का जीवन-दर्शन श्रध्ययन करने के पूर्व, उसके जीवन की उन घटनाश्रों का श्रध्ययन श्रावश्यक है जिन्होंने उसके जीवन की घारा में परिवर्तन समुपस्थित कर दिया है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसी घटनाएँ श्रवश्यम्भावी हैं जो उसके हृदय तथा जीवन को प्रभावित कर देती हैं श्रीर इसके प्रतिक्रिया-स्वरूप वह जीवन को एक विशिष्ट दृष्टि से देखने का प्रयत्न करने लगता है। चरनदास के जीवन में भी इस प्रकार की घटनाश्रों का श्रभाव नहीं है। यहाँ पर उनका श्रध्यम श्रीर विवेचन श्रसंगत न होगा। 'गुरमिक्तप्रकाश' के श्रनुसार चरनदास के जीवन को प्रभावित करने वाली सर्वप्रयम घटना थी, श्रवधूत का दर्शन होना। पाँच वर्ष की श्रवस्था में (संवत् १७६५ वि०) में चरनदास को एक श्रवधूत ने दर्शन दिए। रामरूप जी के शब्दों में इस श्रवधूत ने बालक चरनदास को बड़े प्रेम से भिक्त का सन्देश श्रीर उपदेश सुनाया। इसी श्रवधृत ने बालक से उसके भविष्य में महान् व्यक्ति होने की भविष्यवाणी की। उसने बालक से भविष्यवाणी के रूप में कहा कि, ''संसार में तुम्हारी ख्याति श्रद्वितीय होगी, बड़े-बड़े शासक श्रीर नृप तुम्हारे चरणों में मस्तक सुकायेंगे। तुम्हारे महान् व्यक्तित्व के प्रकाश में सांसारिक कल्याण का मार्ग लोजने का प्रयास करेंगे। ''' श्रवधूत की इस दीज्ञा श्रीर भविष्यवाणी ने

<sup>े.</sup> हॅस के कहा तोहि चेला कीया। कर घरि शीश भक्तिवर दीया।। तारणतरण जगत में हैं हो। बहुत उबार जीव लै जैहो।।

जहाँ बालक के हृदय में भक्ति की भावना को हृद्वर कर दिया वहाँ दूसरी ऋोर जगत का कल्यारा करने तथा जनता को श्रपने व्यक्तित्व से लाभान्वित करने की भावना को बल दिया । बालक के कोमल हृदय में जन-जीवन के प्रति श्रानुराग जाग्रत हुआ जो श्रागे चलकर लोकरंजन श्रीर लोकमंगल की भावना में परिवर्तित हो गया। चरनदास के जीवन को प्रभावित करने वाली घटना थी उनके पिता मुरलीघर का जंगल में विल्लस हो जाना । इसके अनन्तर मुरलीघर फिर न दिखाई दिए । इस घटना से बालक के दृदय पर बड़ा गम्भीर प्रभाव पड़ा। सात वर्ष की ग्रह्म एवं कोमलावस्था में ही बालक ने जीवन की चाणभंगुरता तथा संसार के सम्बन्धों की निःसारता का भाव हृदयंगम कर लिया त्रीर भविष्य में यही विचार उसके काव्य के प्रमुख श्रंग बन गए। आगे चलकर किंव ने अपने काव्य के वर्ण्य-विषय का केन्द्रविन्दु जीयन. श्रीर जगत की ज्ञाणभंगरता निर्धारित किया। इसी भाव से प्रेरित होकर उसने श्रपनी माता श्रौर मातामह से, विवाह करके सांसारिक सम्बन्धों की स्थापना करने से से इनकार कर दिया। तृतीय घटना किन के जीवन के उन्नीसवें वर्ष में घटित हुई। यह घटना थी श्री शुकदेव जी से भेंट श्रौर दीचित होने की। इस घटना ने श्राध्यात्मिक चेत्र में चरनदास के जीवन को ऋौर भी ऋधिक व्यवस्थित ऋौर शृंखलाबद्ध कर दिया । इसने सुचार-रूप से नियमानुकूल तथा उपदिष्ट ढंग से नव-उत्साह एवं नवस्फूर्ति के साथ साधना के चेत्र में प्रवेश किया। त्रालख रहस्य को प्राप्त करने का मार्ग उ सके लिए उन्मुक्त हो गया। चतुर्थ घटना नादिरशाह का अभियान था। नादिरशाह के त्राक्रमण से देश त्रौर दिल्ली में विशेष रूप से जो कल्ल-त्राम त्रौर लूटमार हुई, उसका कवि के हृद्य पर व्यापक एवं गम्भीर प्रभाव पड़ा। गुरुभक्ति-प्रकाश में स्वयं चरनदास से नादिरशाह की भेंट होने का वर्णन सविस्तार उपलब्ध होता है। महत्वाकांचा, धन तथा राज्य के लिए मनुष्य का मनुष्य के द्वारा वध देखकर. किव के हृदय में प्रतिक्रिया की भावना श्रवश्य जाग्रत हुई। इस दुर्घटना ने उसके हृदय में करुणा, दीनता, प्रेमसाम्य श्रौर विश्वबन्धुत्व की भावना का उद्रेक कर दिया। इसी प्रकार की घटनात्रों से प्रेरित होकर उसने सन्तोष और दीनता ग्रहण करने का उपदेश दिया। जब एक ही साई सब घट में रम रहा है तो फिर भाई के द्वारा भाई का वध कैसे सम्भावित है ? उसके मन में शंकाएँ उत्पन्न हुई कि क्या धन इतना प्रिय श्रीर महत्वपूर्ण है कि उसके लिए सुष्टि की सर्वोत्तम कृति मानव को तलवार के घाट उतार दिया जाय ? भावना ने करवट बदली उत्तर मिला नहीं, निश्चय ही

जो कोई तुम्हरा मंत्र सुनैहैं। सो निहचे यमपुर निह जैहै।। छत्रपती श्रक राजा राया। चिहहै तुम चर्णन की छाया।। चहुँदिश फैले भक्ति तुम्हारी। नाम जेंगे बहु नर नारी।। ४३

४१० ] [ चरनदास

नहीं त्रौर इसीतिए, उसके कंठ से त्राहिंसा श्रौर विश्वबन्धुत्व के मधुर राग फूट पड़े । इन विशेष घटनात्रों के स्रितिरक्त अन्य छोटी-छोटी घटनात्रों ने भी किव के जीवन को प्रभावित किया । उदाहरणार्थ—अकाल, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, दुर्भिच्न, श्रादि के कारण कीड़ों के समान मानवता का विनाश, तत्कालीन समान की वाह्याडम्बर-प्रियता, चरित्र-हीनत्व, संस्कारविहीनता, श्राविश्वास, श्रंघविश्वास, प्रतिशोध श्रौर प्रतिकार की प्रचुरता तथा बाहुल्य आदि से किव का जीवन-दर्शन प्रभावित अवश्य हुआ। । इन सभी प्रवृत्तियों के साथ ही तत्कालीन जनता की रुद्धियता तथा जातिभेद-परता ने भी किव के जीवन-दर्शन को प्रभावित किया और इसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उसने समता तथा एकता का उपदेश दिया ।

चरनदास के अनुसार इस संसार में मानव जीवन च्रिण्क है। त्फान में दीपक एवं वर्षा में बालू की भित्ति पर मानव भरोसा कर सकता है और उनकी स्थिरता पर विश्वास कर सकता है, परन्तु मनुष्य का जीवन इनसे भी अधिक च्रिण्क और निःसार है। इस निःसारता का ज्ञान होते हुए भी मनुष्य मृत्यु की ओर से बेखबर, भौतिकता में संलग्न है। चार दिनों के जीवन के लिए इतना प्रबंध, इतना आयोजन, इतनी छीना भग्यी, इतना संघर्ष कि मनुष्य और सब कुछ भूल जाय! भयानक से भयानक कार्य करने में उसे लेश-मात्र संकोच नहीं है। यह सब किसके लिए १ इस च्रिण्क और निःसार जीवन के लिए यह महत्वाकांचा और यह आभिमान १ सच तो यह है कि इनमें से कुछ भी थिर नहीं है। दारा सुत, माल, मुल्क सब अस्थिर है। यह धमंड और गर्व सभी अस्थायी हैं। जब जीवन ही भागते हुए हिरन की परछाई के सहश्य अस्थायी है तो इससे सम्बद्ध और वस्तुओं के विषय में क्या कहा जाय १ एक दिन यह शरीर ओला के समान विनष्ट हो जायगा। यह कांच के बरतन के सहश्य तिनक ठोकर लगते ही छिन्न-भिन्न हो जाता है। इसके लिए व्यर्थ ही मानव भूठ, कपट और छलवल करता हुआ बाजीगर के

भ क्या दिखलावै सान यह कुछ थिर न रहैगा । दारा सुत श्ररु माल मुलुक का कहा करे श्रिममान ।। रावन कुम्भकरन हरनाकुस राजा कर्न समान । श्ररजुन नकुल भीम से बोधा माटी हुए निदान ।। भिर पछताये कहा होयगा जब जम घेरै श्रान ।। विनसै जल थल रिव सिस तारे सकल सुष्टि की हानि । श्रजहं चेत हेत कर हिर सुं ताही को पहिचान ।।

बन्दर के सदृश्य नाचा करता है। इस दम का क्या भरोसा ? जिस दिन प्राण्प खेरू इस शरीर-पिंजड़े का परित्याग करके उड़ जायगा, उस दिन सब यहीं रखा रह जायगा। कवि के शब्दों:—

दो दिन का जग में जीवना है करता क्यों गुमान ।

ऐ बेसहूर गीदी टुक राम को पिछान ।।

दावा खुदी का दूर कर अपने तु दिल सेती।

चलता है अकड़ अकड़ कै जवानी का जोस आन ।।

मुरसिद का ज्ञान समक्त के हुसियार हो सिताब।

गफलत को छोड़ सुहबत साधो की खूब जान।।

इस च्रिएक जीवन का ख्रादर्श बड़ा महान् श्रीर शृहद् है। परन्तु मनुष्य कब इस बात को सोचने लगा ? वह तो सदैव श्रखंड-तांडव में व्यस्त रहता है। वह विद्रोह, हत्या, संघर्ष, षड्यंत्रों में सर्वथा संलग्न रहता है। दुरिभलाषाएँ बिजली की मांति उसके हृदय में दिनभर कोंधा करती हैं। भयानक भावुकता ख्रीर उद्वेग-जनक श्रंतःकरण लेकर वह संसार में नितांत व्यस्त रहता है। प्रकृति का सौंदर्य, पंचियों का कलरव, निशा की निस्तब्धता, ऊषा की भव्यता, कुछ भी उसमें सरसता का संचार तथा सरलता का समावेश करने में श्रसमर्थ हैं। वह विचारहीन, श्राकार-विहीन श्रीर विवेक शूत्य होकर संसार में विचरण करता फिरता है। दिन-रात वह निमन-प्रवृत्ति का चेरा, हीन मनोवृत्ति का दास ख्रीर विनाशकारी तत्वों का सहायक बना फिरता है। इस जीवन का सर्वश्रेष्ठ लच्य भौतिकता का विसर्जन है, इसलिए मनुष्य को मानव-मात्र के प्रति सहानुभूति ख्रीर स्नेह का भाव बरतना चाहिए। मानव जीवन का लच्य स्वार्थ का परित्याग करके परोपकार की भावना से समाज

यह तन का कँह गर्ब करत है अोला ज्यों गिल जावे रें। जैसे बरतन बनो कांच को ठपक लगे बिनसावे रे।। फूंठ कपट अरु छल बल किर कै खोटे कर्म कमावे रे। बाजीगर कै बांदर सा ज्यों नाचत नाहि लजावे रे।।

गुमरास्रो छोड़ दिवाने मूरल बावरे । श्रितिदुरलभ नर देह भया गुरुदेव सरन तू स्त्राव रे ।। जग जीवन है निस को सुपनो स्त्रपनी ह्वां कौन बतावरे । तोहि पांच पचीस ने घेरि लियो लख चौरासी भरमाव रे ।। बीति गई सो बीति गई स्रजहूँ मन कू समभाव रे । लोभ मोह सूभागि के त्याग विषय काम कोष को घोय बहाव रे ।।

की सेवा करना तथा दुःखार्त्त मानवता के लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना, श्रीर संतत मानवता को श्रपनी मधुरवाणी एवं सद्व्यवहार से शैतल्य श्रीर सुख प्रदान करना है। इन श्रादशों से प्रेरित तथा लच्य से प्रभावित मानव ने यदि संसार में एक खद्पवृत्तियों के ग्रहण करने के लिए जीवन में कभी भी समय है। श्राज भी इतना भी जीव को सुख पहुँचाया तो समिभये उसका जन्म सफल हो गया। सद्गुणों श्रीर समय व्यतीत हो जाने के श्रानन्तर सत्यपथ पर श्राने के लिए सद्गुणों को धारण करने के लिए श्रीर सद्व्यवहार को जीवन में व्यावहारिकता के साथ कार्यान्वित करने के लिए समय शेष है।

चरनदास जी .ने जीवन को निःकपट श्रीर निम्नता से विहीन होना श्रावश्यक समभा था। इस चार दिन के जीवन में छुल-कपट, राग-द्वेष का क्या स्थान है। यह संसार तो वास्तव में दो घड़ी का मेला है। जो व्यक्ति श्राज यहाँ साथ-साथ एक श्र हिंदरात हो रहे हैं वे कल एक साथ न रहें, यह बहुत संभव है। श्राज जिनसे हमारे मेद-भाव, वैमनस्य श्रीर शत्रुता है, सम्भव है कल हमसे ऐसे वियुक्त हों कि जीवन-पर्यन्त मिलन न हो। चरनदास जी ने इस संसार के मेले या सम्पर्क को नदी-नाव संजोग की उपमा दी है। जब संसार के सम्पर्क श्रीर सम्बन्ध इतने श्रित्थर श्रीर खिणाक हैं तो फिर पारस्परिक मेदमाव का मृत्य श्रीर महत्व क्या है। जीवन का श्राधार कच्चा श्रीर खुण ही में विनाशशील है। इसके लिए श्रपने मन को निम्नगामी श्रीर निम्नशृहत्तियों से संयुक्त करना उपयुक्त नहीं है।

मानव का यह जीवन जिस संसार में वृद्धि एवं च्रिणकत्व को प्राप्त होता है, वह कच्चे घड़े और स्वप्न के समान विनाशशील है। इस संसार के आदान-प्रदान, व्यवहार-रीति, सभी कुछ स्वप्न के प्रासाद के समान च्रिणक और अविलम्ब विनाशशील हैं। इमारी चच्चु-इन्द्रिय जिन व्यक्ति, वस्तु और स्थानादि को प्रहण्ण करती है, चाहे वे जड़ हो वा जंगम, सभी स्वप्न के समान निःसार हैं। सन्तों ने इस

<sup>े</sup> घरी दो में मेला विद्धुरे साघो देखि तमासा चलना । जो ह्यां आकर हुए इकड़ा तिनसं बहुरि न मिलना ॥ जैसे नाव नदी के ऊपर बाट बटाऊ आवे। मिलि मिलि जुदे होय पल माही आप आप को जावे॥ या बारी बिच फूल घनेरे रंग सुगन्ध सुहावे। लागे खिले फेरि कुम्हिलावे भरे टूटि बिनसावे॥ ह्यांई मिले और ह्यां नासे ताको क्या पछितावे। दै कुछ ले कुछ करिले करनी रहनी गहनी भारी॥

संसार को शूत्य भी माना है। जब मानव जीवन का त्र्याघार ही इस प्रकार त्र्यविश्वसनीय है तो मानवजीवन की क्या स्थिति मानी जा सकती है ?

चरनदास ने जीवनं के प्रत्येक विभाग श्रथवा श्रंग को कृतिमता-विहीन माना है। कृतिमता श्रौर वाह्याडंबर हमारे जीवन के उज्ज्वल पच्च श्रथवा सत् श्राधार को श्राच्छादित कर लेता है। वह हमारी सत्यता श्रौर तथ्य पर श्रावरण डाल कर वास्तविकता को एक काल्पनिक श्रथवा श्रसत्य रूप प्रदान कर देता है। जहां सत्य है वहां कृतिमता श्रौर वाह्याडम्बरों की श्रावश्यकता नहीं है। जहां श्रेतर श्रौर वाह्य एक रूप हैं, वहां किसी प्रकार को बनावट की श्रावश्यकता नहीं श्रुनुभव होती। जहां कृतिमता श्रौर वाह्याडम्बर की श्राश्यकता होती है, वहां मनुष्य की शक्ति इन्हीं दोनों तत्वों को बनाये रखने में बिलीन हो जाती है। श्रमस्य की रच्चा करना वड़ा कठिन होता है श्रौर इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा भी है 'उघरे श्रंत न होय निवाहू'। चरनदास जी ने जीवन के धार्मिक श्रौर सामाजिक चेत्र में कृतिमता श्रौर वाह्याचार की कटु-निन्दा की है। वाह्याचारों में संलग्न मानव को देखकर चरनदास ने कहा:—

माला तिलक बनाय पूर्व ग्रह पन्छिम दौरा । नाभि कंवल कस्तूरि हिरन भो बौरा ॥ चांद सूर्य्य थिर नहीं नहीं थिर पवन न पानी । तिर देवा थिर नहीं नहीं माया रानी। चरनदास लख हिंद भर एक शब्द भरपर है। नरिख परिख ले निकट ही कहन सुनन कूं दूर है॥ भूलो जगत बकत कछ श्रौरै बेद पुरानन ठठक। प्रीति रीति की सार न जानै डोलत भटकै भटक ॥ किरिया कर्म भर्म उरभै रे ये माया के भटक। ज्ञान ध्यान दोउ पहुँचत नाहीं राम रहीमा फटक ॥ १' चेतौ रे नर करो विचार। छल रूपी है यह संसार॥ सुपना माता पिता सुत बन्धू । सुपना है सबही संबंधू ॥ देखे कहै सुनै सो सुपना। या जग में नाहीं कोइ अपना।। सुपना घरती श्रौर श्रकासा । सुपना चंद सूर परकासा ।। सुपना जल थल पावक पौन । सुपना जोग भोग ऋह भौन ।। सुपना माया को व्यौहार। सुपना कुल नाता परिवार।। सुपना देस नाम ऋरु भेस। सुपना उतपति परलय सेस ॥ सपने लरे भरे अब भागे। सपने सोवे सपने जागे।। धार्मिक जीवन के समान ही सामाजिक जीवन का भी कृतिमता-विहीन होना स्वास्थ्यकर है। समाज के स्वस्थ निर्माण श्रौर मर्यादित संगठन के लिए सामाजिक जीवन में कृतिमता श्रौर दुराव श्रपेद्यित नहीं है। श्रपनी वास्तिवक स्थिति को बढ़ा-चढ़ाकर व्यक्त करने में श्रनेक विपदाएँ हैं जिनका सफलतापूर्वक निर्वाह श्राद्योपांत सम्भव नहीं है। सामाजिक को इस प्रकार की दूषित मनोवृत्तियों का परित्याग सदैव हो बांख्यित रहता है। सामाजिक जीवन में लोभ, काम, तृष्णा, मद, तथा मोह श्रादि प्रवृत्तियाँ समस्त कृत्रिमता की वाहिनी बनती है। इसीलिए कवि ने इनकी निन्दा करके समाज के लिए कल्याणकारी मनोवृत्तियों का सन्देश सुनाया है श्रौर व्यक्तिगत जीवन के लिये यही उपयोगी है कि मानव काग-कर्म का परित्याग करके हंस की गति घारण करे।

घट-घट में एक ही ब्रह्म सर्वत्र वर्तमान है। इसलिए समाज का प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से पूज्य और महान् है। जब एक ही ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है तो कुलीनता और अस्पर्शता का प्रश्न ही नहीं उठता। सन्तों की यह साम्य-भावना या समदृष्टि धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक खेत्रों में समान रूप से प्रस्फुटित हुई है। समदृष्टि के कारण ही समाज के अन्तर्गत व्याप्त भेदभाव की प्रवृत्ति संतों को असह्य प्रतीत हुई। इन संतों ने समस्त कृत्रिमता से समुत्पन्न भेदभाव को चाहे वह धार्मिक हो, आर्थिक हो या सामाजिक, उसे व्यर्थ कहकर उन्होंने उसे पहचानने की चेतावनी दी। संतों ने बारम्बार कहा है कि, "समदृष्टि के बिना अम का निवारण नहीं हो सकता है

१ परमसली सोइ साघ जो स्रापा ना थपै।

मन के दोष मिटाय नाम निर्गुन जपै।।

पर निन्दा पर नारि द्रव्य नाहीं हरै।
जिन चालन हरि दूर बीच स्रंतर परै।।
छिन नाहि बिसरै राम ताहि निकटै तकै।
हरि चरचा बिन स्रौर बाद नाही बकै।।
फूठ कपट छल भगल ये सकल निवारिये।
जत सत सील सन्तोष छिमा हिय धारिये।।
काम क्रोध मद लोभ विडारन कीजिये।
मोह ममता स्रभिमान स्रकस तिज दीजिए।।
सब जीवन निवैर त्याग वैराग लै।
तव निर्भय है संत मांति काहू न मै।।
काग करम सब छाँ इ होय हंसा गती।
तुस्ना स्रास जलाय सोइ साधू मती।।

श्रीर यह भ्रम जितने श्रिषिक समय तक मानव हृदय में वर्तमान रहता है उतना ही उसे कष्ट श्रीर उलभ्रतों का सामना करना पड़ता है। समहष्टि लोक जीवन, सामाजिक जीवन श्रीर श्राध्यात्मिक जीवन के लिए समानरूपेण श्रपेद्धित है। संतें की इस श्राध्यात्मिक चेतना के श्रन्तर्गत हमें सामाजिक साम्य का भी यथार्थ रूप स्पष्टतया प्रकट होता है। घार्मिक हिष्ट से साम्य भावना की संस्थापना के लिए कबीर श्रादि संतों की भांति चरनदास ने भी कुलीन श्रीर श्रन्त्यज का भाव उन्मूलन करने का प्रयत्न किया। उन्होंने कहा, सच्चा ब्राह्मण वही है जो :—

ब्राह्मन सो जो ब्रह्म पिछाने। बाहर जाता भीतर त्र्याने।।
पांचौ बस करि भ्रंठ न भाखे। दया जनेऊ हिरदै राखे।।
क्रातम विद्या पढ़े पढ़ावे। परमातम का ध्यान लगावे।।
काम क्रोध मद लोभ न होई। चरनदास कहै ब्राह्मन सोई।।

यदि यह विशेषताएँ नहीं हैं तो जैसे ब्राह्मण वैसे शूद्ध । सत्य तो यह है कि न्यातमज्ञान विना नहिं मुक्त । बेद भेद करि देखा जोय। वरनदास ने कहाहै कि :--

सब जातिन में हरिजन प्यारे।
रहनी तिनकी कोइ न पावै।।
तनस्ं जग में मन सं न्यारे।
भक्तन बस भगवान सदा ही।।
बेद पुरानन में जो भाखो।।
ब्राह्मन छुत्री बैस्य सूद्र घर।
कहीं होय क्यों न बासा।।

धार्मिकता के आधार पर प्रतिपादित यह मेदमाव सामाजिक अभिशाप श्रीर गलित श्रंग बन गया है। सन्तों ने इस मेदमाव की कटु से कटु आलोचना की है। आज जब इतने महान् विश्व और बड़े-बड़े राष्ट्रों के एकीकरण का प्रश्न बड़े व्यापक रूप से हमारे समन्न उपस्थित है, उस समय समाज में उच्च-नीच की समस्या खेदजनक है। सामाजिक ऐक्य और संगठन हमारी शक्ति का संवर्द्धक है। वह हमारे जीवन में रस का संचार करने वाला है। चरनदास की अन्तर्द्धि जहाँ एक और सामाजिक एवं धार्मिक ऐक्य और साम्य की और गई है, वहाँ आर्थिक वैषम्य के प्रति भी वह जाग्रत और चेतनशील है। निम्नलिखित पंक्तियों में तत्कालीन युग की आर्थिक विषमता को उन्मूलित करके साम्य की भावना स्थापित करने का प्रयास सफ्ट परिलिखित होता है:—

एकन पग पनहीं नहीं, एक चढ़े सुख पाल । यही जो मोहि बताइये, एक मुक्ति को जाहिं॥ एक नरक को जाय किर, मार जमों की खाहिं।।

एक दुखी इक ब्रांत सुखी, एक भूप इक रंक।

एकन को विद्या बड़ी, एक पढ़े निह ब्रांक।।

एकन को मेवा मिलै, एक चने भी नाहिं।

कारन कौन दिखाइये, किर चरनन की छांहि।।

यही मोहि समभाइये, मन का घोरपा जाय।

है किर निस्सन्देह में, रहो चरन लिपटाय।।

चरनदास, जीवन में सन्तुलन के समर्थक थे। त्राज सन्तुलन त्रौर समन्वय-हीनता के कारण ही सार्वभौमिक त्र्राध्यतन समुपिश्यत है। श्रमन्तुलित जीवन का प्रभाव सर्वहारा त्रौर त्रात्यज्ञ वर्ग पर त्र्रप्रत्यज्ञ रूप से पड़ता है त्रौर त्रात्तिगत्वा यही वर्ग त्राकारण पिसता रहा है। त्रामन्तुलित जीवन के कारण समाज जहाँ उच्च वर्गों का प्रत्येक दशा में त्राभिनन्दन करता है, वहाँ दूसरी त्रार उपे ज्ञित निम्न-वर्ग दुर्भाग्य के दिन जीवन-पर्यन्त व्यतीत करते हैं। इस प्रकार की भावनाएँ मनोवैज्ञानिक हिंद से राष्ट्र के लिए स्वस्थ्यकर कदापि नहीं हो सकती है। सन्तों ने त्रासन्तुलन को समाज के लिए हेय समभा है। इसी भावना का प्रतिपादन चरनदास ने भी किया है। उन्होंने कहा है कि, "त्रासन्तुलन चाहे सामाजिक चेत्र में हो या धार्मिक चेत्र में, वह मानवता का त्रापमान है। त्राखिल मानव समाज उसी एक परब्रह्म की कृति है, त्रातः यह त्रासन्तुलन त्राप्रत्यज्ञ रूप से ब्रह्म का त्रापमान है।"

चरनदास को आत्मा की चेतना में अटल विश्वास था। उनकी दृष्टि में मानव-दृदय का विकसित रूप ही आत्मा है। सुसंस्कार और धार्मिक शिचा तथा चिन्तन के आधार पर आत्मा में चेतनता सजीव रखी जा सकती है। जब आत्मा ही चेतन है तो फिर अविवेक पर विवेक, असद् पर सत्य, अज्ञान पर ज्ञान सदैव विजयी होता है। मानव सद्बुद्धि से प्रेरित होकर कर्तव्य भावना के प्रति जागरूक रहता है। चरनदास को इसी आत्मा की चेतना का बड़ा भरोसा और विश्वास था। उनके साहित्य में ऐसे अनेक भाव व्यक्त हुए हैं जो आत्मचेतना और दृदय की विशालता को बढ़ाने तथा विपरीतगामी एवं दुर्वल प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करने के लिए साहस प्रदान करते हैं। संचेत्रतः चरनदास ने जीवन के लिए आत्मा की चेतना पर जोर दिया है।

चरनदास ने मानव जीवन में आत्म-सन्तोष को बड़ा महत्व प्रदान किया है। चित्त की एकाग्रता एवं शांति के लिए तृष्णा का मूलोच्छेदन परम आवश्यक है। इस बात का समर्थन प्रायः सभी सन्तों ने किया है। जहां तृष्णा है, लालसा है, इच्छा है, वहां साधना के लिए कोई अवसर और अवकाश नहीं है। मनुष्य सदैव इन्हों कामनाओं का दास या चेरा बना हुआ यत्र-तत्र सर्वत्र विचरण करता फिरता है। धन की इच्छा

करने वाला मानव, दीनता प्रदर्शित करता है, जो धन कमा लेता है वह अभिमान में चूर रहता है, जिसका धन नच्ट हो जाता है वह शोक करता है, अतएव जो निःस्पृह और सन्तोषी है, वही इस संसार में सुखी है। जो अकिंचन है, जिसने इन्द्रियों को जीत लिया है, जिसका हृदय शांत है, चित स्थिर है, मन सदैव सन्तुष्ट है, उसके लिए सभी दिशाएं सुखमय हैं। वास्तव में दिरद्र वही है जिसमें भारी तृष्णा है। जहां मन सन्तुष्ट है वहां कौन धनवान् है और कौन दिरद्र है ? कहा गया है कि सन्तोष एव पुरुषस्य परं निधानम्' अर्थात् सन्तोष ही मानव का परमधन है। मोह, माया, तृष्णादि लोभ के सहायक हैं। इसके विपरीत सत्य, शील आदि सन्तोष के सहायक श्रंग हें। सन्तोष जितना धार्मिक जीवन में सुखप्रद है, उतना ही सामाजिक जीवन में। उभय पत्तों में वह एक गुण-विशेष है। समाज में जो भी अभियोग, अनाचार, दुराचार, अध्याचार आदि प्रथय और प्रसारित हो रहा है उसका मुख्य कारण् सन्तोष-विहीनता है। यदि मनुष्य सन्तोष-वृत्ति ही धारण् करले तो फिर अपहरण्, अस्तेय, छीना-भपटी और चारित्रिक अधःपतन का प्रश्न ही क्यों उठ खड़ा हो ? सन्तोष जोवन में निष्प्रयोजनता और निर्द्रन्द्दता का बीजारोपण् कर देता है। चरनदास का साखी-साहित्य इस सन्तोष प्रवृत्ति को सराहन से परिपूर्ण है। आतमसन्तोष की भावना

<sup>े</sup> द्रार्थी करोति दैन्यं लब्धार्थो गर्वपरितोषम् । नष्टधनस्य स शोकं सखभारते निस्पृहः पुरुषः ॥

रे' श्रकिंचनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः । सदा सन्तुष्टमनसः सर्वाः सुखमयाः दिशाः॥

अः स हि भवति दिरद्रो यस्य तृष्णा विशाला। मनिस च परितुष्टे कोऽर्थवान्को दिरद्रः ॥

उन लोभ घटावै मान कूं, करे जगत श्राधीन ।
बोभ घटा मिष्टल करें, करें बुद्धि को हीन ।।
लोभ गये ते आवई, महावली सन्तोष ।
त्याग सत्य कूं संगलें, कलह निवारण शोक ।।
घट आवै सन्तोष ही, कहा चहै जग मोग ।
स्वर्ग आदिलों सुखिजतें, सबकूं जानै रोग ।
सन्तोषी निश्चल दिशा, रहै राम लव लाय ।
आसन ऊपर दृद रहें, इत उत कूं नहि जाय ।
काहू से निह राखियें, काहू विधि की चाह ।।
परम संतोषी हू जिये, रहिये वेपरवाह ।।

४१**⊏** ] [ चरनदास

जायत होने पर अहं भावना शांत हो जाती है। आत्मसन्तोषी को वास्तव में हम बड़ा यथार्थवादी कह सकते हैं। उसे भविष्य में जोड़ कर रखने की प्रवृत्ति नहीं रहती है। समाज में स्वार्थ, और अपहरण को समाप्त करने के लिए सन्तोष ही अमीव अस्त्र है।

चरनदास ने सच्चे, सरल, स्वाभाविक श्रौर शांतिमय सामाजिक जीवन से लिए श्रिहिंसा श्रमिवार्य माना है। श्रिहिंसा को हम परोपकार की निषेधात्मक पृष्ठभूमि कह सकते हैं। परोपकार के द्वारा हम समाज की सेवा प्रत्यच्चरूपेण करते हैं श्रौर श्रिहिंसा के द्वारा श्रप्रत्यच्च रूप से जीवों के प्रति श्रिहित को रोकने का प्रयत्न किया जाता है। श्राध्मात्मिक चेतना के श्रमाव में श्रिहिंसा का भाव चिरस्थायी श्रौर व्यापक नहीं वन सकता है। संतों ने ब्रह्म के घट-घट व्यापी होने का सन्देश देकर श्रिहिंसापूर्ण व्यवहार की व्यापकता श्रौर प्रसाद के लिए उर्वर-चेत्र तैयार कर दिया। जब हमारे हृदय में यह भाव प्रवेशा कर लेता है तो हम किसी की हानि करना श्रपनी हानि समक्तते हैं। श्रिहिंसा की प्रवृत्ति का उद्धेक होने पर किसी के प्रति दुर्भाव या श्रपमान को हम परमात्मा का श्रपमान समक्तते हैं। मानव का मानव के हाथ व्यवहार हिंस, श्रातंक, भय श्रौर प्रतिस्पर्धा का नहीं वरन् श्रहिंसा, प्रेम, निर्भयता श्रौर निर्वरता का होना चाहिए जिससे समाज में सद्भावना का प्रसार श्रौर प्रचार हो, मानवता सुखी बने श्रौर विश्वास का वातावरण फैले।

चरनदास की दृष्टि में केवल स्थल वस्तु-मात्र का हनन ही हिंसा नहीं है. क्विचारों का उद्रेक भी हिंसा है। मिथ्या सम्भाषण भी हिंसा है। संसार का श्रावश्यक पदार्थों पर अनावश्यक रूप से अधिकार रखना भी हिंसा है। अहिंसा सत्यान्वेषण के ग्रभाव में ग्रसंभव है। ग्रहिंसा श्रीर सत्य दोनों ही ग्रन्योन्याश्रित हैं। अहिंसा साधन है और सत्य साध्य। साधना के लिए यदि हम चिन्तित रहेंगे तो साध्य किसी न किसी स्तर पर उपलब्ध हो ही जायगा। इस प्रकार ऋहिंसा का महत्व आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन में समान रूप से है। आध्यात्मिक जीवन में वह योग साधना के 'नियम' के अन्तर्गत आती है और सामाजिक जीवन में उसका महत्व सद्भावना, विवेक और विश्वबन्धुत्व की भावना का प्रचार करने के लिए उपयोगी है। स्त्राज यदि हमारा समाज चरनदास के द्वारा निर्दिष्ट पथ पर श्रयसर हो जाय श्रीर 'म्रिहिंसा परमोधर्मः' का सिद्धान्त हृदयंगम कर ले तो फिर समाज की व्यवस्था स्त्रौर प्रगति निष्कंटक हो जायगी । स्त्रहिंसा के इस दिव्य सन्देश का प्रचार करके चरनदास ने अपने युग की बलि-प्रथा और निरंपराध पशुश्रों के हनन की प्रथा का विरोध किया। प्रस्तुत-प्रन्थ के प्रथम प्रकरण में इस बात का उल्लेख हो चुका है कि कवि के युग में देवी, देवताश्चों श्चौर भूत-प्रेतों को प्रसन्क करने के लिए बलिदान की प्रथा प्रचलित थी। इस बलिदान की सीमा केवल पशु-

जगत् तक ही सीमित नहीं थी, वरन् मानव जगत् भी इसके द्वारा विनष्ट हो रहा था। श्रालिल ब्रह्मांड के प्राणी सुल से सुली श्रीर दुःख, जन्म, भय से पीड़ित होते हैं, इसीलिए ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए जिससे प्राणियों को भयजन्य दुख हो। कहा गया है कि दुख से कातर प्राणियों की पीड़ा देखकर दया से जिसका हृदय द्रवीभूत हो जाता है उसको ज्ञान से, मोच्च से, जटा बढ़ाने से तथा भस्म-लेपन श्रादि से क्या प्रयोजन है ? वह तो स्वतः स्वयं-सिद्ध साधु है। संसार में सब प्राणियों के रात-दिन जितने भी कार्य होते हैं वे सब प्राणों के रच्चार्थ सम्पादित होते हैं। संसार के प्राण ही सर्वाधिक प्रिय हैं। इस दशा में जिसके हृदय में पूर्ण दया का निवास है तथा जो सज्जन पुरुष सदैव श्राहंसावत धारण करते हुए दूसरे प्राणियों को, प्राणों का श्रभयदान दिया करते हैं, वे बड़े पुर्णयातमा हैं। ऐसे सत्पुरुषों के पुरुष की गणना नहीं की जा सकती है। 3

चरनदास के अनुसार मानव जीवन में त्याग, परोपकार, दया और उदारता का बड़ा महत्व है। इनके अभाव में न तो हमें आध्यातिमक जीवन में सफलता प्राप्त हो सकती है और न सामाजिक जीवन में सुख और शान्ति। त्याग एवं औदार्य की मावना ही मानव-हृदय में दया की पृष्ठभूमि का निर्माण करती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य परोपकार में प्रवृत्त हो जाता है। परोपकार के द्वारा सामाजिक जीवन में साम्य और ऐक्य का प्रसार होता है। संवेदनशील हृद्य अयं निजः परो वेत्ति' की भावना का परित्याग करके 'वसुधेव कुटुम्बकम्' की भावना अहण कर लेता है और तभी वह परोपकार में प्रवृत्त होता है। त्याग एवं सन्तोध जीवन में आर्थिक साम्य के साथ-साथ उपयोगी और आवश्यक है। परोपकार की प्रवृत्ति समाज में एक-दूसरे के कल्याण, स्वार्थ और सुविधा को ध्यान में रखने के भाव को और भी अधिक प्रोत्साहित करती है। परोपकार के समान और कोई धर्म नहीं माना गया है। परोपकारी ही वास्तविक विश्ववन्ध है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यदि वह एक-दूसरे के साथ उपकार न करे तो समाज का काम ही कैसे चल सकता है। सच्चा उपकार, निष्काम भाव से किया जाता है। दूसरों के प्रति

चर्वाणि भूतानि मुखे रमन्ते सर्वाणि दुःखस्य भृशं त्रसन्ते । तेषां भयोत्पादनजातखेदः कुर्यान्न कर्माणि हि श्रद्धधानः ॥

र यस्य चित्तं द्रवीभृतं कृपया सर्वजन्तुषु । तस्य ज्ञानेन मोत्त्रेण् किं जटाभस्मलेपनेः ॥—चाण्क्य नीति

प्राणानां परिरत्वणाय सतते सर्वाः क्रिया प्राणिनाम् ।
 प्राणिम्योऽप्यधिकं समस्तवगतां नात्स्त्येव किंचित्प्रियम् ।।

इस प्रकार के व्यवहार से स्वतः अपनी आत्मा उन्नत और विकासशील बनती है। नम्रता तथा सेवा का भाव अभिवृद्ध होता है। परोपकारी सदैव अपने कार्य में संलग्न रहता है। उसे कभी अपने सुल-दुख का लेशमात्र ध्यान नहीं रहता है। परोपकार की भावना का आधार दया है। हृदय के द्रवीभृत हुए बिना कोई भी परोपकार में प्रवृत्त नहीं हो सकता है। इसलिए दया, त्याग और परोपकार-भावना की जननी है। त्याग, परोपकार, दया और उदारता का सामाजिक जीवन में बड़ा महत्व है। इनके आधार पर हमारे हृदय में जन-जन के लिए सहिष्णुता और ममत्व की अनुभृति होती है। चरनदास के युग में जब हिन्दू जाति भेद-भाव तथा बैमनस्य की आन्तरिक अग्नि तथा प्रतिकार व प्रतिहिंसा की ज्वाला में भुलसी जा रही थी, उस समय इसकी बड़ी आवश्यकता थी। हिन्दू और मुसलमानों में दिन-प्रतिदिन भेद-भाव की खाई बढ़ती जा रही थी। दानवीय मनोवृत्तियों का चतुर्दिक् प्रसार हो रहा था। ऐसी अवस्था में तत्कालीन जनता में त्याग, परोपकार, दया एवं उदारता के सन्देश का जन-जन के हृदय में बीजारोपण कर देना परमावश्यक था। इनके आधार पर किव ने तत्कालीन जनता का जीवन सुखमय बनाने का प्रयत्न किया।

चरनदास ने सन्तोष एवं परोपकार के समान ही जीवन में दीनता को भी आवश्यक माना है। प्रस्तुत-प्रनथ के 'चरनदास का युग' प्रकरण में आर्थिक पिरिस्थित के अन्तर्गत यह दिखाया गया है कि निरन्तर होने वाले युद्धों, अकालों, दुर्भिन्दों, राज्य द्वारा जनता पर निर्धारित करों और शोषणों के कारण चरनदास के युग में जन जीवन अभिशाप-प्रस्त बन गया था। जनता की आर्थिक परिस्थिति निरन्तर हासमान् ही बनी रही। निम्नवर्ग तथा मध्यवर्ग के लिए जीवनयापन करना कठिन बनता गया। जनता के अधिकांश वर्ग के पास दो समय के भोजन के लिए पर्याप्त धन नहीं था। उसके अम का पूरा प्रतिदान नहीं हो पाता था। इस प्रकार के

पुर्यं तस्य न शक्यते गर्णायतुं पूर्णं सकारुरयवान् । प्राणानामभयं ददांति सुकृती येषामहिंसावतः ।।

१ क्विचिद्भूमौ शय्या क्विचिदिप च पर्यं कशयनम् । क्विचिच्छाकाहारी क्विचिदिप च शाल्योदनरुचिः ॥ क्विचित्कंथाधारी क्विचिदिप च दिब्याम्बरधरो । मनस्वी कार्यार्थी गगायति न दुःखम् न च सुखम् ॥

र दुखी न काहू कूं करें, दुख सुख निकट न जाय । समहब्टी धीरज सदा, गुन सात्विक कूं पाय ॥ दया नम्रता दीनता, छिमा शील सन्तोष । इनकूं ले सुमिरन करें, निस्चै पावै मोख ॥

स्रार्थिक विनाश के युग में सन्तोष स्रौर दीनता की भावना जीवन के लिए स्रिनिवार्थ थी। चरनदास द्वारा प्रतिपादित यह दीनता कहीं बाहर से थोगी हुई दीनता नहीं थी वरन् स्रपने हृदय में ही समुत्पन्न दैन्य की भावना थी जिसका सन्तोष से स्रिधिक निकट सम्बन्ध था। इस प्रकार की वृत्ति घारण कर तेने के स्रान्तर हीनत्व, स्रभाव स्रौर कमी की भावना कभी मानसिक स्रशांति का कारण नहीं बन सकती है। इसलिए दैन्य-भावना को स्रंगीकार कर तेने के लिए किव ने बारबार उपदेश दिया है:—

भक्ति गरीबी लीजिए तिजये ऋभिमाना । दो दिन जग में जीवना ऋाखिर मिर जाना ॥ पाप पुन्न लेखा लिखे जम बैठे थाना । कहा हिसाब तुम देहुगे जब जाहि दिवाना ॥

x x x

रिहये साधुन संग माहीं। ध्यान भजन जहां छूटे नाही।। है परिपक्व जहां मन रहो। गुरुमत दया दीनता गहो।।

× × × × मन में लाय विचारकूं, दीजै गर्व निकार । नन्हापन जब आया है, छुटै सकल विकार ।।

इन पंक्तियों में उसी दीनता अथवा नन्दापन की भावना का ही प्रतिपादन किया गया है। इस दीनता के बत को अंगीकार करने से अधर्म द्वारा अर्जित धन, चोरी, घूस, तथा अन्य मिथ्याचारों से द्रव्य उपार्जन की चाह समाप्त हो जाती है। इस प्रकार यह एक सामाजिक गुण है जिसके प्रसार से मानवता सदैव लामान्वित होगी।

सत्य, सामाजिक जीवन श्रीर श्राध्यात्मिक साधना समान रूप से उपयोगी श्रीर महत्वपूर्ण है। संसार में सत्य से श्रेष्ठ श्रन्य कोई धर्म नहीं है। भूठ के बराबर कोई पातक नहीं। इसी प्रकार सत्य से श्रेष्ठ श्रीर कोई ज्ञान नहीं है। इसीलिए सत्य का श्राचरण सदैव महान् है। सत्य का व्यवहार करने से मानव को स्वार्थ श्रीर परमार्थ में सफलता प्राप्त होती है। मनसा, वाचा, कर्मणा, सत्य का व्यवहार करने से मानव कियासिद्ध श्रीर वाचासिद्ध हो जाता है। धर्मग्रन्थों में सत्य, ईश्वर का स्वरूप माना गया है। गीता में तीन प्रकार के सत्य का उल्लेख हुश्रा है:—

यत्तदग्रे विषमिव परिगामे मृतोपम् । तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम् ॥

अर्थात् सत्य पहले तो विष के तुल्य कट स्त्रौर दुःखम्लक प्रतीत होता है परन्त अनन्तर अमृत के समान मधुर एवं हितकारक होता है, यही सात्विक सुख है। इस प्रकार का सख श्रात्मा श्रीर बुद्धि की प्रसन्नता से उत्पन्न होता है। चाण्क्य नीति में कहा गया है कि "सत्य से ही पृथ्वी स्थिर है, सत्य से ही सूर्य तप रहा है, ·सत्य से ही वायु बहु रही है। सत्य में ही सब स्थिर है। - धर्म, तप, योग परब्रह्म, यज्ञ आदि जितना कुछ कल्याण स्वरूप है वह सब सत्य है। "" समाज की सुव्यवस्था प्यं समुन्नति के लिए सामृहिक रूप से सत्य ग्रहण करने की आवश्यकता है। समाज में असत्य संभाषणों का बड़ा दृषित प्रभाव जनता पर पड़ता है। इसीलिए सन्तों ने बारम्बार 'सांच बराबर तप नहीं फूठ बराबर पाप' का उपदेश दिया है। चरनदास के अनुसार जीवन के लिए मन, वचन और कर्म की सत्यता सर्वथा वांछनीय है। वचन और कर्म की एकता को कथनी और करनी की एकता कहा गया है। सच्चा व्यक्ति वही है जो मन की बात स्पष्टतया वाणी के माध्यम से व्यक्त करके कर्म के द्वारा कार्यक्रेत्र में कार्यान्वित करे। यही कथनी-करनी की सत्यता है। सत्य ज्ञान का प्रतीक है। सत्य के शोध के पीछे तपश्चर्या होती है। मनुष्य के लिए श्राभ्यंतरिक शुद्धि श्रौर सत्यता दोनों ही परमावश्यक है। ये दोनों सामाजिकता के लिए विशेषरूपेण उपयोगी हैं। माया सत्य को अपने आवरण में दक कर कुछ काल के लिए असत्यमय वातावरण का सजन कर देती है परन्त यह स्थायी नहीं है। कालान्तर में सत्य का पच्च ही विजयी है। कवि के शब्दों में :--

मिटते सूं मत प्रीति करि, रहते सूं करि नेह।
भूठे कूं तिज दीिजिए, साचे में करि गेह।।
सत सूं रखु निरवैरता, गहो दीनता ध्यान।
श्रान्त मुक्ति पद पाइहौ, जग में होय न हानि।।

कि ने व्यावहारिक जीवन में भी सत्य को महत्वपूर्ण माना है। साधना के चित्र में वाह्याडंबरों की निःसारता पर प्रकाश डाल कर कि ने सिद्ध किया है कि यह सब माया है और माया असत्य है, अतएव हमें साधना के सत्स्वरूप में विचरना चाहिए।

सत्येन घार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रिवः।
 सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्॥

सत्यं घर्मस्तपोयोग सत्यं ब्रह्मसनातनम् ।
 सत्यं यज्ञः परः प्रोक्तः सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम् ॥ चार्णस्य नीति

## परिशिष्ट--१

# नामानुक्रमणिका

(정) श्रकंबर २, ३६२ श्रहमदशाह दुर्गनी ८, २७२ श्रजपादास२६, ३०, ६०, १२३, १२४, १२६, १२६, १३१, १३६ श्रयोध्यासिंह उपाध्याय "हरिश्रीध" २५ श्चनन्त परिडत १५१ श्रहमदशाह २७१ श्रमरदास ३४१ श्रतीतराम ३४१ अभिनव गुप्त ३५, ६१, श्चिरिस्टाटिल ३५६ (到) श्रालमगीर द्वितीय पृष्ट ८, २७१ श्राचार्य श्रसंग ३१८ श्रात्माराम ३४० श्रासानन्द ३४१ श्रानन्दवर्द्धन ३५६ आई० ए० रिचार्ड ३५६ (ई) ईसा ६३ ई० डो० मैक्लायन ३३२ (명)

( U)

एच० एच० विल्सन २५, ३८, ४७

उद्दालक ३८१

88

७४, ७५, ५५, ३३२ (सर) ए० जी० म्रियर्सन २५, २६, ३१, ३४, ३६ ( औ ) श्रीरंगजेत्र १, २, ३, ४, ५,६,७, २७१ (事) कबीर १०, १८, १६, २३, ३७, ५५, २०२, २७४, २७५, २७६, २८०, २८१, २८४, २८४, २८६, २६७, ३१०, ३२०, ३२२, ३२३, ३२४, ३२५, ३३०, ३३२, ३५१, ३५७, ३५८, ३६१, ३६६, ३६७, ३६८, ३६६, ३७०, ३८५ ३६४, ४००, ४१५ कुंजो देवी ३५, ३६, ३७, ४२,४३,५६

कुंनो देवी २५, ३६, ३७, ४२,४३,५६ कुम्या ६३ कालिदास ३५६ केशवदास २५६, ३६३ (ग)

गोविन्द ५ गरीवदास १८, ३३०, ३६३ गरोशिप्रसाद द्विवेदी २५, ३१, ३४, ३६, ३८, ४८, ७४, ३३२ (महन्त) गंगादास २६, २६, ३३१ गुर भक्तानन्द २६, २७, ३०, ७३ ग सोशदत्त मिश्र २६, ७६, ७७, ह०, ह३, ह७, ह८, १०१, १०५, १०७ १११, ११६, १२०, १२३, १२४, १२६, १२८, १३१, १३६, १३८, १४१, १४४, १४५, १४६ (मइन्त) गुलाव दास २६, ७६, ७७, 50, 80, 83, 85, 808, 809, १०६, १२३, १२४, १२६, १२८, २३१, १३६, १४१, १४६, ३३७, 388 गिरिधर ३५, ३४१ गोरखनाथ २७३ गौड़पादाचार्य ३१६ गंगाविष्णदास ३४० गुरुमुखदास ३४० गुरुप्रसाद ३४० गुरु छोना ३४० गुपाल दास ३४० गुसाई नागरी दास ३४० गुसाई जुक्तानन्द ३४० गुरुसेवक ३४१ गुलाबराय ३६७ गुलाल साइब ३६३

( 됩 )

घनश्यामदास ३४० घेरराड ऋषि १६६, १८५, १८६, १८७, १६१, २०६, २१८, २२८, २४०, १४५,

(甲)

चरनदास ३४०

चतुरदास ३५ चरनधूर ३४० चरनरज ३४०

(ज) जहाँगीर २ जसराम उपगारी ३४० जहाँदार ७ जहीरहीन फारूक़ी ६ जगनदास ३५ जगजीवन ३५७, ३६३ जार्ज ग्रियर्सन ८, ४७, ७४, ७५, ७८, ८०, ८१, ८५, ८८, ३३२ जीवनदास ३४० जुगलदास ब्रह्मचारी ३४१ जे० हेस्टिंग्ज् ⊏, २५, २६, ३१, ३४, ३६, ३८,४७, ७४, ७८,८०, ८१, ८५, ३३२ जे॰ एन॰ सरकार २, ३, ६ बैदेव दास ३४० जैरामदास ३४० जोगीविद्या ३४०

(5)

टाल्सटाय ३५६ टी॰ एस॰ ईलियट ३५६

( ड )

डब्ल्यू॰ कुक्स ३१, ३८, ३३२, ३३८ डंडोतीराम ३४०

(त)

(गुरु) तेग बहादुर ६, ७ तुलबीदास ६, २५१, ३२५, ३५४, ३५५, ३५६, ३७४, ३६२ ३६३, 883

त्यागी राम २४० तुलसी साहब २६८, २६८, २७० तुलसीदास निरंजनी २६३ ( द )

दिरिया १०, १८, २६३, ३३०, ३५८, ३६८, ३६६, ३८०, ३६३ दादू १०, १८, ३७, ५५, २४३, २८२, २८६, ३२२, ३२३, ३२४, ३३०, ३३२, ३६८, ३६६, ३७०, ३८५, ३६३, ४००

दयाबाई ७३, २७५, ३४०, ३७०
दीनदयालु गुप्त ३२२
दास कुँवर ३४०
दाताराम ३४०
दाक सबगित राम ३४०
दुसरे नन्दराम ३४०
दौलतराम ३४०
दोक रामदास ३४१
दुखहरन दास ३५१
दांते ३५६
देव ३५६

दूलनदास ३६३

(घ)

ध्यानेश्वर जोगजीत २४१ धर्मदास ३६७ धरनीदास ३६७, ३६८, ३६८, ३६३ (न)

नन्ददास ३५६ नरहरि महापात्र ३६२ नन्दलाल ३४१ नरसिंहाचार्य बरखेडकर २५० नन्दराम ६०, ६२, ३४० नादिरशाह ८, ६०, ६४, ६५, ६८, ६६, २७२, २७५, ३३४, ३३५, ३३७, ४०६ नामादास ६ नामदेव १० नानक १०, १८, ५५, ३०५, ३३०, ३३२, ३५७, ४०० नागरीदास गुसाई ६६ नारद २४६, ३६६ निरंजन दास ३४१ निरमलदास ३४० श्री नूरी बाई जी ३४० (प)

पलटू २५८, २६८, २६२ परमानन्ददास २५१, २४१ परमस्नेही २४० परशुराम चतुर्वेदी ७८, ८३, ८४, ८५, ८६, ८७, ८८, २३२ (महर्षि) पातंजलि १५२, १६३, १६६, २२३, २२७ प्लेटो २५६ पीताम्बर दत्त बङ्थ्वाल १७, १८, २५,

गीताम्बर दत्त बङ्थ्वाल १७, १८, २५, ३१, ३४, ३६, ३६,४७, ७४, ७५, ८१, २७३, ३३२, ३३८, ३३६

पी॰ डब्ल्यू॰ पावेल २२२ पूरनप्रताप जी २४० प्रह्लाद २४६ प्रमुदत्त ब्रह्मचारी २५, २२, २४, ३६, २६, ४८, ७४, ७५, ८१, ३२२ प्रागदास ३५, ४२,५१ प्रेमदास जी ३४१ प्रेमगलतान ३४०

(事)

कर्चलसियर ७, २७१ फर्क्डर ३३२

ब्रह्मा ३३५

(可)

वलदेव उपाध्याय १५१ बाबर २ बहादुरशाह ७, ८, २७१ बाल गुपाल जी २४० बिहारी २५६ बौरू साहब २६२ बीरबल ३६२ बुद्ध ६३ बुल्लाशाह २५८, २६८, ३६६, ३६३ बेडले ३५६

(भ)

भरत ३५६,
भगवानदास ७७, ६७, १०१, १०८,
१३८, १४१, १४६, ३४०
भामह ३५५, ३५६
भीखा साहब ३६३
भुवनेश्वर मिश्र माधव २५, ३२, ३४,
३६, ४८, ७४, ३३२
भूषण ४
भैयादास ३४१
ठडीराम ३४०

(刊)

मल्युकदास १०, १८, ५५, ८७, १६१, २४४, २८२, ३३०, ३६७, ३६८,

३६६, ३७०, ३६३, ४०० मनूसी ३ मत्स्येन्द्रनाथ ३२० मधुवनदास ३४१ मतिराम २५६ मनु १६६ मलिक मुहम्मद जायसी १५८, ३९२, इ ३६ मज्जयतीर्थ मुनीन्द्र २४६ मम्मट ३५५, ३५६ महेशानन्द ६७, १०२, १०८, १११, १४१ माघोसिंह ६२ मिश्रबन्धु ३३२ मिल्टन ३५६ मीरा ३६७, ३६८, ३६६, ३७० श्रीमुक्तानन्द जी ३४० मुनिरामसिंह ३१४ मुरलीघर ३५, ३६, ३७, ३६, ४२, 308 3K मुरलीमनोहर ३४१ मुरली बिहारी ३४१ महम्मद ३, ७, ८, ६३ महम्मदशाह ६४, ६५, ६८, २७१, २७५, ३३४, ३३७ मैध्य आर्नोल्ड ३५६ (य) यारीसाहब ३६३ (₹)

रणजीत ३५, ३७, ३६, ५१, ५२, ५३,

८४, १६३, २२३

रहीम ३६२

रतन २७२ रज्जन साहन ३२२ राम घड़ल्ला ३४० रामसखी ३४० राम मौला ३४० रामप्रताप ३४० रामानन्द यति १५१ राजमार्तग्ड १५१ राघवानन्द १५१ राम ६३ रामगलतान ३४१ राम सनातन ३४१ राम करन ३४१ रामहेत ३४१ रामानुज २५० रामरूप (साम्प्रदायिक नाम गुरुभक्तानन्द) २५, २६, २७, २८, २६, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३६,४०, ४५, ४६, ४६, ५४, ५७, ५८, ५६, ६०, ६१,६२, ६४, ६६, ७१, ६०, ६२, १०२, १२६, १२६, १३१, १३६, २७५, ३३२, ३३४, ३३६, ३३७, ३३८, ₹80 80E रामानन्द ६, १८, २७३, २७४, २७५, २७६ रामचन्द्र शुक्ल ७४, ३३२ रामकुमार वर्मा २५, ३२, ३४, ३६, ३७, ३८, ४८, ७५, ७४, ८१, दर, द४, द६, ६४, १५२, १७३, २२५, ३३२

रूप माधुरीशरण २६, २७, २६, ३१,

३३, ३६, ३७, ४०, ४३, ४८, प्रह् ७३, ७४, ३३८, ३४० रैदास ५५, ३५८ लाहड़ ३५ लालदास ३४१ (व) वल्लभदास ३४० वाचस्पति मिश्र १५१ वाल्मीकि ३५४ बारेन हेस्टिंग्ज २ विलियम ऋक्स २५, ३१, ३४, ३६, ३७, ४७, ७४, ७८, ८५ विलियम इरविन ७ विङ्कलराय ५ विद्यापति २५६ विभूति २३३ विवेकानन्द २४६, २५०, (राव) वीरसिंह ४ वेदव्यास ३३५ (श) (ब्राचार्य) शङ्कर १६३, ३१६ शाहजाँ २ शाह आलम १, ८, २७१, २७२ शागिडल्य २४६ शिवशंकर मिश्र २५, ३२, ३३२ शिवनारायण साहब ३५७, ३६३ गौड़ (साम्प्रदायिक नाम शिवदयालु सरस माधुरी शरण) २५, ३१, ३३, ३६, ४०, ७४, ७५, ७८,

द॰, द१, द३, द४, द५, द६, दद

शिवसिंह सेंगर १०१

मुक्तदेव ३६, ४०,४७,४८, ५८,७८ ७६,८१,८४,८५,८५,९००,१०३, ६४,६५,६७,६८,१२८,१३२,१६२, १६३,२१५,२२३,२३१,२३२, २४४,२४६,२५७,३३५,४०६

शोभनराय ३५ शोभन ३६ श्यामरूप ३४० श्याम सरन बड़भागी ३४० (डॉ०) श्यामसुन्दर दास ७४, ३३२ श्यामचरन दास २६, ३६, ३७, ३६, ४८ श्रीराम शर्मा २ श्रीमन्नारायण ३३५ (स)

सरहपा ३६० सहजानन्द ३४० सरमद ६३ सरस माधुरी शरण ७३, ६०, ३४१ सागरदास ३४१ साधूराम ३४० सहजोबाई २५, २६, ३१, ३३, ३६, ३७, ४०, ४१, ७३, २७५, ३३०, ३४० सदाशिवेन्द्र सरस्वती १५१ सायणाचार्य २७६ सिडनी जे० स्थोने ३

स्पिन गार्न ३५६

सुखविलास ३४०

सुथरादास २, ३, ४, ५, ६

सुखराम ३४१ सुन्दरदास ७३, १६१, १६५, १७२, १७८, १८४, १८५, २१०, २२६, २३४, २३५, २३६, २३७, २४२, २४३, २४४, २५६, २८२, ३३०, ३६७, ३६६, ३७०, ३६३, ४०० स्की साहब ३६३ सेवकदास ३४१

(夏) ·

हरिश्रोध ७४, ३३२, ३६४ हरिदास ३४१, ३६३ हरिनारायण ३४० हरि सरूप ३४१ हरिसेवक ३४१ हरिकृष्णदास ३४१ हरिदेवदास ३४० हरिप्रसाद ६०, ३४० हरिविलास ३४० (गोस्वामी) हरिराय ५ डा॰ हजारी प्रसाद द्विवेदी २८४, ३२० हंसमुख दास ३४० हाजी २७२ (लार्ड) हेसिंटग्ज ६ हुमायूँ २ होरेस ३५६

( च )

चितिमोहन सेन २५, ३१, ३४, ३६, ३७, ३८, ७४, ७५, ७८, ८८, ३३२ हो (लण्जा) १६२

### परिशिष्ट---२

# पुस्तक नामानुक्रमणिका

श्चखरावट ३४२ श्चखराडधाम वर्णन ६४ श्रमरलोक ७५, ७६, ८६, ८६, ६३, Ex, Ex, EE, 202, 28E, २७६, २८१, ३७१, ३७५, ३७६, **३८३, ३८६, ३६०, ३६८ ऋष्टांगयोग** ७५, ७६, ७८, ७६, ८०, **८१,** ८२, ८४, ८५, ८६, १०१, १०२, १०३, १०४, १०७, १०८, ११०, १११, ११६, १४१, १४४, १५४, २१०, २१७, २२२, २२७, २३७, २४८, ३६१, ३७५, ३८२, रूपरे, रूपरे, रूपरे, रूपरे, ३६०, ४००, ४०२, ४०३, ४०४ श्रष्टछाप श्रौर बल्लभ सम्प्रदाय ३२२ **अन्नपूर्णो**षनिषद् २४० श्रध्यातम रामायरा २५१ श्रीरंगजेब एएड हिज टाइम्स ६ इन्साइक्लोपीडिया ऋॉफ रिलीजन एएड एथिम्स ८, २६, ३१, ३६, ३८, ४७, ७४ उत्तरी भारत की सन्त परम्परा ८७, २५७, २६३

एसेज़ एएड लैक्चर्स स्रॉन रिलीजन स्रॉर दी हिन्दूज २८, ४७, ७४ स्रुग्वेद २७६, २९१, २९६ कठोपनिषद् २७६, २७७, २८८ कबीर का रहस्यवाद १५२, २२५ कबीर प्रन्थावली २७६, २८०, २८४, ३२४ कल्याण योगाङ्क ३२, ३४, १५० काली नाथन लीला ७६, ७७, ८६, ८७, ८६, ६०, ६६, १२४, १२६, १२६, १३१, १३५, १३६, १३७, १३८, १४६, २६१, ३६१, ३७१, ३७३, ३७५, ३७६, ३८६, ३६० काव्य प्रकाश ३५५

काव्य अकारा २५ कुरान २, ३

कुरुचेत्र लीला ७६, ७७, ८६, ८७, ८६, ६०, ६६, १२४, १२६, १२६, १३१, १३२, १३३, १३४, १३४, १३६, १४६, २६१, ३६१, ३७१, ३७३, ३७५, ३७६, ३८६, ३६०, ३६२, ३६८

कंठ श्रुति २५० गम्या पुराया २१३, २१४, २५२ गगोश स्वरोदय ११० गंगा ३६२

गुर-भक्ति प्रकाश २६, २७, २८, ३०, ३४, ३४, ३६, ४६, ५४, ५७, ५६, ६१, ६३, ६४, ६५, ६६, ६७, ७६, ६२, ६६, १२८,

३३३, ३३४, ३३६, ३३७, ३३८, ३४०, ३४१, ४०८, ४०६ मुद्द प्रकाश ४८ गर महिमा २६, २६, ३१, ३३, ५६, ६४, ६६, ६०, ३३६, ३४०, ३४१ गोरखवानी २७३ गोरच पद्धति १६५ गोवर्डन नाथ जी की प्राकट्य वार्ता प्र. ६ प्रह्मामल १६८, २००, २०३, २१०, २२१, २२२ घेराड संहिता १६४, १६७, १६८, १७०, १७५, १७७, १७६, १८५, **१**८६, १८७, **१**८८, १६१, १६३, १६७, १६८, २००, २०१, २०३, २०४, २०६, २०८, २०६, २११, २१३, २१४, २१५, २१६, २१७, २१८, २१६, २२०, २२१, २२२, २२४, २२८, २२६, २३०, २३२, २४०, २४५, २४६, २४७, 385, 288 चरनदास जी की वानी २६, ३२, ३४, ३७,३६, ४८, ७४, ८४, 300

चन्द्रावती ३८१ चाण्वय नीति ४१६, ४२२ चीरहरण लीला ७६, ७७, ८६, ८७, ८६, ६०, ६६, १२३, १२४, १२५, १२६, १२६, १३१, १३५, १३६, १४६, २७६, ३६१, ३७५, ३७६, ३८१, ३८२, ३८६, ३८७, जागरण माहातम्य ७७, ८७, ८८, ८६, १४४, १४६, ३६१, ३७५, ३७६, 325 225 जावालदर्शनोपनिषद् २३६ तत्व वैशारदी १५१ तत्वार्थ सूत्र १५० तत्वयोग उपनिषद् १११, ११५, ११८, ११६, २८७, २६० तंत्रास्तर १६६ तुलसी सतसई ३१४ तेजबिन्दु उपनिषद् १११, ११७, ११६, 355 तैत्तरीय उपनिषद् २५० त्रिपुर सार समुचय १६४ दत्तात्रेय संहिता २११ दाद्दयाल की वाखी २८२, ३२२, ३२४, ३३१ दानलीला, ७६, ७७, ८६, ८७, ८६, ६०, ६६, १२३, १२४, १२५, १२६, १२८, १२६, १३१, १३५, १३६, १३८, १४६, १४६, २६६, ३६१, ३६४, ३७१, ३७५, ३७६, रूपर, रूपर, रूपर, रूप, रूप, ३८६, ३६३, ४०२, ४०**३** दि पाथ स्राव डिवोशन २५१ दी फॉल आॅफ मुगल एम्पायर ३ दी निर्गुण स्कूल ऋॉफ हिन्दी पोयट्री ३१, ३४, ३६, ४७ दी मिडिवल मिस्टीसिज्म आॅफ इंग्डिया ३१, ३४, ३६, ३८ दी रिलीजस पॉलिसी श्रॉफ एम्परर्स २, ३, ४, ४, ६

दी लेटर मुगल्स ७, ८ धर्म जहाज ७४, ७५, ७६, ८२, ८३, पौडीहस्त लेख २७३ ८५, ८८, ८६, ६६, १००, प्रश्नोपनिषद् २८८, २६०, २६१ १०१, १४४, ३६१, ३७१, ३७५, वाराह संहिता ६१ ३७७, ३८८, ३८६ घरनीदास की बानी ३६७ नवरस ३६७ नासकेत लोला ७३, ७४, ७५, ७७, दर, द७, दद, दह, १३८, १४*०*, १४१, २७६, ३६१, ३७१, ३७३, ३७५, ३७६, ३८१, ३८२, ३८६, ३८७, ३८६, ३६०, ३६१, ३६८, 800 नारद भक्ति सूत्र २५१ नाथ साम्प्रदाय ३२०, ३२१ नारद पांचरात्र ३४२ ट्राइब्स एएड कास्ट्रम श्रॉफ एन० डब्ल्यू॰ पी॰ एएड स्रवध ३१. ३४, ३६, ३८, ४७, ७५, ३३६ पंचोपनिषद् सार ७५, ७७, ७६, ८०, ER, EE, 808, 808, 80E, ११०, १११, १४१, १४४, ३६१, ३६५, ३७५, ३८२, ३८६, ३८६, ₹€0, ₹€₹, ₹€5, ₹€€, ४00 पदमावत २६२ पद्मपुराण २५३, ३४२ परिचयी २, ३, ४, ५, ६, ७ पातंबल रहस्य १५१ पातंजिलि योग दर्शन १०२, १५१, १५५, १५६, १६०, १६६, २२६, २३२, २३६, २४८, २४६ पातंजल योग सूत्र १६३

पाहुड दोहा ३१४ बोध सार १६६, २६७ ब्रजचरित ७५, ७६, ८६. ८७, ८६, €0, €2, €2, €3, €4, 227, १२४, १२६, १२८, १२६, १३१, १३५, १३६, १३८, १४६, २७६, ३६१, ३७१, ३७५, ३८१, ३८२, ३८६, ३८७, ३८८, ३८८, ३६८, ३६६, ४०२, ४०३ ब्रह्म ज्ञानसागर ७४, ७५, ७७, ७८, ७६, ८०, ८२, ८४, ८६, १०१, १०२, १०८, १११, ११६, १२२, १४१, १४२, १४३, १४४, १४६, रत्र, रत्र, रत्र, रत्य, ३६१, ३६५, ३७२, ३७५, ३७६, ३७७, ३ = २, ३ = ६, ३ = ६, ४००, ४०३, ४०४ ब्रह्म विद्यासागर ७४, ७५ ब्रह्म सूत्र ३१६ भक्त चरितावली ३२, ३४, ३७, ३६, ४८, ७५ . भक्तमाल ६ भक्ति २५० भक्तिपदार्थं ७५, ८०, ८२, ८३, ८५, حق جح جد, ووف, ووه ووو, १२२, १४४, ३६१, ३६५, ३७२, ३७४, ३७६, ३७७, ३८२, ३८६ ३८६, ३६०, ३६२, ४००, ४०२ भक्ति पदार्थ वर्णन ७७, ११६, २५१,

२५२, २८२, २८४, ३००, ३०१, ३०२, ३०३, ३०४, ३०६, ३०७, ३०६, ३१०, ३१२, ३१३, ३१५, ३१६, ३१७, ३२३, ३२४, ३२६, ३२७, ३२८, ३३०

भक्तिसागर ५४, ७५, ७७, ८२, ८३, ८४, ८५, ८६, ८८, ८६, ६१, ६७, १०१, १०२, १०८, १११, १२४, १२६, १२६, १३१, १३८, १४१, १४४, १४६, २५१, ३५२, ३६१, ३६५, ३७२, ३७५, ३७६, ३७७, ३८८, ३८३, ३८६,

भक्तिस्त्र २४६, ३६६ भावगणेश की वृक्ति १५१ भारतवर्ष का धार्मिक इतिहास ३२ भारतीय दर्शन १५१ भूषण प्रन्थावली ४

भगवत्गीता ६४, १५०, १५२, १५८, १६३, २२६, २२७, २५१, २८१, २६३, २६४, २६५, ३०५, ३१४, ३२०, ३३८, ४२१

भागवत ८७, १३३, १४५, १४६, १४७, १५०, २५१, २५३, २५४, २७८, ३३५, ३३८, ३४२, ३५२, ६५३

मनविरक्त करणसार ७७, ७८, ८२, ८३, ८४, ८५, ८८, ८६, १४७, ३६१, ३६५, ३७५, ३७७, ३८२, ३८३, ३८६, ३८७, ३८६, ३६०, ३६२, ३६८, ४०४ मलूकदास की वानी ३१४, ३६७, ३६८, ३७० महाभारत २६५ महायान सूत्रालंकार ३१८, ३१६ मनुस्मृति १५६, ३०८, ३११ मटकी लीला ७६, ७७, ८६, ८७, ८६, ६०, ६६, १२३, १२४, १२५, १२६, १२६, १३१, १५५, १३६, १४६, २७६, ३६१, ३७१, ३७४,, ३७५, ३७६, ३८३, ३८६, ३८७, ३८६, ३६३, ४०२ मिणिप्रभा १५१ मागड्डक्यकारिका ३१६ मार्ग्ड्रक्योपनिषद् २८७, २८८, २८८ माठर श्रुति २५० मानस ३७४ माखनचोरी लीला ७६, ७७, ८६, ८७, द्ध, ६०, ६६, १२४, १२५. १२६, १२८, १३०, १३१, १३५, १३६, १३८, १४६, १४६, २६६, ३६१, ३७४, ३७५, ३८६, ४०३ मीरावाई की बानी ३६८ मेडीवियल मिस्टीसिज्म ७५ मुक्तिकोपनिषद् २४० याज्ञवल्क्य स्मृति १५१ योगवाशिष्ठ १५०, १५२ योग सन्देह सागर ७४, ७५, ७७, ७८, ७६, ८०, ८१, ८२, ८४, ८६,

१०५, १०६, १०७, १४४, ३७५,

३७६, ३८२, ३८३, ३८६. ३८८,

₹5, ₹6, ४००, ४०२, ४०३,

808

योगदर्शन १६७, २२३, २२४ योगशास्त्र १५० योगसूत्र १५१, १५५ योग वार्तिक १५१ योगशिखोपनिषद् १११, ११६, ११६ योग चन्द्रिका १५१ योगसुघाकर १५१ योगाङ्क (कल्यार्ग) २५, ३२, ३४, ३७, ३६, ४८, ७४ योग तारावली १६३ योगी सम्प्रदाय १५१ रहीम दोहावली ३१४ राजपूताना गजेटियर ७४, ७५, ७८, 54, 55 रामचरित मानस २६, २५१, ३१४, 382 लंकावतार सूत्र ३१७ वल्लभाचार्य तत्वदीय निबन्ध ३२२ विचार दर्शन ३५५ विष्णु धर्म २५३ विष्णुपुराख २४६ बृहदारएयकोपनिषद् २७७ वृहदारएयक ब्राह्मण २७७ व्यास भाष्य १५१ शब्द ७५ शब्द संग्रह ३३१ शास्त्रान्तर २११ शारिडल्य सूत्र २४६, २५० शारिडल्योपनिषद् २४० शिव संहिता, १६४, १६६, १६७, १६८, ् सिद्धान्त विन्दु २९३, २९४ १७५, १७६, १८०, १८१, १८२, १६३, १६४

शिवस्वरोदय ११०, २५७, २५६, २६०, 700 शिवाबावनी ४ शुक्ल यजुर्वेद १५० श्वेताश्वर उपनिषद् २५०, २७६, २७७, श्रीघर ब्राह्मणलीला, ७७, ८६, ८७, ८६, २७६, ३६१, ३६२, ३७५, ३८१, ३८६, ३८७, ३८६, ३६०, 803 श्री शुक्रदेव सम्प्रदाय प्रकाश ३१, ३४, ३६, ३८, ४७, ७५ श्रीमन्नायसुधा २४६ सर्वोपनिषद्सार ८४, ८५, ८६. ११३, ३८३ सन्त वानी संग्रह, २५, २६, ३२, ३४, ३७, ३६, ४८, ७४, ८५, २८०, ३१०, ३१२, ३२३, ३३०, ३३१, ३६७, ३६८, ३६६, ३७० सन्त दर्शन ३६०, ३६६, ३६६, ३७०, ३७५ सन्त साहित्य ३२, ३४, ४= संचिप्त हिन्दी राब्द सागर ३१०, ३१४ सन्देह सागर ७४, ७५ सर्ववेदान्त सिद्धान्त सार २४५ सर्वोपनिषद् १११, ११⊏, ११६ स्वर विज्ञान २६३ सांख्यकारिका २७८, ३२० सामवेद २६१ सिद्धान्त श्रीर श्रध्ययन ३५६ सुबोधिनी भागवत ३२२

- सुन्दर दर्शन १७२, २५६, २७८, २८२, ३१६, ३५६, ३६७

हठयोग प्रदीपिका १५०, १६१, १६५, १६५, १७२, १८४, १६४, १६५, १८७, १८८, १८६, २००, २०१, २०३, २०४, २०५, २०५, २०५, २०५, २०६, २४८ हंसनाद उपनिषद् १११, ११८, १८६ हिन्दी के किन और कान्य ३२, ३४, २६, ३८, ४८ हिन्दी कान्य में निर्मुण सम्प्रदाय १७, १८, २७२, २७३, ३३८, ३३८ हिन्दी भाषा और साहित्य का इतिहास

839

हिन्दी साहित्य का त्रालोचनात्मक इतिहास (द्वि॰ सं॰) ३२, ३४, ३६, ३८, ४८, ७५, ६४

हिन्दी साहित्य पर संस्कृत का प्रभाव २५०

हिस्ट्री ऋॉफ ऋौरंगजेब २, ३, ६

शान स्वरोदय. ७४, ७५, ७७, ७८, ७६, ८१, ८२, ८६, १०१,१०२, १०८, ११०, १११, ११६, १४४, २५६, २५८, २६०, २६१; ३६४, ३७५, ३८६, ३६८, ३६६, ४००, ४०२, ४०३, ४०४

ज्ञान समुद्र १६१, १७८, १९५, २१०, २२६, २३५, २३६, २३७, २४३

## परिशिष्ट---३

# (योग शब्दावली)

श्रंतर्द श्यानुविद्ध सविकल्प समाधि २४५ ऋंतधौति २०१ श्चन्तार्नार्वकल्प समाधि २४५ त्रान्तश्शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि २४५ श्चखंड ज्योति ११६ श्रच्य तत्व ६५ ग्रह्मर ६४, ६५, १०३, २८१, २६० श्रगमपुरो ६५ श्रगोचरी १०३, २१०, २१७, २३४ श्रज्ञान ६४ त्रजपा ३०, १०६, १०८, १६२ श्रजपा जाप ११८, २६०, २६३ श्रिशामा २३७ अतिकांत माननीयः (योगी) १५३ श्रनहद नाद १०६, १०६, ११८,१६३, १६४, १६५, १६६, २६०, २६१, ३७२, ४०१ श्रनाहत चक १८१, १८२, १६५, २६५ श्रानूप ब्रह्म २६२ श्रन्नमय कोश ११४ श्रद्वेत भावना ११८ श्रद्वेत शून्य १०८ ग्रद्वैत (सत्ता) ७६, २२५ ऋपरिग्रह १५६ श्रपान वायु ११३, ११६, १६७, १६८,

१७७, १७८, १६५, १६६, २१४ २१६, २२० श्रमर लोक ६८ श्रमरी बनरी साधना ६७ श्रमृत १०६, २१४ श्रमृत कुंड १०६ अमृत नाद १५१ श्रमृत विन्दु १५१ अयोधारणा (मुद्रा) २०६ श्चर्न (भक्ति) २५१, २५३ श्रलख ११७ ऋविद्या (माया) ११६, ३२२ ग्राविनाशी ११४ श्रश्विनी मुद्रा २०४, २०६ श्रष्टिसिद्धि १००, २३७ ऋष्टांगयोग ७६, ७८, १०१, १५४, १५५, १५६, ३८७ ऋरतेय १०३, १५६, १५७ अहंकार १०३ ऋहिंसा १५६, १५७ श्राकाश तत्व २६४ श्राश चक्र १८२, २१६ श्राठ महल १०६ त्रातम निवेदन २५४, ३७३ ब्रात्मा ११४, ११८, १२१, १५२, १८३, २२६, २४२, २८७, २८६ २६२, २६३, २६४, ३१७, ३५०, ४१६, ४२०, ४२२

न्त्राधि दैविक (देश) २३३

न्त्राध्यात्मक (देश) २३३

श्राधि भौतिक (देश) २३३

श्रानन्द ५३

· आनन्दमय कोश ११४

-स्रान्तर कुम्मक १८४

·श्रान्तर त्राटक २०६

ःश्राम्भर्शे धारणा (मुद्रा) २०६

·श्रार्जव १५६, १५**६** 

न्त्रासन १०२, १०३, १०६, १५३, १५५, १६३, १६४, १६५, २३६, २४८, ४०२

-आस्तिक्य १६२

-श्रोंकार ११३, ११५, २**८६**, २**६०**, २६१

इन्द्रिय निग्रह २२५

हड़ा ६७, १०३, १०६, १०६, १७०, १७२, १७३, १८३, २०८, २६०, ४०२

ईशता सिद्धि २३७ ईश्वर प्रणिधान १६० उप्रासन १६४

उन्नारा (२० उण्जायी (कुम्मक) १०३, १८५, १८६, १८७

उड्डीयान बंध १०३, २०६, २१०, २१४, २१७, २१८, २२२, २२३ उड्डीयान मुद्रा १०३, २०६

खदान (वायु) ११६, १७७, १७८ खन्मनी (मुद्रा) १०३ २१०, २१७ कंडकूप १०६ कपाल भाति १६७, १६८, १६६, २०७ कपालरन्त्र घौति २०१ कर्णरन्त्र घौति २०१ कर्मयोग १२२ कर्मेन्द्रिय १०६

काकी (मुद्रा) २०६

किरकल (नाड़ी) १७२, १७६ कीर्तन (मक्ति) २५१, २५३

कुराडितनी ६७, १०३, १०६, १७४, १७५, १७६, १७७, १८३, २०६, २१०, २११, २१८, २२८, २३०, ३६०

कुम्मक १०२, १०३, १७०, १८४, २१८, २३१

कुम्भक ग्रांग वर्णन १०३ कुम्भक योग १८८

क्कर (वायु) १७७, १७८

कूर्म (वायु) १७७, १७८, २६४

केवल (ब्रह्म) २८५

केवल (कुम्मक) १०२, १८४, १६२, १६४

कैवल्य ३२०

स्मा २२, १५६, १५८

च्चर ६३, ६४, ६५, २८१

चुरिका १५१

खेचरी ६७, १०३, १८१, १६३, १६४, २००, २०६, २१०, २१२, २१६,

२३६, २४६

गांधारी १७२ गज कर्म १०३, २०४

गरिमा २३७

गुणातीत ८०, ११७ गुफा ६७ गोमुखासन (गउमुख आसन) २१६ ज्ञान ११६, ३७० ज्ञानमय कोश ११४ ज्ञानरूप ब्रह्म ११८ ज्ञान समाधि २४८, २४६, २६२ ज्ञान सुधा ११२ ज्ञानेन्द्रिय १०६ घंटा १०६ चाचरी (मुद्रा) १०३, २१०, २१६, २३४ चौबीस शूत्य १०६ चौरासी स्त्रासन १०६ चौरासी वायु १०६ जप १६३, ३४४ जल तत्त्व २६४ जलतत्व की धारणा २३४, २३५ जलनेति १६६ जल वस्ति २०३, २०४ जसनी (यशस्विनी) १७२ जाग्रत (ऋवस्था) ११४, ११७, ११८ जालन्धर बंध १०३, १६१, २०६, २१०, २१७, २१८, २२१, २२२ जिह्नामूल घौति २०१ जीवातमा ६४, २४०, २४६, २६८, 338 जोग जुगुति ३० ज्योति ब्रह्म ११६ च्योति मंडल ११६ ज्बोतिध्यांन २२८, २२६, २३० टंकार १०६

तप १६० ताडागी (मुद्रा) २०६ तत्वयोग ११८, ११६ तारी (ताली) ३७२ तुरीया (श्रवस्था) ११४, ११७, ११⊏ तेजोविंदु १५१ त्रयगुण २६० त्राटक १०३, १६७, १६८, २०६, २०७, त्रिक्टी ६७, ६८, ११३, १७४, १८३, २०७, २१६, २१६, २३२, २३३ त्रिकुटी संगम १०६ त्रिगुण ६४ त्रिवेणी ६८, १०६, २३१, २३२ थंभिनी (हकार, धारणा) १०३, २३६, २३७ दंत घौति २०१ दंतमूल घौति २०१ दया २२, १५६, १५६ ददुरी सिद्धि १७६ दश द्वार २५६ दश वायु १०६ दशम द्वार ७१ दशविघ धारणा २३४ दहनी २३६, २३७ दान १६२ दास्य (भक्ति) २५४ दिव्यज्योति २३२ देवदत्त (वायु) १७७, १७८, २६४ द्वेत भावना ८०, ६८, २४७ द्राविणी (हकार, घारणा) १०३, २३६, धनंजय (वायु) १७७, १७८, २६४

धारणा १०२, १५५, २१७, २३३, निर्वाण ३६६ 355 धेर्य १५६, १५८ धीकनी १६६, २०७ भौति (कमं) १०३, १६७, १६८, २०१, २०३, २०६ ध्यान २६, २७, २८, ६२, ६३, ६६, १०२, १५५, २१४, २१५, २२६, २२७, २३६, ३७०, ३७३, ४२२ ध्यानयोग समाधि २४६ नमोमुद्रा २०६ नमोधारणा (मुद्रा) २०६ नाग (वायु) १७७, १७८, २६४ नाद ११३, ११५ नादयोग समाधि २४६ नाद विन्दु १५१, २१४, २२० नाद साधना १०३ नाड़ी १०६, १०८, १७१, १७२ नित्य नियम ५० निवम (नेम) १•२, १०३, १५५, २२७, २३६, ३६० निरंजन ब्रह्म १०६, २६०, ३१७ निराकार १०६, २३२, २७५, २८५ निर्मुग १०, ८०, ८४, ८६, ८७, ११७, १४४, २३२, २७५, २८४, ३२०. ३६४, ३७८, ३८३, ३८४, ४००, 808 निर्गुण निराकार (ध्यान) २२८ निर्गुण ब्रह्म ६६, २७६ निगुण साकार (ध्यान) २२८ मिर्वीज योग १५३

निर्लेष पुरुष ११४

निर्वाण पद २७३ निर्विकल्प योग १५३ निर्विकार २४० निष्काम भक्ति १२ निह श्रक्तर ६४, ६५, १०८, २८१, र⊏र नेती (कर्म) १०३, १६७, १६⊏, १६६, 200 नौ द्वार ११६ न्योली (कम) १०३, १६७, १६८, २०५, २०६ पंच घड़ी १०६ पंचतत्व १०६ पंच धारणा (मुद्रा) २०६ पंचभूत १०३ पदस्थ (ध्यान) १०२, १०३, २२८, २३०, २३१ पद्मासन १०२, ११६, १६४, १६५, १६७, १६८, २०५, २१८ परब्रह्म ११८, १५२, १६४, १८२, २२७, २३६, २४७, २४८, २८१, २८२, ३१५, ३६०, ३८४, ३६६, ४००, ४१६ परमहंस ११२, २१७ परमात्मा ६५, १०३, ११८, २१७, २४०, २४२, २४६, ३६६ पराकाम्य २३७ पवन २१६ पवन पंथ २४८ पवन वस्ति २०३ पश्चिमोत्तान स्रासन २०३

पाइसेवन (भक्ति) २५१, २५३ पावकतत्व की धारणा २३४, २३५ बाशिनी (मुद्रा) २०१ विंगला ६७, १०३, १०६, १०६, १७०, १७२, १७३, १८३, १८४, २६०, 808 पिंडस्थ (ध्यान) १०२, १०३, २२८. २३०, २३१ पूजा १६२ पूरक १०४, १७०, १८४, १८६, २१८ पुरण ब्रह्म ८४ षोषा (नाड़ी) १७२ प्रथ्वी तत्व २६४ प्रथ्वी तत्त्व को धारणा २३४ प्रज्ञाज्योति (योगी) १५३ प्रसाव ६७, १०२, १०३, १०६, ११३, ११५, ११६, ११८, ११८, २३१, रद्ध, रद्ध, रह, रहर प्रगावोपासना ५० प्रस्व जाप १०३ प्रशाव मंत्र २८७ प्रसाव महिमा ७६ प्रतिष्ठापिका बुद्धि ३१७, ३१८ प्रत्याहार १०२, १०३, १५५, २२३, २२४, २२५, २२६, २३६ प्रथम कल्पित (योगी) १५३ प्रविचय बुद्धि ३१७, ३१८ प्रारा (वायु) ६७, १६७, १६८, १७७, १७८, १७६, १८५, २१०, २१६ प्राणमय कोश ११४ प्रारा वायु १०३, १०४, ११३, ११६, १८८

प्रास्पायाम ११६, १५३, १५५, १५६, १६६, १७०, १७१, १७६, १६७, २१४, २१६, २४८, २६४ प्राप्ति (सिद्धि) २३७ बंकनाल १०६ वस्ती (बस्ति) १६७, २६८, २०३, २०६ बज्रासन, ६७ बातसार (श्रंतधौंति) २०१ बातसार (श्रंतधौंति) २०१ बाह्य कुम्मक १८४ बेहद ६०, १४२ बेहद दिश्र ६५, ६७

ब्रहा ६४, ६५, १०८, ११४, ११५, ११८, ११६, १२१, १४३, १४४, २३१, २३२, २४०, २४२, २८७, ३६३, ३६५, ३७२, ३६६, ४१४

ब्रह्म चक्क १७४ ब्रह्म चर्य १५६, १५७ ब्रह्म च्वाल १०६, ४०२ ब्रह्म १०६, १७४, १७६, १८३, १६६, २१८, २२२, २३६ ब्रह्म सान ८६, १०३ च्यान ११६, १७७, १७८ मॅवर गुफा १०६, २३१, २३२ भक्ति ४१, ४५, ४७, ५१, ७६ भक्तियोग १०२, २४६, २४७, २५० भक्ति समाधि २४८, २६२ भिक्तिका (कुम्भक) १०२, १०३, १८५, १८८ भुजंगिनी (मुद्रा) २०६ भ्रामरी (कुम्भक) १०२, १८५, १८६, १६०, १६१, २४६ भ्रामिनी १०३, २३६, २३७ भूचरी (मुद्रा) १०३, २१०, २१५, २१६, २३४ मिणिपूरक चक्र १८१, २६४ मति १६३ मधुभूमिक (योगी) १५३ मध्य त्राटक २०७ मनोजवा (शक्ति) २३७ मनोमूर्छा कुम्भक २४७ महाकुम्भक ११५ महा खेचरी मुद्रा २६० महाबंध १०३, २०६, २१०, २१७, २१८, २१६, २२०, २२१ महामुद्रा २०६, २१०, २१८ महावेध २०६, २१० महिमा २३१ मांडवी (मुद्रा) २०६ मातंगी मुद्रा २०६ मान सरोवर १०६ माया १२, ६४, ६५, ११४, ११५, १२०, २८७, ३१७, ३२३, ३२४, ३२५, ३३०, ३७२, ४२२ मिताहार १५६, १५६ मुक्तावस्था ३२० मक्ति १० सुद्रा १०३, ११५, २०६, २१८, २३२, मुद्राराज १०६

मूर्জा १०२, १८५, १६१ मूलद्वार २१६ मूलबंध १०३, २०६, २१०, २१७, २१६, १२०, २२१ मुलशोधन २०२ मूलाधार चक्र ११२, ११३, १७५, १८०, १८३ माया जल ११२ मेरदंड १७३, १०४, २६० मोच मुक्ति २६१ यम १०२, १०३, १५५, २२७, २३३, २३६, ३६० योग (जोग) २६, ७१, ७३, ८३, ८४, E. १०४, १०५, ११५, १५०, १५१, १५२, १६५, २३१, २३७, २६३, ३६३, ३६४, ३६०, ४०२ योग किया १०८ योग समाधि २४८, २६२ योगेश्वर ११५ यौगिक शक्ति १७१ योगी १५१, १६८, १८६, ३२६ योनि मुद्रा २०६, २४६ राजयोग १५३, २४६, २४७ रेचक १०४, १७०, १८४, १८८, १८६, १६१, २१८, २२३ रूपस्थ (ध्यान) १०३, २२८, २३०, २३२ रूपातीत (ध्यान) १०३, २३०, २३३ लियमा २३७ लम्बका १७२ लयसिद्धियोग समाधि २४६, २४७ लिंग मूल १८०

लीलासन २१८ विह्नसार (श्रंतधीति) २०१ वहिष्कृत (श्रंतधौति) २०१ वर्मस्तीक (कर्म) १०३ वमन घौति २०१ वज्राली २०६, २१० वंदन (भक्ति) २५१, २५४ वशीकरणा सिद्धि २३७ २३८ बातकम कपालभाति २०८ वायुतत्व २६४ वायुतत्व की धारणा २३४, २३५ वारिसार (ऋंतधौति) २०१ वायवी धारणा २०६ वास धाति २०२ वाह्य त्राटक २०६ बाह्य निर्विकल्प समाधि २४५ वाह्यशब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि २४५ वाह्यहश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि २४५ विद्या (माया) ११६, ३२२ विपरीतकरणी (मुद्रा) २०६, २१० विशुद्ध चक्र १८२, २६५ वैश्वनिरीधारणा (मुद्रा) २०६ व्युत्क्रम कपालभाति २०८ व्योम तत्व की धारणा २३४, २३६ शंखपखाल १६६, २०७ शांखिनी १०३, १७२, २३६, २३७ शक्तिचालिनी (मुद्रा) २०६ शांभवी मुद्रा २०७, २०६, २३४ शीतक्रम कपालभाति २०८, २०६ शीतकार (शीतकारी) ४०२, १८७ सीतली (कुम्भक) १०३, १८५ १८७, १८८

खुद्ध परब्रह्म ११६ शून्य १०६, १०८, ४०२ श्रत्यवाद १५३, ३१७ शून्य शिखर ६७, १०६, २३१ श्वास-प्रश्वास संचालन ८२, १६६, र्प्रह शौच १५६, १५६, १६० श्रद्ध विद्या ३२१ शून्य ब्रह्म २४८ अवरा (भक्ति) २५१, २५२ षट्कमल १०६, १७३ पर्कर्म १६७, २०१, २०४, ३६३ पर्चक १०६, ११३, १७१, २१०, २३१, २३२, २४८ पटचक्र भेदन ६७ पडविकार २६२ संवृत्ति ३१७ सन्तोष १६०. सख्य (भक्ति) २५१, २५४ सग्गण निराकार (ध्यान) २२८ सगुरा साकार (ध्यान) २२८ समाधि (ध्यान) १०३, १५१, १५५, २१३, २३६, २४०, २४२. २४३. २४४, २४५ समान (वायु) ६७, ११६, १७७, १७८, सत्य १५६, १५७ सविकल्प योग १५३ सहस्रदल कमल ६७, २३१, २३२ सहस्रार १८३ सहित (कुम्भक) १८५ स्मरण (मक्ति) २५१, २५३ साधन ४६, १५२

सिद्धान्त अवसा १६२ सिद्धासन १०२, १०३, १६४, १६५, १६६, १६७, १६४, २१८ सिद्धावस्था ४० सुन्न महल ३७१ सुमिरन ३७० सुरति १०८, १२१, १६४ सुरति निरति ११ सुषुप्ति (त्र्यवस्था) ११४, ११७, ११८ सुषुम्ना ६७, १०३, १०६, १०६, ११६, १६७, १७३, १७४, १७६, १८३, २०८, २१०, २१८, २६०, २६१, 808 सूदम ध्यान २२८, २३० सूत्रनेति १६६, २०८ सर्य नाड़ी १०६ सूर्यभेद (कुम्भक) १८५ सूर्य भेदन १०२, १०३

सोऽहं ७६, ६७, १०८, ११३, ११८,

सूर्य मंडल ११६

१८३, १६२

सेवा भाव ५६

स्वरोदय साधना २५६, २६० स्थूल ध्यान २२८, २२६, २३०, २३२ स्बयंभू लिंग १७६ स्वप्न (ऋवस्था) ११४, ११७, ११८ स्वर विज्ञान ११० स्वर साधना १०८ स्वरोदय २५७, २६०, ३८३ स्वाधिष्ठान चक्र १८०, २६५ स्वाध्याय १६० स्वस्ति स्रासन १६४ इंकार १६२ हंस ११२, ११८, ११६ हंस मंत्र ११२ हंस कुएडलिनी १५१ हठयोग १०३, १५३, १५५, २१३, २६०, २६३ इइ ८०, १४२ हस्तिनी १७२ होम १६३ हृद्धौति २०१

## परिशिष्ट-8

## सहायक-ग्रन्थसूची

#### ऋालोचनात्मक ग्रन्थ

उत्तरी भारत की संत परम्परा

कबीर

कबीर

कबीर का रहस्यवाद

कबीर साहित्य की परख कबीर की विचारधारा

\_\_\_\_\_\_

कबीर साहित्य का ऋध्ययन

कवीर-साहित्य

गोस्वामी तुलसीदास

जायसी प्रन्थावली (भूमिका)

तुलसी के राम

तुलसीदास

त्रिवेग्री

दर्शन दिग्दर्शन दर्शन ऋौर जीवन

धर्म-शिद्धा

नाथ सम्प्रदाय

भारतीय दर्शन परिचय

भारतीय धर्म ग्रौर दर्शन

मध्यकालीन धर्म गाधना

मध्यकालीन प्रेम माधना

भक्तमाल

भक्तमाल की टीका

भारत की भाषाएँ

भारतीय ऋर्यभाषा ऋौर हिन्दी

- परशुराम चतुर्वेदी

—हजारी प्रसाद द्विवेदी

-रामकुमार वर्मा

—परशुराम चतुर्वेदी

--गोविन्द त्रिगुणायत

-पुरुषोत्तम लाल श्रीवास्तव

- रामचन्द्र शुक्ल

--रामचन्द्र शुक्ल

—प्रेमनारायण टएडन

—पीताम्बरदत्त बङ्थ्वाल

-रामचन्द्र शुक्ल

—राद्दुल

—सम्पूर्णानन्द

—लदमीघर वाजपेई

-हजारी प्रसाद द्विवेदी

-हिर्माहन

- श्यामनिहारी मिश्र

—हजारी प्रसाद द्विवेदी

-परशुराम चतुर्वेदी

--- नाभादास

- प्रियादास

- सुनीतिकुमार चटजीं

-- मुनीति कुमार चटचीं

भारतीय दर्शन नाभादास योग प्रवाह योग रहस्य संत-काव्य (भूमिका) संत दर्शन सन्दर दर्शन संत कबीर (भूमिका) साहित्य का मर्म साहित्य समीचा सामान्य भाषा विज्ञान सूरदास हिन्दी कविता की पृष्ठभूमि हिन्दी कवियों की काव्य-साधना हिन्दी काव्य की अन्तरचेतना हिन्दी के वैष्ण्य कवि हिन्दी भक्ति काव्य विचार विमर्श परिचई साहित्य योग प्रवाह चिन्तामिश

— बलदेव उपाध्याय — प्रकाश नारायण दीवित — पीतम्बरदत्त बङ्ध्याल — नारायण स्वामी

—त्रिलोकी नारायण दीचित —त्रिलोकी नारायण दीचित

—परशुराम चतुर्वेदी

— वाबूराम सक्सेना
— रामचन्द्र शुक्ल
— रामरतन भटनागर
— दुर्गाशंकर मिश्र
— राजाराम रस्तोगी

— ब्रजेश्वर —रामरतन भटनागर —चन्द्रबली पाग्डेय

—ित्रलोकी नारायण दीचित —पीतम्बरदत्त वड्डथ्वाल —रामचन्द्र शुक्ल

#### भारतीय संस्कृति

श्रार्थ संस्कृति के मूलाधार — उपाध्याय श्राचीन भारत की जनसत्ता तथा संस्कृति — वेनी प्रसाद भारत की प्राचीन संस्कृति — रामजी उपाध्याय भारतीय संस्कृति — मोहनलाल वर्मा भारतीय संस्कृति — शिवदत्त ज्ञानी भारतीय संस्कृति का विकास — बी० एल० शर्मा

#### काव्य-शास्त्र

कला श्रीर सीन्दर्य —रामचन्द्र शुक्ल काव्य श्रीर कला निवन्य —जयशंकर प्रसाद

#### वरिशिष्ट-४]

काव्य के रूप
 काव्य मीमांस
 भारतीय काव्यशास्त्र की परम्परा
 साहित्यालोचन
 सिद्धान्त ग्रौर ग्रध्ययन
 — गुलावराय

#### हिन्दी साहित्य का इतिहास

हमारे साहित्य की रूपरेखा — कृष्णशंकर शुक्ल हिन्दी साहित्य का इतिहास — रामचन्द्र शुक्ल हिन्दी माहित्य का त्रालोचनात्मक

इतिहास —रामकुमार वर्मा हिन्दी भाषा ऋार साहित्य का इतिहास —हिरश्लीध

हिन्दी साहित्य की भूमिका —हजारी प्रसाद द्विवेदी हिन्दी भाषा श्रोर साहित्य का इतिहास —चतुरसेन शास्त्री

हिन्दी साहित्य का संचित इतिहास — रामकुमार वर्मा तथा त्रिलोकी नारायण दीचित

#### संस्कृत साहित्य का इतिहास

संस्कृत साहित्य का इतिहास — वलदेव उपाध्याय संस्कृत साहित्य का इतिहास — वेनोप्रसाद मिश्र

#### इतिहास

प्राचीन भारत — राजयली पाएडेय भारतवर्ष का इतिहास — ईश्वरो प्रसाद प्राचीन भारत की जन-अत्ता ऋौर संस्कृति — येनी प्रशाद प्राचीन भारत — एस० एन० ऋाई० एन० ऋयंगर

#### शोध-प्रन्थ

निर्गुण काव्य की सामाजिक एवं सामूहिक

पृष्ठभूमि — डॉ॰ सावित्री शुक्ल तुलसी साह्य — डॉ॰ हरस्वरूप माशुर

शंकर श्रद्धैत-दर्शन तथा संत-काव्य पर

उसका प्रभाव — डॉ॰ शान्ति स्वरूप त्रिपाठी कबीर दर्शन — डॉ॰ रामजी लाल सहायक रहस्यवादी भक्त कवि निर्गुण कान्य धारा —डॉ॰ रामनारायस पारुडेय —डॉ॰ पीतम्बरदत्त बङ्क्याल

#### धर्म-प्रन्थ

धर्म श्रौर दर्शन ज्ञान श्रौर कर्म दर्शन श्रौर जीवन धर्म-शिज्ञा मानव धर्मशास्त्र

—बलदेव उपाध्याय

— रूपनारायरा पारखेय

—सम्पूर्णानन्द

—लद्मीधर वाजपेई —श्यामविहारी मिश्र

#### विविध-प्रन्थ

श्चनुराग सागर श्चादि श्रीगुरु ग्रन्थ साहब कबीर ग्रन्थावली कबीर वचनावली गोरखवानी संत-वानी संग्रह भाग १, २ बेलवीडिश्चर प्रेस का प्रकाशन बीजक

— युगुलानन्द

—ग्रर्जुन देव

- श्यामसुन्दर दास

—हरिग्रीध

-पीताम्बरद्त्त बङ्थ्वाल

—विचारदास

#### संस्कृत-प्रन्थ

श्चिन पुराण श्चान्वेद कठोपनिषद् काव्यालंकार काव्यादर्श काव्यालंकार सूत्र काव्य प्रकाश कुलार्णव तंत्रम् गोपथ ब्राह्मण गौड पद भाष्य

घेरएड संहिता

जावाल दर्शन उपनिषद्

—महर्षि व्यास

—ग्राचार्य भामह —ग्राचार्य दण्डी

—श्राचार्य वामन

—ग्राचार्य मम्मट

—सांख्यकारिका

तैत्तरीयोपनिषद्

ध्वन्यालोक —श्री स्रानन्दवर्धन

नाट्य शास्त्र — भरत मुनि

नारद-भक्ति सूत्र

 निरुक्ति निघन्द्व
 —महर्षि यास्क

 ब्रह्म सूत्र
 —शंकर भाष्य

बृहदारएयक उपनिषद्

मरङ्कोपनिषद् मनुस्मृति

महाभारत (वन पर्व)

मुंडकोपनिषद्

वोगदर्शन —महर्षि पातंजिल

यागी याज्ञवल्क्य

यजुर्वेद

रस गंगाधर —पं० राव जगन्नाथ वक्रोक्ति जीवितम् —ग्राचार्य कुन्तल विक्रमोवशीय —महाकवि कालिदास

वेदान्तसार

शारीरिक भाष्य

शांडिल्य भिक्तसूत्र — संपादक गोपीनाथ कविराज

शिवसंहिता श्री मद्भागवत श्री भाष्य

श्रीमद्भगवत गीता

श्वेताश्वरोपनिषद्

साहित्य-दर्पेषा — ग्रानार्य विश्वनाथ

सौभाग्य लद्युपनिषद् इठयोग-प्रदीपिका ज्ञान संङ्कलिनी तंत्र

#### **ENGLISH BOOKS**

A history of Muslim Rule in : Ishwari Prasad

India

A history of South India : K. A. Nilkantha Sashtri

A history of India : Sitaram Kohley & H. L.'O.

Garret

A history of Hindi Literature : F. E. Keay

Archeological Survey of India New Series, North Western Provinces, Part II

A concise history of Indian : H. G. Rawlinson

people

A history of Maratha People, : Kincaid & Parasnis

Part II

Administration and social life : T. V. Mahalingam

under Vijayanagar

Brahminism and Hinduism : Sir Monier Williams Encyclopaedia Religion and : Rufus H. James

Ethics

Gheranda Samhita : Translated by Suschandra

Vasu

Gautam the Buddha : Dr. Radhakrishnan

Gorakhnath and Kanpatha : Jhon Briggs

Yogies

History of India : Hari Ram Gupta

History of the rise of Moham: : John Briggs

dan Power in India

History of India, vol. I. : H. G. Keene

History of India's Medieval : Prof. L. Mukherjee

Period

History of Sanskrit Poetries : Mahamahopadhya

P. V. Kane

Hitory of Reddi Kingdoms : Mallampalli Soma Sekhara

Sarma

Hindu Mysticism : Dr. S. N. Dasgupta

Indian Chronology : S. R. Pillai

Journal of the Royal Asiatic : Grierson
Society

Kabir, his biography, Vol. I : Dr. Mohan Singh Kabir and the Kabir Panth : H. G. Westcott. Kabir and his followers : F. E. Keay

परिशिष्ट-४ 388

Medieval India under Moham- : Dr. Stanley Lampool dan Rule

Medieval Mysticism

Mysticism

New History of India

Nirguna School of Hindi Poetry

Outline of the Religious

Literature of India

Oriental biographical Dictionary

Oxford History of India

Sikh religion

Songs of Kabir

Sociology

Mohamdan invaders

The Cambridge History of India

The Cambridge History of India

The bijak of Kabir

The Mysterious Kundalini

The Idea of Personality in Sufism : Renold A. Mcolson

Vaishanavism, Shaivism and

minor religions Systems

Acharva Kshiti Mohan Sen

Evelyn Under Hill : Dr. Ishwari Prasad

: Dr. Pitamberdatt Badathwall

: Dr. J. N. Farquhar

I. William Beal

Smith

Macaulay

Ravindra Nath Tagore

: Lapiere

S. Krishnaswami Aiyangar

Sir Wolselav Haig

: I. Allan.

Ahmad Shah

: Dr. Vasant & G. Rele

: R. G. Bhandarkar